## श्रीशङ्करदिग्विजय

( माध्रवाचार्य-विरचित )

[ शिन्दी अनुवाद, विस्तृत टिप्पणी तथा विवेचनात्मक भूमिका के साथ ] •

अनुवाद्क

पं० बलदेव उपाध्याय, एम० २०, साहित्याचार्यः प्रेफ़ोसर, संस्कृत-पाली विभाग, हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी

प्रकाशक

महन्त शान्तानन्द नाथ श्री अवणनाय द्वान-मन्दिरः इरद्वार

( 4 - 0X

प्रकाशक— महन्त शान्तानन्दं नाथ श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर हरद्वार

> मुद्रक— श्री श्रप्वेशुष्ण बसु, इंडियस प्रेस, लिमिटेड, बेतारस-ब्रोच।



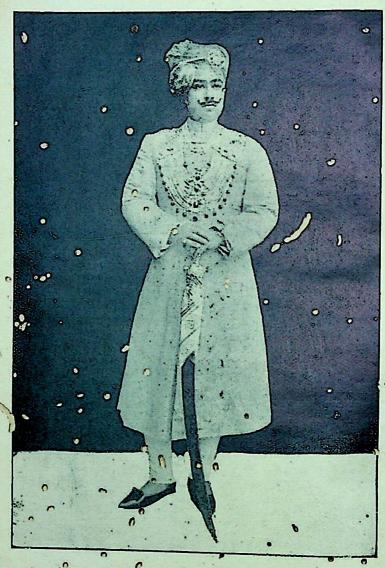

श्रीमन्महाराजाधिराज क्षत्रियकुं सभूषण श्री केर्ने हिज़ हाईनेस नरेन्द्रशिरोपणि श्रीशाद् लसिंहजी ब्हां हुर, महाराज-बीका नेर

春春春春春春春春

श्रीमन्महाराजाधिराज चित्रयकुलंभूषण श्री कर्नल हिज हाइनेस नरेन्द्रशिरोमणि श्री १०८ श्रोशांदू लिसंहजी बह्यादुरं स्वी० वो० श्रो० महाराज बोकानेर की सेवा में—•

राजन् ।

श्राप श्रनादिकाल से चलो श्रा रही भारतीय सभ्यता तथा हिन्दू-धर्म के संरचक हैं। प्राच्नोन श्रांदर्श के श्रनुसार वैदिक सनातनधर्म का स्वयं पालन करते हैं, श्रोर श्रापको प्रिय-प्रजा भी उसी प्रकार सन्द्रार्ग में चल रही है। श्रापके पूज्य स्वर्गीय पिताजी ने बाज्य की उन्नति के लिये ज़ा रलाधनीय कार्य किये हैं वे देशी राज्यों के इतिहास में महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। यह जान कर अपार हर्ष होता है कि श्राप श्रपने प्रूच्य स्वर्गीय पिताजी के चरण-चिह्नों पर चलकर प्रजा की उन्नति के लिये सदा प्रयत्नशोल रहते हैं।

हमारे मठ श्री श्रवणनाथ जी का आपके राज्य के साथ धार्मिक सम्बन्ध कई पीढ़ियों से एक शताब्दी से भो अधिक काल से निरन्तर चला आ रहा है। आपको धार्मिकता और प्रजावत्सलता सराहनोय है। आपके राज्य की धार्मिकद्वा का प्रवल प्रमाण सुविस्तृत देवस्थान विभाग है।

यह बतलाते हुए मुक्ते बड़ी प्रसन्नता होती है कि संवत् १९९६ में ने में ने मठ के त्रादि-संस्थापक श्री श्रविद्यानाथजी महाराज के नीन से 'श्रो श्रविद्यानाथ ज्ञानमन्दिर' पुस्तकालय की स्थापना की, जिसमें मठ की बहुत निधि ज्यय हुई। पुस्तकालय को यह सौभाग्य है कि इसका उद्घाटन

वैशाख शुक्ल सप्तमा संवत् १९९७ (१५ मई १९४० ई०) की पूज्य महामुना पं० मदनमाहक मालवीयजी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। महामुना पं० मदनमाहक मालवीयजी के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। महामना मालवीयजी ने इसका उद्घाटन करते हुए इस तीथ-स्थान की एक बड़ी, भारी कमी की पूर्ति होते देखकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की और सारगर्भित शब्दों में कहा कि इस पुस्तक लिय की स्थापना है। ने से एक बड़ी भारी कमी दूर हो गई है। इसकी ईस तीर्थ-स्थान में अत्यन्त आवश्यकता थी।

श्रव इस संस्था से हमने महत्त्वपूर्ण धार्मिक श्रन्थों का प्रकाशन भी
प्रारम्भ कर दिया है। श्रांज इसी श्री श्रवणनाथ ज्ञान मन्दिर प्रन्थमाला
का सर्वप्रथम प्रकाशन उन श्री श्राद्य शङ्कर। चार्य कर्ल्यावन चरित्र है जिन्होंने
सारे भारतवर्ष में वैदिक हिन्दू धर्म की विजय वैजयन्ती फहराई तथा जिन्हें
वैदिक हिन्दू धर्म का वर्तमान रूप बनाये रखने का श्रिधकांश श्रेय है और
जिन्हें धार्मिक हिन्दू भगवान शङ्कर का साज्ञात् श्रवतार मानते हैं। इन्हीं
श्रांचार्य शङ्कर का यह पावन जीवन-चरित्र श्री शङ्करदिग्विजय नामक
प्रन्थ हिन्दी भाषानुवाद सहित श्रापके करकमलों में श्रापके राज्य की
रोगुद्धि की श्रीर संपरिवार श्रापके स्वास्थ्य तथा दीर्घायुक्य की भगवती
भागिरथी से मङ्गल-कामना करता हुआ श्रुभाशीर्वाद के साथ सादर
समर्पित करता हूँ।

मठ बाबा अवग्रनाथजी हरद्वार

1

महन्त शान्सानन्द नाथ

## श्राचार्यस्तवः

श्रतिस्मृतिपुरायानामालयं करुणालयम्। नमामि भ्रगवत्पादं शङ्करं लोक्स्राङ्करम्॥ शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायग्रम्। सूत्रभाष्यकृतौ वन्दं भगवन्तौ पुनः पुनः॥

हृद्या पद्यविनाकृता प्रशमिता विद्याऽसृषोद्या क्षुधा स्वाद्या माद्यद्रातिचौद्यमिदुरा द्रोद्या निषद्यायिता ॥ विद्यानामनघोद्यमा सुचरिता साद्यापदुद्यापिनी पद्या क्षुक्तिपदस्य साऽद्य सुनिवाङ् कुद्यादनाद्या रुजः ।

—श्रीमाघवाचार्यस्य

## प्रकाशकीय वक्तव्य

आज श्रीशङ्करदिग्विजय हिन्दी अनुवाद सहित पाठकों के सम्मुख कर रखते हुए मुझे अपार हर्ष हो रहा है। शङ्करिदिग्विजय के श्रकाशित होने से मेरी चिरकाल की अभिलाषा पूर्ण हुई है। राष्ट्रभाषा हिन्दी में वैदिक हिन्दू धर्म के प्रतिष्ठापक आचार्य शङ्कर के जीवन चरित्र सम्बन्धों किसी प्रामाणिक पुस्तक का न होना मुझे बहुत ही खटकता था।

हिन्दू संस्कृति और वैदिक धर्म का जिस समय हास हो रहा था और बौद्ध धर्म की व्यापकता सारे देश में फैली हुई थी, उस धर्म-सङ्कट-काल में आचार्य शङ्कर ने अवतीर्ण होकर वैदिक हिन्दू धर्म का पुनक्तथान किया और कन्याकुमारी से लेकर काश्मीर तक और द्वारका से जगन्नाथ पुरी-एक वैदिक धर्म का मंडा फहराया। यह आचार्य-प्रवर के अनवरत प्रित्मम का ही फल है कि आज तक वैदिक हिन्दू धर्म अनविच्छन्न रूप से चला आ रहा है।

वैदिक हिन्दू धर्म के ऐसे महान् संरक्षक आचार्य के जीवनचरित्र से अमिकंतर साधु-समाज का भी अपरिचित होता मुक्ते अत्यधिक क्लेश पहुँचाता था। अपने आचार्र के जीवनचरित्र तक से भी हम अपरि- वित हों, इससे अधिक दुःख की बात क्या हो सकती है! हिन्दो भाषा में जब दुन्दर से सुन्दर साहित्य प्रकाशित हो रहा है और अन्य सभी श्रेष्ठ भाषाओं की पुस्तकों का अनुवाद हिन्दी में हो रहा है, तब आचार्य शङ्कर जैसे महान् आचार्य की प्रामाणिक जीवनी तक हिन्दी में दुर्लभ हो और यहाँ तक कि श्रीशङ्करदिग्विजय जैसे महत्त्वपूर्ण प्रनथ का हिन्दी में अनुवाद करने का किसी ने कष्ट न उठाया हो। इस प्रकार के विचार मेरे सन में प्रादुर्भूत होते शे।

बहुत दिनों तक में इस कार्य के लिये अपने साधु समाज के मएडलेश्वर महानुभावों की आर आशा-भरी दृष्टि से देखता रहा कि एह कार्य विद्वार

मगडलेश्वरों के द्वारा है। परन्तु मेरी त्राशा की पूर्ति न हुई। सास में हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के अवसर पर कुाशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रोफ्रेसर पं० बलदेव डपाध्यायजो एम० ए०, साहित्याचार्य हरद्वार ्रश्राये। उन्हें इस वर्ष उनके "भारतीय दर्शन" पुस्तक पर भक्कलांप्रसाद पारिते विक' मिला है। उपध्यायजी सुप्रसिद्ध विद्वान् हैं। 'भारतीय दर्शन' पुस्तक लिखकर अापने •अपनी अगाध विद्वन्ता का परिचय दिया है। त्रापकी सुजद्भता और सरलता ने त्रापको विद्वत्ता के। त्रौर भी प्रकाशित कर दिया है। उपाध्यायजी का देखकर मेरी चिरकाल की श्रमिलाषा जागृत हे। गई। भैंने अपने सहयोगी महन्त श्री घनश्याम गिरिजी से, जिन्होंने सम्मेलन के अवसर पर मुम्ते विशेष्ट रूप से प्रत्येक कार्य में सहयोग दिया है, श्रौर श्रपने पुस्तकाध्यत्त पं० रघुनाथ पंत शास्त्री से परामर्शं किया। हम इसी निष्कीष पर पहुँचे कि यदि शङ्करदिग्विजय का अनुवाद स्पाध्यांयजी की लेखनी द्वारा हो, तो बहुत ही अच्छा हो। इसने श्रपने विचार उपाध्यायजी से प्रकट किये तो बन्होंने सहषे श्रनुवादू करने की स्वीकृति दे दो। । इससे मुक्ते विशेष प्रसन्नता हुई। ॰ उपाध्यायजी का अनुवाद का कार्य सौंपकर मैं निश्चिन्त हो गया है

उपाध्यायजी ने बनारस पहुँचते ही अनुवाद का कार्य प्रारम्भ कर दिया और अपने सब आवृश्युक द्विजी कामों के छोड़कर भी अनुवाद के कार्य में पारअम के साथ जुट गये। यह उनके अत्यधिक परिश्रम का ही फल है कि इतने थोड़े समय में अनुवाद का कार्य पूर्ण हो गया।

अनुवाद का कार्य है। जाने पर पुस्तक के प्रकाशन करने का प्रश्न स्वभावत: उपस्थित हुआ। परन्तु काराज के इस महान् दुष्काल में इतिनी वड़ी पुस्तक का प्रकाशित करना असम्भव नहीं, तो अत्यिधक कठिन तो आ ही। काराज का किस्नी भो भीव मिलेना, कठिन था। ऐसी विषम परिस्थित में भी आचार्य-चरणों के ऊपर अद्धा रखता हुआ में पुंस्तक प्रकाशित करने, का विचार बनाये रहा। अन्तर्यामी प्रभु की

प्रेरणा से यह समस्या, इल हा गई। गीता प्रेस गारखपुर के प्राण श्री सेठ जयद्याल गायनकाजी गर्मियों में प्रतिवर्ष एकान्तवास श्रीर सत्संग के लिये ऋषिकेश आते हैं। इस साल भी वे ऋषिकेश आये श्रीर जब वापस श्राने का उनका विचार हुत्रा ते। ज्ञानवृद्ध वयावृद्ध संन्यासी-कुलभूषण भ्री स्वामी जगदीश्वरानन्द सारतीजी ने मुक्ते ऋविकेश से पत्र लिखा कि गोायनकाजी गोारखपुर जाते हुए एक दिन के लिये हरद्वार ठहरेंगे। अत: उनका श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर में प्रवचन कराने की व्यवस्था करें तो धार्मिक जनता का बड़ा कल्याग हो। मैं उस समय कार्यवश बाहर गया हुन्ना था इसलिये प्रवचन की व्यवस्था न हो सकी। संयोग से जिस दिन गोयनकाजी हरद्वार पधारे उसी दें में भी बाहर से हरद्वार या गया था। मैंने गायनकाजी का श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर का अच्छे प्रकार निरीच्या कराया। उन्होंने देखकर अत्यधिक प्रसन्नक्षा प्रकट की। इसी सिलसिले में मैंने उनसे श्रीशङ्करदि विजय के प्रकाशित करने की ब्यत कही और काराज की कठिनता उन्हें बतलाइ। गायनकाजी ने काजरा की व्यवस्था करा देने के लिये आश्वासन दिया। श्री गोयनकाजी ने कंगाज की व्यवस्था कर हमें एक बड़ी भारी चिन्ता से निर्मुक्त कर दिया। इस महान् कार्य के लिये मैं उन्हें सदैव सम्मान-पूर्वक स्मरण करता रहूँगा श्रीक श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर की श्रीर से उनका सहस्रशः धन्यवाद करता हूँ।

पुस्तक की अपाई का कार्य बनारस में उपाध्यायजी की देखरेख में इिएडयन प्रेस में हुआ। इतनी शीघ्रता है पुस्तक की अपाई सुन्दरता से पूरी कर देने के लिये इंडियन प्रेस के मैनेजर अपूर्वकृष्ण वसु धन्यवाद के पात्र हैं।

पुस्तक की मूमिका भी रपाष्यायजी ने बड़े परिश्रम और अन्वेषण के साथ लिखी है। मूमिका में आचार्य के सम्बन्ध में सभी महत्त्वपूर्ण बातों पर काफ़ी प्रकाश डाला गया है। श्री रपाष्यायजी ने जिस लगन और उत्साह के साथ, जिस परिश्रम से पुस्तक का पाष्टिस्प्रपूर्ण अनुवाद

Co.D. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

किया, उसके लिथे उपाध्यायजी का जितना धन्यवाद किया जाय वह थोड़ा ही होगा। उपाध्यायजी के प्रति मेरे हृद्य में सदा सम्मानपूर्ण स्थान बना रहेगा। श्री श्रवर्णनाथ ज्ञान मिन्द्र की श्रोर से मैं श्रापका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ श्रोर जगित्रयन्ता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि स्नाप शीघ ही महामहोपाध्याय की पदवी से विभूषित हों। श्राप से हमें श्रभी बहुत श्राशाय हैं। हिन्दी-प्रेमी जनता का कर्तन्य हैं कि वह उपाध्यायजी की विद्वत्ता से लाभ उठावे श्रीर उपाध्यायजी के द्वारा सुन्दर से सुन्दर पुस्तकें लिखवाकर हिन्दी-स्माहित्य की श्रीवृद्धि करे।

में यहाँ पर अपने समाज के सुप्रतिष्ठित श्रखाड़ों और विद्वान मण्ड-लेश्वर महानुभावों से नम्न शब्दों में निवेदन करता हूँ कि वे श्राचार्य शङ्कर के समस्त प्रन्थों का सरल सुवेध भाषा में श्रनुवाद करने का कार्य प्रारम्भ करने का प्रयत्न करें।

हमारे अखांड़े वर्तमान समय में सुसङ्घटित और सर्वसम्पन्न हैं श्रीर मएडलेश्वर महानुभाव भी सभी शाखों के पठरङ्गत विद्वान हैं। यद्वि अखाड़ों के सञ्चालक एवं मएडलेश्वर धहानुभाव भिलकर धार्मिक साहित्य का प्रकाशन-कार्य प्रारम्भ कर दें, तो उससे साशु-समाज का लें? महान् उपकार होगा ही, साथ ही सर्वसाधारण जनता की भी ताम होगा। यह निश्चत है कि किसी संस्था और समाज की चिरकाल तक जीवित बनाये रखने के लिये उस संस्था एवं समाज के साहित्य का निर्माण होना परमावश्यक है। जिस जाति एवं समाज के प्राहित्य का निर्माण होना परमावश्यक है। जिस जाति एवं समाज का अपना साहित्य नहीं होता है, वह बहुत दिनों तक जीवित नहीं रह सकता है। पूर्वाचायों के सतत परिश्रम और विद्यत्ता के कारण हमारा साहित्य प्रमूत मात्रा में विद्यमान है। इसका हमें गूर्व होना चाहिए परन्तु इसके साथ हो समय की प्रगति और जनता की किच को देखते हुए उस साहित्य को आधुनिक रूप देना हमारा कूर्तव्य होना चाहिए। आशा है कि अखाड़ों के सञ्चालक महानुभाव और सर्वशाख़विशारद मण्डलेश्वर महानुभाव भैरी प्रार्थना प्रर ध्यान देकर इस कार्य को शीझ ही प्रारम्भ कर देंगे।

मैं भी अपने मठ की ओर से यथाशक्ति आचार्य शङ्कर के अन्य किसी अन्य को सरल सुबेध भाषा में प्रकाशित करने का प्रयत्न काराज के सुल में होने पर करूँगा, यह विश्वास दिलाता हूँ। मैं मण्डलेश्वर महानुभावों से निवेदन करता हूँ कि वे अपने जिज्ञासु सेवकों के इस प्रस्तक के पढ़ने का आदेश करें।

श्री श्रवण्नाथ ज्ञानकान्दिर-श्रन्थमाला का न्यह सर्वप्रथम प्रकाशन श्रीशङ्करिदिग्वजय पाठकों के हाथों में देते हुए आशा करता, हूँ कि वे इसे अपनाकर हमारा उत्साह बढ़ाये गे। आशा है कि इस पुस्तक से हिन्दी-संसार की एक बड़ी भारी कभी दूर होगी। यदि इससे पाठकों का कुछ भी लाभ हुआ तो हम अपने परिश्रम के। सफल सम्ब्रेश । यदि पाठकों ने इसे अपनाया तो हम भविष्य में और भी सुन्दर उपयोगी साहित्य प्रकाशित करने का प्रयत्न करेंगे।

मठ बाबा श्रवणनाथजी ं हरद्वार

महन्त शान्तानन्द नाय



## माननीय संम्मतियाँ

हमारे सबसे दृद्ध राष्ट्रपति, भारतवं भें अद्वितीय और सर्वोच्च हिन्दू-विश्वविद्यालय की देन देनेवाले, वर्तमान भारत क्रे महर्षि दधीचि, जो आज चारपाई पर पहें रहने पर भी राष्ट्र और धर्म, हिन्दू सभ्यता और संस्कृति के कल्याण की चिन्ता में संखग्न हैं उन्हीं पातःस्मरणीय महामंना मालवीय जी का श्री श्रवणनार ज्ञान-मन्दिर के लिये शुभाशीवाद और श्री-शङ्करदिग्विजय के सम्बन्ध में शुभ सम्मति—

मुक्ते बंड़ा हर्ष है कि महन्त श्री शान्तानन्द नाथजी के उद्योग से श्री अवणनाथ ज्ञान-मन्दिर की जोर से श्रीशङ्करदिग्विजय नामक प्रन्थ प्रकाशित हो गया है। इसका भाषानुवाद सूरल, सुन्दर और सरस हुज्या है जिसके लिये पंडित बलदेव उपाध्याय जी की मैं प्रशंसा करता हूँ। मुक्ते ज्ञाशा है कि हिग्दी-भाषा-भाषी लोग इससे लाम उठावेंगे। मेरी मंगल-कामना है कि यह संस्था निरन्तर इसी प्रकार ध्यामिक प्रन्थों का प्रकाशन करे, यश प्राप्त करें श्रीर महन्त शान्तानन्द नाथजी भी लोक में सुकीर्त्त प्राप्त करें।

कार्तिक कु०५, सं० २०००

पदन मेहन माने बीय

हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के भूतपूर्व सभापति, इलाहाबार् यूनिवर्सिटी के वाइस चान्सलर पं० श्रमरनाथजी भा की शुभ सम्मित्—

श्रीशङ्करदिग्विजय का हिन्दी अनुवाद पढ़ने, का सुमे अवसर मिला। अनुवाद बहुत सुन्दर है। मैंने आठवाँ सर्ग विशेष ध्यान से, पढ़ा जिसमें मण्डन मिश्र से शास्त्रार्थ का वर्णन है। दर्शन शास्त्र का विशिष्ट विद्वान ही इसका ऐसा अच्छा अनुवाद कर सकता था। उपाध्यायजी ने इसकी रचना करके और महन्त शान्तार्नन्द नाथजी ने इसकी प्रकाशित करके हिन्दी का बड़ा उपकार किया है।

श्रमरनाथ सा

( ३ )

्र हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति पाननीय पंडित माखनलालजी चतुर्वेदी (भारतीय घात्मा) की शुभ •सम्मति—

शङ्करदिग्विजय जैसे महान् प्रनथ का यह प्रामाणिक अनुवाद श्रध्ययनशीलों, भारतीय संस्कृति के विद्यार्थियों श्रीर हिन्दू-समाज के लिये गौरव की वस्तु है। महन्त शान्तानन्दजी ने पं० बलदेव जी डए।ध्याय जैसे विद्वान् के इस कार्य के लिये खोजकर श्रोष्ठ कार्य किया है।

> माखनलाल चतुर्वे दी ( समापित हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन ) १२।९।४३

## हमारे दशनाम संन्यासी सम्प्रदाय के सभी सुप्रसिद्ध मगडलेश्वरों की शुभ सम्मतियाँ

( 9 )

श्रोत्रिय ब्रह्मिनिष्ठ श्रीमत्परमहंस परिव्राज्ञकाचार्य श्री अटल पीठाधिपति श्री १००८ श्री स्वामी भागवतानन्दजी महाराज, दार्शनिक मण्डलीश्वर, काच्य-सांख्य-योग-त्याय-वैशेषिक-वेद-वेदान्त-तीर्थ, वेदान्त-वागीश, मीमांसा-भूषण, वेदु-रत्न, दर्शनाचार्य भारती विद्यालय कनखल (इरद्वार) की अमुख्य सम्मति—

मैंने श्रीयुक्त महत्त शान्तानन्द्जी नाथ हारा प्रकाशित पं० बलदेवजी ज्याध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य कर क्र हिन्दी भाषानुवाद सहित श्री श्रवणानाथ ज्ञान-मन्दिर-प्रन्थमाला के प्रथम पुष्प स्वरूप 'श्रीशङ्कर-दिविजय' की मिरोयोगपूर्वक आद्यन्त देखा है इस प्रन्थ में श्रीमच्छ- द्वार्थ का जीवनचरित्र-चित्रण बड़ी ही मार्मिक भावपूर्ण शैली से किया गया है। इसकी कविता उच कोटि की है तथा वेदान्तदर्शन आदि के अनेक दार्शनिक प्रौदे दुक्त विचारों से पश्पिण है। मापापाठी सर्वसाधारण अभी तक इस आचार्यचित्रामृत के पान-पे विचत ही थे। इस अनुवाद से एक बड़े अभाव की नाव्छनीय पूर्त हुई है। इसका भाषानुवाद हो जाने से हिन्दी-साहित्य-जगत को एक अनुपम प्रन्थरल प्राप्त हो गया है। अनुवाद सरस्स, सुबोध, हृद्यङ्गम भाषा में

सर्वोङ्गीया सुन्दर हुन्ना है। इसके अनुवादक अनेक भाषाओं के प्रौढ़ विद्वात् , सिद्धहस्त लेखकः हैं।

फलतः ८-९ सर्ग में ज्ञाचार्य और मएडन मिश्र का शास्त्रार्थ, १०वें के अमरुक राजा के शरीर में प्रविष्ट आचार्य का स्मरण कराने के निमित्त आचार्य के शिष्यों द्वारा गाये गये आध्यात्मिक गायन, मगडन मिश्र का संन्यास दीन्नाप्रदानानन्तर आचार्य-कृत उपदेशं, १२वें में दशावतार हरि श्रीर शङ्कर की एक ही श्लोक से हरिहर उभय-परक आचार्थकृत श्लेषा-लङ्कारमयी स्तुति, १५वें में शैव नीलकएठ और अट्टभास्कर से आचार्य का शास्त्रार्थ, जैनमतखराडन, १६वें में वैशेषिक आदि दार्शनिकों के मत का खराडन-इस प्रनथ के इन दुरूह जटिल शास्त्रार्थपूर्ण भागों का भी बहुत ही अत्रही रीति से अनुवाद किया है, जिससे साधारण पुरुष भी गम्भीर तत्त्व यथावृत् समम सकता है। १२वें सर्ग में 'मूकाम्बिकास्तुति-प्रसङ्ग' में ३१वाँ श्लोक तान्त्रिक रहस्य से पूर्ण है, परिहतों के लिये भी दुर्बीध है। ६८ कलाओं का वर्णन हैं सङ्क्रोत रूप में। अनुवादक महोदय ने अनेक प्रसिद्ध-श्रप्रसिद्ध तन्त्रों के प्रमाणों द्वारा दिग्विजय की प्रसिद्ध संस्कृत टीका के कर्ता धनपति जूरि की त्रुटियां का प्रदर्शन करते हुए परिशिष्ट टिप्पणी में अति सुचारु रूप से विशद निरूपण किया है। इससे अनुवादक के गवेषणा-पूर्ण परिश्रम का अनुमान हो सकता है। अन्त में परिशिष्ट में अन्यान्य शङ्करदिग्विजयादि कां भी सारसंप्रह कर इसे सर्वोङ्गसुन्दर बना दिया है।

श्राकार, विषय, भाषा श्रादि सब ही दृष्टि से यह उपादेय है। इसमें श्रत्युक्ति का लेश मी नहीं है किन्तु सत्योक्ति ही है। इस भेयङ्कर समर-समय के कारण काराज श्रादि साधन-सामग्री के दौल भ्य-युग में इतनी शीव्रता एवं उत्तर्मता के साथ ऐसे प्रन्थरत्न को प्रकाशित कर देना हमारे श्राद्रश महन्त श्री शान्तानं नद जी जाथ जैसे सदुत्साही धमवोरों के लिये ही सम्भव है। श्री श्रवणनाथ ज्ञान-मन्दिर-प्रन्थमाला का यह प्रथम पुष्प ही श्रपने श्रली कि सौरभ से विद्यद्भुकों को सुग्ध कर देगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है। श्रतः

श्रीमृज्ञ्ञङ्करपादीय-श्रव्यभैव्यगुणावली। प्राकाशि भवता तेन घन्यवादाः परःशताः। इस अपने श्लोक से धन्यवाद देना ही पर्याप्त है।

( ? )

श्रोत्रिय ब्रह्मिन्छं श्रीमत्परमहंस फरिव्राजकाचार्यवर्य श्री निरज्जन थीठाधिपति श्री १००८ श्री स्वामी नृसिंह गिरि जी महाराज् मण्डलेश्वर की अमृल्य सम्मिति—

ज्ञापका प्रकाशित किया हुआ माधवीय औराङ्करदिग्विजय काव्य का भाषानुवाद मिला, पुस्तक साज्ञन्त अवलोकन किया। अनुवाद सरल एवं सुवोध है। भाषा सरस एवं मधुर है। स्थल-स्थूल पर टिप्पणी ने अनुवाद की अत्यधिक प्रामाणिकू और उपादेय बना दिया है। संसार में आप जैसे परोपकारी महापुरुषरत्न विरत्ने हैं।

श्राज तक श्राचार्य-प्रवर की जीवनी संस्कृतबद्ध होने के कार्ण साधारण हिन्दी भाषा जाननेवाली सनातनुष्टमी जनत्य श्राचार्यवरणों के इस पावन जीवन-चरित्र से अस्तिभिज्ञ ही थी। श्राज इस श्रनुवाद के प्रकाशन से हिन्दीप्रेमी जन समाज के महोपकार के साथ ही हिन्दी साहित्य में एक बुड़े भारी श्रभाव की भी पूर्ति हुई है। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है—

श्री शान्तानन्द् नाय ! त्रिश्चवनजियनः शङ्करस्यानुगायां

हिन्दीभाषानिवद्धां सुमधुरसरत्तां संप्रकारयोपनद्धः। श्राचार्यागाधन्नीसाचरितरसविजिज्ञासु-वर्गोपकारः

या चन्द्राकृद्धि विधत्तां सुमृहद्पकृति याकृते लोकवर्गे ॥

( \$ )

श्रीमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी कृष्णानन्द गिरि जी सगडलेश्वर महाराज आचार्य दशनाम संन्यास महानिर्वाणी अखाड़ा,गोविन्द मठ काशी, की श्रोशङ्करदिग्विजय के सम्बन्ध में शुभ सम्मति-

श्रीमिश्माननीय ! प्रशंसनीयकर्मणा साधुसमाज-सम्भानं चिकीर्षो ! अनवरतं जनपदेषु व्याप्तकीर्ते ! महत्त श्री शान्तानन्द नाथ महोदय !

श्रीमन्माधवाचाय -प्राणीत संनिप्त राङ्करदिग्विजय का हिन्दी श्रमु-वाद पढ़ां। कलिकल्मषाच्छन्न मत्तवसमाज का भौद्विकता के मायाजाल से मुक्त करने के लिये श्री महेश्वरावतार जगद्गुरु शङ्कर जैसे युगान्तर-प्रवर्षक महापुरुष के जीवन-चरित्र का पठने एवं मनन करना परमावश्यक है तथा श्रात्मोन्नतिकारक है।

भाष्यकार भगवान शङ्कर की परम पावन जीवन कथाएँ सन्तप्त मानव-हृद्य में सतत पीय्ष-वर्षण कर देती हैं। मृत्यु की विकराल ्विभीषिका में ऋमर लात्मा का सन्देश सुनाकर निर्भीक बना देती हैं।

अनादि कार्ल से चले आते हुए पुनर्जन्म के प्रवाह की, संसारासिक, रागद्वेष तथा द्वन्द्वमय वातारामों की मिटाकर विश्वप्रेम का मन्य उज्जवल आदर्श सामने रख देती हैं, जिससे संतत मनन करनेवालों के समस्त हृदयगत संशय सदा के लिये नष्ट हो जाते हैं एवं निःश्रेयस का दुर्गम पथ भी सरल तथा सुस्पष्ट हो जाता है।

परन्तु अद्याविष पर्यन्त संसार के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक-सार्धभीम, विद्वत्समुपास्य आचार्यशिरोमिण शङ्कर भगवान् के अलौकिक जीवन रहस्य, इनके जगन्मान्य सिद्धान्त को गम्भीरता तथा उनके हृद्यप्राही उपदेशों के मार्श्वर्य का रसास्वाहन संस्कृत-वाङ्मय के प्रौढ़ विद्वान् ही कर सकते थे; क्योंकि आचार्यपाद के व्यक्तिगत परिचय देनेवाले प्रन्थों में सर्वमान्य प्रामाणिक प्रन्थ पश्चर दिविज्ञय" है जो संस्कृत भाषा में

लिखा गया है। प्रकृत भाषा-भाषी° लोग इस रसाखादन से विञ्चत रहू जाते थे। आचार्यपाद के पावन-चरित्र एवं सिद्धान्तों से अनिभन्न होने के कारण उनके सम्बन्ध में नाना प्रकार की अनावश्यक कल्पनाएँ करने लगते थे।

अब तो श्री काशी हिन्दू-विश्वविद्यालय के प्रौढ़ विद्वान तथा विशेष करके संस्कृत साहित्य के प्रोफ्रेसर श्रीमान् पं० बलदेक वपाध्यायजी, साहित्या- भायं, एम० पू० ते संचित्र शङ्करदिग्विजय का सुन्दर, सरल, सुबेध हिन्दी श्रजुवाद लिखकर हिन्दी भाषा से परिचय रखनेवाल प्राय: सभी लोगों के श्रीशङ्करचरितामृद-पान करने का सौभाग्य तथा श्रमृत्य श्रवसर दे दिया है और प्रस्तुत श्रजुवाद, लिखकर मान्यभाषी हिन्दी का गौरव बढ़ाया है।

हरद्वार के स्वनामधन्य माननीय श्रीमान् महन्त शान्तानन्द नाथजो ने इस प्रन्थरत्न का हिन्दी भाषा में सफल प्रकाशन किया है। उससे अनेकों संस्रुतितापतप्त आत्माओं के। शान्ति मिलेगी। उनका यह कार्य. स्तुत्य है। भारत के घर घर में भाष्यकार भगनान् के पावन-चरित्र का उनके सिद्धान्त एवं उपदेशों का प्रचार है। अतेर आर्थ सन्तान जड़वाद के। तिलाश्वित देकर अपने जीवन का ध्येय निःश्रेयस्की दिशा में अवास्त्र रूप से अप्रसर करें, भगवान् आश्चताष से मेरी यही एक प्रार्थना है।

(8)0

श्रीमत् परमहंस परिव्राजकाचार्य जूनापीठाघीश्वर श्री १०८ श्री स्वामी पर्मानन्दजी महाराज महामएडलेश्वर हरिहरा-श्रम कनस्त्र हरद्वार की श्रुभ सम्मति—

आपका भेजा हुआ श्रीराङ्करिदिन्त्रिय का भाषानुवाद देखकर बहुत ही आनन्द प्राप्त हुआ। आज तक इस सर्वश्रेष्ठ प्रन्थ का हिन्दी में अनुवाद नहीं हुआ था। इसी कारण समस्त हिन्दू जनती में करवार्य की कीर्ति न फैल सकी । अब हिन्दी अनुवाद हो जाने से सब कोई पढ़ सकेंगे। अन्थानुवाद बहुत सरल भाषा में है। आपने यह अभूतपूर्व अलांकिक कार्य किया है। यह कार्य प्रशंसनीय है। इस सर्वश्रेष्ठ पुस्तक को प्रकाशित करने से आपकी अन्नय कीर्ति हिमालयगामिनी हो।

(4)

न्यायमार्ताएड, वेदान्तवागीश, दार्शनिक - सार्वभौगे, विद्यावारिधि श्रीमतूपरमहंस परित्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ १०८ भ्श्री स्वामी सहेश्वरानन्दजी मएडलेश्वर महाराज-स्वामी सुरतगिरिजी का बँगला-कनस्रत (हरद्वार) की श्रुभ सम्मति—

श्रोमान् विवेक-विचार-चातुरी-घुरीण्, शर्मद्मादिकल्याण्गुणसम्पन्न प्रमप्रेमस्पद् श्रादरणीय सिद्ध श्रा १०८ महन्तजी महाराज !

आपका मेजा हुआ राङ्करदिग्विजय प्रनथ मिला। आपका यह प्रयत्न नितान्त स्तुत्य है। राङ्करदिग्विजय संस्कृत-प्रनथरूपी सूर्य संस्कृत के अनिभिज्ञतारूप बादलों से बहुत समय तक हिन्दी-भाषा-भाषी जनों के लिये आच्छ्रत्र रहा। आपके हिन्दी अनुवाद-विषयंक प्रयत्न रूप प्रवल वायु से वह प्रचएड मार्तएड बादल से मुक्त होकर सर्वजन-दृष्टि-गोचर हुआ। दीर्घ काल तक छिपा हुआ वह भास्कर अपने प्रशस्त दर्शन से किसके अत्याह्माद का जनकं न होगा।

अनेक शङ्करदिग्विजयों में यह माधवीय विद्यारायमुनि-प्राणीत प्रस्त्र गम्भीर एवं ओजस्वी संस्कृत कविता में निबद्ध दिग्विजय अतीव रमणीय है। इसमें महेश्वर्रपादावतार जगद्गुक भगवत्पाद आचार्य शङ्कर स्वागी का अच्छे ढङ्क से किया हुआ समभ वर्णन अतीव अद्धा-भक्ति का सत्पादक है। आचार्य स्वामी का अवतार अधर्म-नाश एवं धमे-स्थापन के लिये ही हुआ था है सनका प्यवित्र यश, परोकारमय, पुग्यचित्र तथा सत्य सुन्दर भाष्यादि-रूप सपदेश अवगादि से अनेक पाप सन्तापी का नाशक है। इस प्रनथ-रत्न का विख्यात विद्वान है । विश्व हुआ यह हिन्दी अनुवाद भी आकर्षक एवं प्रशंसनीय हुआ है। विश्व टिप्पणा से इसके वर्णनीय विषय के स्पष्ट कर दिया है। परिशिष्ट भी मनोरक्षक हुआ है। इसके सिन्नवेश से यद्यपि आचार्य के परस्पर विभिन्न चरित्र से ओती को सन्देह हो सकता है तथापि विचार करने पर संशय का अवकाश नहीं रह सकता, क्योंकि आचार्य स्वाकी योगीश्वर थे। अपने श्रीगबल से योग्ये एक शरीर के अनेक बनाकर एक ही समय मैं दिल्लिण देश में, उत्तर देश में एवं अन्य भी भक्तों की प्रसुन्नता के लिये आसास-मात्र शरीरों का परित्याग कर सकते हैं।

एक सदानन्द-प्रश्नीत शङ्करदिग्विजय भी है। यद्यपि उसका वर्णनीय चरित्र प्रायः इस माधवीय दिग्विजय के समान ही है तथापि वह कथाकार के लिये बड़ा श्रम्का सुखद है। उसका भी निर्देश परि-शिष्ट में होना ज़ाहिए था। वह बृहदाकार संस्कृतपद्यवद्ध प्रन्थ॰ मेरे पास है।

भगवान् श्री विश्वनाथ से मैं प्रार्थना करताण्हूँ। कि के आपकी सभी महत्त्वाकांचाएँ शीघ्र पूर्ण करें। शाङ्कर-अद्वेत सम्प्रदाङ के उदारतम् विपुल सिद्धान्तों के सर्वत्र प्रचार के लिये आपके उत्साह को, शक्ति को, विज्ञान को एवं श्री को विशेष रूप से बनावें। आपके इस सानुवाद श्रीशङ्करदिन्धिजय-प्रकाशन-रूप परोपकारमय कार्य में मेरी आपसे पूर्ण सहानुभूति है। बड़ा अच्छा यह विशिष्ट कार्य हुआ है। इससे हिन्दी-जनता आपकी चिर्काल ऋगी रहेगी।

( ~ 年 )

श्रीमत्परमहंस परिव्रश्नकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री मण्डलीश्वर स्वामी कुष्णानन्द जी महाराज श्रीकृष्णिनिवास-कनंखलं (हरिद्वारें) की शुभ सम्मति—

भाधवाचार्य-प्रणीतस्य श्रीशङ्करिदिग्वर्जयस्य हिन्दीभाषातुवादिभमं साद्यन्तमवत्नोक्यं नितरां प्रीता वयम्। श्रीप चाशास्महे यन्तूनमनेन CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri भाषानुवादेनाऽधुना हिन्दीभाषाभाषिएयपि जनताऽचार्यप्रवरस्य त्रिलोकी. पृष्युस्य भगवतः श्राराङ्करस्य जीवनचरितमधिकृत्य कृतिमदं श्रोराङ्करिदिणि, जयनामपुस्तकमधीत्याऽम्न्दान्न्दसन्दोहमवाप्स्यति ।

श्रतः सवेथा धन्यवादाहोंऽस्यानुवादकः प्रकाशकश्च । ईश्वरो दोर्घाः युषावेतौ कुर्यादितिः हार्दिको मे स्पृहा । श्रस्यानुवादकस्य प्रकाशकस्य प्रश्रांसावचनं दिवाकरस्य प्रदीपदर्शनमिव तथापि प्रकाशकानुरोधात् क्रियतं इत्यलमतिपञ्जविनेति ।

( 9 )

श्रीमत् परमहंस परिक्राजकाचार्य श्रोक्ट्रिय ब्रह्मिनष्ठ लोक संग्रही गीतांच्यास श्रो १०८ स्वामी विद्यानन्द जी मण्ड-लेश्वर महाराज की श्रमुख्य सम्मति—

श्रापका मेजा हुआ श्री शङ्करदिग्विजय भाषानुवाद सहित हमने श्राद्योपान्त देखा। भाषानुवाद होने से यह पुस्तक हिन्दीभाषाभाषा जनता के लिये बोधद्रायक और उपयोगी हो गई है। जनता में संस्कृत भाषा का प्रचार बहुत कम है। अतः धार्मिक संस्कृत साहित्य का लोक में प्रचार करने के लिये उसका, सरल हिन्दी भाषा में अनुवाद करना अत्यावश्यक है। सरल भाषानुवाद होने से पुस्तक लोकोपयोगी हो सकेगी, ऐसा निश्चय है। वर्तमान समय में ऐसी पुस्तकों की विशेष आवश्यकता है।

श्री महन्त शान्तानन्द नाथ जी के सतंत परिश्रम से हिन्दीभाषाभाषी जनता का बहुत उपकार हुआ है। प्रत्येक वैदिक धर्म के जिज्ञास के लिये यह पुस्तक अध्ययन तथा मनन करने योग्य है। धार्मिक तथा सामाजिक हि से यह पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। श्री महन्त शान्ता नन्द नाथ जी श्रीशङ्कराचार्य के र्श्वन्य प्रन्थों का भी हिन्दी भाषा में अनुवाद करके लोक-संप्रह में श्रीर भी न्त्रागे बढ़ेंगे ऐसी हमें श्राशा है। जनता ऐसी पुस्तकों के लिये श्रपता सहयोग देकर धार्मिक साहत्य के

प्रचार में निशेष भाग लेगी यह श्राशा है। श्रीहरिद्वारचेत्रस्य श्री श्रुवणनाथ ज्ञान-मन्दिर के ऐसे स्तुत्य कार्यों के साथ हमारी पूर्ण सहातु-भूति है श्रीर परमात्मा उन्हें सहायता दे यह प्रार्थना है।

( ( )

श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार श्रोतिय ब्रह्मनिष्ठ श्रा १०८ स्वामी विष्णुदेवानन्द गिरि जी महाराज मण्डलेश्वर कैलास आश्रम ह्वीकेश की श्रम सम्मति—

श्रीशंकरिदिग्विज के (माधवाचार्य-विरिचित) संचिप्त तथा सुरपष्ट हिन्दी में श्रीमान् महन्त शान्तानन्द जी नाथ महोदय ने दार्शनिक परिडत-प्रवर श्रीयुत बलदेव बपाध्याय, एम० ए०, साहित्याचार्य द्वारा अनुवाद करा कर मूल श्लोकों सिहत जो छपवाया, उसे स्थालीपुलाक स्याध से देखा।

अनुवादः अत्युत्तम हुआ है। आशा है धार्मिक जनता भगवान् जगद्गुरु श्री शंकराचार्य की पवित्र चित्र-गङ्गा में स्नान करके लोक-परलोक सुधारेगी। ऐसा अविकल शंकर-दिद्विजय का हिन्दी अनुवाद हमारी दृष्टि में पहिले ही आया है, यह विशेषतः संस्कृतानिभन्न आस्तिक जनता के लिए परम हितकारी है। इस लोकोत्तर पुरुष-पुश्च की सर्वश्रेय श्रीमानं महन्त शान्तानन्द जी को है। हम इस प्रन्थ के चरिननायक जगद्गुरु अगवान् श्रीशंकराचार्य के पवित्र चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वे उत्तरोत्तर महन्तजी को ऐसे ही पवित्र कार्यों में प्रीरित करें।

इसके श्रातिरिक्त श्रीमत्परमहंस प्ररिव्राजकाचार्य श्रीत्रिय ब्रह्मिष्ठ रवामो मङ्गळगिरि मण्डलेश्वर जी महाराज कनखल श्रीर श्रोमत्परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मिष्ठ स्वामी महादेवान्त्रंद् गिरि जी मण्डले-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

श्वर महाराज, श्री भोला गिरि संन्यास आश्रम हरिद्वार ने श्रीशंकर. दिग्विजय का हिन्दी अनुवाद देखकर अत्यधिक प्रसन्नता प्रकट की और एक बढ़े अभाव की पूर्ति होते हुए देखकर पुरतक के प्रकाशक श्री महन्त्र शान्तानन्द नाथ जी की अत्यधिक प्रशंसा की, और इस कार्य के लिये महन्त जी महाराज को हार्दिक धन्यवाद दिया।

# विषय-सूची •

|                   | · yo          |
|-------------------|---------------|
| ःसमर्पंग • •      | • क्-ंख       |
| ्ञाचार्यस्तव ,    | • ग           |
| प्रकाशकीय वक्तव्य | • घ—ज         |
| चार शब्द 6        | <b>5—</b> 4   |
| सम्मतियाँ .       | <b>ड—</b> च   |
| ्र भूमिका         | 8-97          |
| मूलप्रन्थ '       | १—9२<br>१—५७१ |
| परिशिष्ट •        | ५७३-६१७       |
|                   |               |

|              | Walter .     |
|--------------|--------------|
| विस्तृत सूची | 1            |
|              | go           |
| 0 .          | 3-5          |
|              | 8-0          |
| थ )          | . 9-80       |
|              | 6-9          |
| • • •        | , 9-80       |
|              | १०—५१        |
| <b>电影图</b>   | • १.२—१२     |
|              | E = 85-88    |
| •            | 18-19        |
|              | 194—18       |
|              | विस्तृत सुची |

|                              | . पृष्ठ        |
|------------------------------|----------------|
| ्संन्यास                     | १६—१           |
| गुरु की खोज में              | १८—२३          |
| शृङ्गेरी की विचित्र घटना     | 185-18         |
| गोविन्द भुनि                 | 88- 30         |
| काशी में शंकर                | २०—२१          |
| भाष्य रचना                   | २१—२२          |
| व्यास जी का आशीर्वाद         | २२—२३          |
| भट्ट कुमारिल                 | <b>२३—३</b> २  |
| कुमारिल क्री जन्मभूमि        | २३—२४          |
| कुमारिल और धर्मकीर्ति        | २४२५           |
| बैाद्धधर्म का प्रह्या        | २५-२७          |
| कुमारिल श्रीर राजा सुधन्वा   | २७—२८          |
| कुमारिल के प्रन्थ            | 29             |
| कुमारिल का भाषाज्ञान         | ₹९-३0,         |
| कुमारिल का दार्शनिक पाविडत्य | ३१—३२          |
| कुमारिल और शङ्कर             | ₹ <b>२—</b> ३४ |
| मराइन मिश्र                  | ₹8—₹0          |
| शर्द्धर का परकाय-प्रवेश      | ३०             |
| ्दित्तिणयात्रा 🔑             | 35-30          |
| ंकापालिक से संघर्ष           | 36             |
| हस्तामलक "                   | 39             |
| श्किरी में प्रीठस्थापन       | 39-80          |
| तांट्काच्यर्व की प्राप्ति    | 80             |
| वार्तिक की रचना              | ४०-४।          |
| पद्मपाए की यात्रा            | 82-81          |
| श्राचार्य की केरळ-यात्रा     | 83-4           |
| , ,                          | - 07           |

|            |                                                              | पृष्ठ          |
|------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 3          | भाता से ऋन्तिम भेंट                                          | 83-88          |
|            | पश्चपादिका का उद्धार                                         | 88-84          |
| 0          | दिग्विजय                                                     | ४४—४६          |
|            | श्रमिनवगुप्त .                                               | 84-80          |
|            | त्रह्मानन्द स्वामी से भेंट                                   | 80             |
|            | <b>ज्ञाचार्यक्षोगश</b> य्यापर                                | 80-86          |
|            | गौड़पाद का त्राशीवोद                                         | 86             |
|            | सर्वज्ञ पीठका अधिरोहण                                        | 36-89          |
|            | त्राचार्य का तिराधान <b>"</b>                                | 8E-48          |
| <b>x</b> - | -शङ्कर के ग्रन्थ                                             | . ४१—६४        |
|            | भाष्य प्रन्थ                                                 | 42-43          |
|            | इतर प्रन्थों के भाष्य                                        | ५३६-५४         |
|            | स्तोत्र-प्रत्थ                                               | 48-45          |
|            | प्रकरण् प्रनथ                                                | ५६६२           |
|            | तन्त्र-प्रस्थ                                                | . ६२—६३        |
| <b>8</b> - | त्राचार्य का शिष्य-वर्ग                                      | ६५—६=          |
| 2          | (१) सुरेश्वराचार्य , .                                       | ६५—६६          |
|            | (२) पद्मपाद                                                  | . 66           |
|            | (३) हस्तामलक                                                 | Ęu             |
|            | ( ४) तोहकाचार्य                                              | ₹ <b>७</b> —₹८ |
| <b>'9-</b> | -वैदिकधर्म का प्रचार ॰ ॰ ॰                                   | 85-05          |
|            | मठस्थापन                                                     | uo.            |
|            | मठों के श्रादि-श्राचार्य                                     | · 50-90        |
|            | श्रद्धेतमठाम्नाय •                                           | 80             |
|            | कामकाटि पोठ                                                  | uq             |
| -          |                                                              | uĘ             |
|            | चपसठः                                                        |                |
| 9          | CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGar | ngotri         |

|                           |             | . 58       |
|---------------------------|-------------|------------|
| ्रमहा <b>नुशास</b> न      | 10.00       | v6-0x      |
| ५- अद्वैतमत की मौक्रिकता  | 1           | ७५-८%      |
| श्रद्वैत श्रीर विज्ञानवाद | • [         | ७९-८२      |
| श्रद्वेत श्रीर शुन्यवाद   |             | 22-E8      |
| ६—विशिष्ट समीचा           |             | . 68-60    |
| न्नाद्शं गुण              |             | CA         |
| पागिडत्य 🤈                |             | C4         |
| कवित्व                    | AND THE OF  | <b>C</b> E |
| कर्मठ जीवन                |             | . 64-66    |
| ्र तान्त्रिक रुपासना      | 1 5 m 3     | 69-90      |
| एक प्रमाख                 | of the same | 98-98      |
|                           |             |            |

| . મુ             | लयन्थ व    | ग ।वषय         | -सूचा  |               |
|------------------|------------|----------------|--------|---------------|
| 6                | (f         | वेस्तृत )      |        |               |
|                  |            |                |        | y:            |
| प्रथम सर्ग       | • (        |                |        | <b>१</b> —२१  |
| शङ्कर्-गुण्-गानू | .,         |                |        | <b>३</b> —    |
| प्रनथ का विषय    | •          |                |        | 9-90          |
| कथारम्भ          | •          |                | . 0    | 80-28         |
| द्वितीय सगें     |            |                |        | र्छ-६         |
| आचार्य शङ्कर क   | ा जन्म     |                |        | २७—५३         |
| शहुर का जन्म     |            |                |        | 43-69         |
| तृतीय संग        |            |                | TV-V   | <b>E</b> 2-80 |
| मगडन श्रीर भार   | दीका विवाह |                |        | ६२—७४         |
| विद्याप्रशंसा ँ  |            |                | 2 ( 5) | 98—68         |
|                  |            | All the second |        | 08-01         |

| विवीह  विवीह  रि—८५  कन्या की उपदेश  ८५—९०  स्त्रतुर्थ सर्ग ११—१२९  राङ्कर का विद्याभ्ययक  राङ्कर का विद्याभ्ययक  राङ्कर का विद्याभ्ययक  राङ्कर का व्याप्ति  राङ्कर का व्याप्ति |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| कन्या की उपदेश  श्चतुर्थ सर्ग  शङ्कराचार्य का वाल-चरित  शङ्कर का विद्याध्ययन  शङ्कर का विद्याध्ययन  शङ्कर का ब्रङ्क-वर्णन  श्राचार्य का गुण-वर्णन  ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| स्वतुर्थं सर्ग ११—१२९<br>सङ्कराचार्य का वाल-चरित ११—९४<br>शङ्कर का विद्याध्ययन १५०—१००<br>शङ्कर का त्रङ्कर का त्रङ्कर वर्णन १००—११०<br>जाचार्य का गुण-वर्णन ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| राङ्कराचार्य का वाल-चरित . ९१—९४<br>शङ्कर का विद्याध्ययन . ९५—१००<br>शङ्कर का च्यान्ययन . १००—११०<br>आचार्य का गुण-वर्णन . ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| े शङ्कर का विद्याध्ययत • १५—१००<br>शङ्कर का अङ्ग-वर्णन १००—११०<br>आवार्य का गुण-वर्णन ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| ः शङ्कर का अङ्ग-वर्णन १००—११०<br>आचार्य का गुगा-वर्णन ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| आचार्य का गुण-वर्णन ११०—११५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| आचार शका को मन्द्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| श्राचार्य शङ्कर की सूक्ति ११५—१२४<br>श्राचार्य शङ्कर ऋ यश १२४—१२७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| पञ्चम सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| 150-101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| याचार्य शङ्कर का संन्यास-प्रहण् १३ <del>० १</del> ३२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1        |
| शङ्कर का राज-सम्मान • १३२—१३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| शङ्कर का अध्यापन-कार्य • १३७—१३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| ऋषियों का आगमन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _        |
| शङ्कर का संन्यास १४१—१५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| गुरु का अन्वेषण १५२—१५४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| गोविन्दाचाय की स्तुति • १५४—१५८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| मोविन्दाचाय <sup>९</sup> से अद्वैत-वेदान्त का अध्यथन १५८—१६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| वर्षा-वर्णन । १६९-१७९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| NET THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| श्रात्मविद्या की प्रविष्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| ं सत्त्वत का संज्ञाय-ग्रन्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The same |
| विश्वास्था में मध्यान करें-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| विभागा को नकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
| भाष्य-रचना का प्रस्ताव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र्घ र      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| प्रन्थ-रचना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २००२०४     |
| पाञ्चपत मत की समीचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २०४—२०%    |
| भाष्य-स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २०८-२१८    |
| सप्तम सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१६—२४२    |
| ्व्यासजी का दर्शन तथा कुमारिल भट्ट से भेंट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २१९—२२२    |
| व्यासजी का वर्णन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २२२—२२४    |
| व्यास-स्तुति<br>ू                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . २२४—२३६  |
| प्रयाग-महिमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २३६—२३७    |
| त्रिवेंग्री-स्तुति ' किंग्री क | २३७—२४०    |
| कुमारिल से भेंट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २४०—२४१    |
| कुमारिल की श्रात्मकथा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | २४१—२५२    |
| श्रहत्र सर्गे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २४३३००     |
| श्राचार्य शङ्कर श्रोर मगडन मिश्र का शास्त्रार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २५५—२६९    |
| शंकर की प्रतिज्ञा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २६९—२७१    |
| मग्डन क्री प्रतिद्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २७१—२७४    |
| 'ब्रद्वैत'-विषयक शास्त्राय'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | २७४—३००    |
| 'तत्त्वमसि <sup>र</sup> का चपासनः- एरक अथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २७५—२७८    |
| 'तस्त्रमित' का सादृश्य-परक अर्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | २७५—२८०    |
| प्रथम मूर्वपत्र ( अभेद का प्रत्यक्त से विरोध )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200-764    |
| द्वितीय-पूर्वेपच ( अभेद का अनुमान से विरोध )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २८५-२९१    |
| तृतीय पूर्व-पच ( अभेद श्रुति का भेंद श्रुति से विरोध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ) 448- 300 |
| नवम सर्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०१—३३१    |
| मी,मांसा में ईश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ३०३—३०७    |
| मएडन के द्वारा शङ्कर की स्तुति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300-396    |
| शङ्कर तथा भारती का शास्त्रार्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३१८—३२१    |
| मत्त्येन्द्रनाथ की कथर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३२२—३३३    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                                             |                 | as a second      |
|---------------------------------------------|-----------------|------------------|
| ्रव्शम सर्ग                                 |                 | ३३३—३७०          |
| े राङ्कर का काम-कला-श्चित्तरा               | •               | <b>३३३—३४१</b>   |
| ्र पद्मपाद के विचार                         | •               | ₹88—₹8€          |
| श्राध्यात्मिक गायन                          |                 | ३४६—३५६          |
| , मएडन मिश्र की वेदान्त का उपदेश            |                 | ३५६—३६२          |
| ् गुरु की महिमा                             |                 | ३६९—३७०          |
| पकादश सर्ग                                  |                 | ३७१—३८६          |
| चमभैरव का पराजय                             | •               | ३७१—३८५          |
| नरसिंह की स्तुति                            |                 | ३८५ं—३८९         |
| द्वादश सर्ग                                 | arrensia.       | . \$60—860       |
| इस्तामलक और तोटकाचार्य की कथा               | The state of    | ३९०-४१७          |
| ं हिरिशंकर की स्तुति                        |                 | 393-800          |
| मूकाम्बिका की स्तुति                        |                 | 800—808          |
| अमहार का वर्णन                              | To the B        | . ४० <b>५</b>    |
| हस्तामलकं का चरित्र                         |                 | 804-880          |
| श्क्षिगिरि का वर्णन                         |                 | 840-844          |
| ्रतोटकाचार्यं का वृत्तान्त                  | 4500            | · 888—880        |
| ंश्रयोदश सर्ग " "                           |                 | ४१५—४३६          |
| ्रवार्तिक-रचना का प्रस्ताव                  |                 | ४३८—४२१          |
| ुं सनन्दन के द्वारा वार्तिक-रचना            | •               | ४२१-४२३          |
| हस्तानलके की वार्तिक-रचनी का प्रस्ताव       | •               | ,४२३—४२५         |
| इस्तामलक का पूर्व-जन्मचरित                  |                 | ४२५—४२९          |
| ै नैष्कर्म्य-सिद्धि की प्रशंसा <sup>®</sup> |                 | ४२९-४३६          |
| चतुर्दश सर्ग                                | 8               | ि <b>४२७—४८३</b> |
| तीर्थयात्रा के दोषं                         | TO THE          | ४३६—४३६          |
| ् तीर्थयात्रा की प्रशंसा                    |                 | 839—883          |
| 5                                           |                 | 773.007          |
| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collectio    | on. Digitized b | y eGangotri      |

| तीर्थं के लिए आचार्यं का उपदेश       | ४४२—४४७   |
|--------------------------------------|-----------|
| शिव की स्तुति                        | 880-885   |
| विष्णु-स्तुति                        | 885—845   |
| पद्मपाद की द्त्रिण-यात्रा            | - 848     |
| ः काञ्ची .                           | ४५३—४५४   |
| ् शिवशङ्गा                           | ४५४—४५६   |
| कावेरी                               | ४५६४६१    |
| ्र गृहस्थ-प्रशंसा                    | ४६१—४६७   |
| ्र त्र्यास्य-त्राश्रम                | . ४६८—४७३ |
| ्पद्मपाद् का प्रत्यागमन              | ४७३—४७७   |
| <b>ंपर्श्वपादिका' का उद्धार</b>      | ८००- ८८३  |
| पञ्चदश सर्ग                          | अट्स४३६   |
| आचार्य शङ्कर का दिग्विजय             | 868-86    |
| क्रकच कापालिक का वर्णन               | ४८६—४८८   |
| क्रकच और आलार्य का शास्त्रार्थ       | 866-868   |
| शैव नीलकंग्ठ                         | ४९२—४९३   |
| शंकर और नीलकएठ का शास्त्रार्थ        | ४९३—५०४   |
| ्नीलक्ष्यठ का पूर्वपन्त              | 888-886   |
| शङ्करं का सिद्धान्त पच               | 896-408   |
| र्द्वारका १                          | 408-408   |
| चर्ज्ञियनी .                         | 400-400   |
| ् भट्टभास्कर                         | 406-480   |
| मृहुभास्कर और शङ्कर का शास्त्रार्थ ी | ५१०—५२५   |
| ् जैनम्दा की <b>स</b> एड्न ह         | ५२८—५३    |
| ः शङ्कर की प्रशंसा                   | ५३५—५३    |
| बोडश सर्ग 🐈 ,                        |           |
|                                      |           |
|                                      |           |

|                                              | पृष्ठ      |
|----------------------------------------------|------------|
| अविर्ध के। भगन्दर रोग                        | 480—486    |
| गौड़पाद से आचार्य की भेंट                    | ५४८—५५६    |
| े दार्शनिकों से त्राचार्य का शास्त्रार्थ • • | ५५६—५६४    |
| सर्वज्ञ त्राचार्य की स्त्रुति                | ५६४५६६     |
| राङ्कर का बद्धी चेत्र में निवास              | ं ५६६—,५६७ |
| ्र चाचार्ये शङ्कर की प्रशंसा                 | ५६७—५६७    |
| शङ्कर की केदार-यात्रा                        | ५७१        |
| •                                            |            |
|                                              | 10000 有限   |
| परिशिष्ट (क)                                 | •          |
| ( इतर शङ्करविजयों का सारांश )                | ×52—250    |
| १—ॄशङ्करविजय                                 | ५७३ – ५७६  |
| २शङ्करविजय-विलास                             | ं ५७६—५७९  |
| ३-शङ्करचरित (कामकाटि पीठानुसंग्र )           | ५८०-५८३    |
| ४—केरलीय शङ्करचरितम्                         | ५८३—५८६    |
| ५—गुरुवंश काव्य ('शृङ्कोरी मठानुसार )        | · 96-490   |
| ूपरिशिष्ट (ख)                                | 0          |
| ् कलाविषयक टिप्प <b>णी</b>                   | ॰ ५९१—५९६  |
| े विन्दु                                     | વૈલુક્ષ    |
| व्या के दर्पति .                             | . ५९२      |
| वर्णप्रकार                                   |            |
| कलाभेद • ॰                                   | 493-498    |
| चन्द्रकलाएँ                                  | ~~~498·    |
| ं सौरकलाएँ ॰ ूर् ैं                          | 484        |
| ्र श्राग्नेयकताएँ .                          | - 484      |
|                                              |            |

## परिशिष्ट (ग)

टिप्पणों के विशिष्ट पदों की अनुक्रमणी

490-601

### परिशिष्ट (घ)

मठाम्नायसेतु शारद्यमठाम्नाय गोवधनमठाम्नाय ज्योर्तिमठ

शृङ्गे रीमठ

शेषाम्नाय

महानुशासन

६०१—६१७

६०१—६०३

द्0४—६०५

६०५—६०७

६०७—६१०

६१०—६१२

६१२-६१७



श्री चार्य श इह र (विवेचनात्मक अध्ययन)



# 🛚 भूमिका

# १ - शङ्कर-पूर्व भारत

किसी धर्म का प्रवाह एक समान हो अविच्छित्र गति से सदा प्रवाहित नहीं होता; उसकी गति की रोकनेवाले अनेक प्रतिबन्ध समय समय पर उत्पन्न हुन्ना कर्रते हैं, परन्तु यदि उस धर्म में जीवनी शक्ति की कमी नहीं होती, तो इन विशिन्न रुकावटों के। दूर कर देने में वह सर्वथा समर्थ होता है। इस कथन की सत्यता का प्रमाण वैदिक धर्म के विकाश के अनुशीलन से अच्छी तरह मिल जाता है। गौतम बुद्ध ने जिस आचार-प्रधान धर्मे का उपदेश दिया वह उपनिषदों के ऊपर मूल सिद्धान्ती के लिये आश्रित है, परन्तु परिस्थित की परिवृत्ति के कारण उन्होंने अनेक नवीन बाते: इसमें घुसेड़ दीं जा सर्वेथा वैद-विरुद्ध थीं। श्रुति की अप्रामाणिकता, यज्ञ-यागादि का सर्वथा तिरस्कार, आत्मवाद की अवहेलना आदि सिद्धान्त इसी केटि में आते हैं। मौर्यकाल (विक्रमपूर्व चतुर्थ · श्राह्म ) में बौद्धों के। राजाश्रय भी प्राप्त हो पाया। अशाक प्रियदर्शी ने श्रपनी सारी शक्तियों का उपयोग बौद्धधर्म के भीतरी तथा बाहरी प्रचार के लिंब किया। उनकी दृष्टि समन्वयात्मक आवश्य थी, परन्तु उनके समय में भी बौद्धधर्म ने वैदिकधर्म के। पैर तले कुचलने का उद्योग किया। इसका फल वही हुआ जो धार्मिक सेवर्ष हे समय हुआ करता है। मौयों के अनन्तर जाह्मण पुष्यमित्र ने सुंग-वंश की स्थापना कीं और वैदिक धर्म के अतीत गौरव की फिर जामत् कूँरने के लिये उसने अतेक सहत्त्वपूर्ण कार्य किये। उसने दे। बीर अध्यमिष श्रज्ञ के सन्पन्न किया। अश्वमेध वैदिक धर्म के पुनरुत्थान का प्रतीक भात्र था। मनुस्पृति की रचना का काल भी सुङ्गों का यही महत्त्वपूर्ण युग माना जाता है।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

कुषागा-काल में प्रतिक्रिया रूप से बौद्धधर्म ने फिर न्यति कर त्रारम्भ किया। करिक्क की सुखद छत्रछाया में इस धर्म ने भारती श्रतिरिक्त चीन, जापान जैसे पूरबी देशों में फैलना शुरू किया। 📆 प्रतिक्रिया गुप्त नरेशों के साम्राज्य-काल में दृष्टिगाचर होती है। नरपति परम वैष्णुव थे। अपने विरुदों में 'परम भागवत' विरुद् वल्लेख उन्होंने बड़े गाँरव के साथ किया है। पुराणों के नवीन संस्कृत तथा अनेक स्मृतियों की रचना का समय यही गुप्तयुग साना जाता है। ग्रम-नरेशों ने वैदिक वर्म की जागृति के निमित्त प्रिश्वमेध की प्राची। परिपाटी का भी उद्धार किया। इस प्रकार देश के एक कोने से तेब दूसरे केाने तक वैदिक धर्म के पुनक्द्वार की लहर चारों श्रोर फैल गई। गरन्तु बौद्धधर्म अपनी मर्यादा की पुष्ट रखने के निमित्त चुपचाप के मुख की नींद नहीं से। रहा था। उसमें काफी जीवट था; उसकी रगों धार्मिक टन्माद था, बौद्ध विद्वानों के हृदय में अपना धर्म फैलाने की कार्य लगन थी। माधन ने इस काल के बौद्ध धर्म के प्रचारकों के विषय। एकं पते की भात कही है। वे राजाओं का सहयोग पाने में समर्थ है। थे और उन्हीं के द्वारा उनकी प्रजाओं का भी प्रभावित कर अपने धर्म। लाने का सफल उद्योग करते थे-

स्रिष्यसंघाः प्रविश्नान्ति राज्ञां गेहं तद्वि स्ववशे विधातुम् राज्ञा मदीये। जिरमहर्मदीयं तदाद्वियध्वं न तु वेदमार्गम् ॥७९॥ गुप्त तथा वर्धन युग भारतीय तत्त्वज्ञान के इतिहास में अत्यन्त भेरते पूर्ण माने जाते हैं। इस युग को वैदिक तथा बौद्ध जैन तत्त्वज्ञानि का 'संघर्षपुग' कहना 'चाहिए। इसी युग में नागार्जुन, वसुब्दु दिक्नाग तथा धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध पण्डितों ने बौद्धन्याय के। जन्म विष्त्र समकी आश्चर्यजनक एक्षति कर दी। ब्राह्मण नैयायिक भी क्रियाही न थे। वात्स्यायन, उद्योतकर तथा प्रशस्त्रपाद ने न्याय के सिद्धान्ती उपर किये गये आहोगों का उत्तर बड़ी तत्परता तथा युक्तियुक्तता के सा दिया परन्तु बौद्धों ने वैदिक कर्मकाएड तथा ज्ञानकाएड के प्रति जो अर्थ दिया परन्तु बौद्धों ने वैदिक कर्मकाएड तथा ज्ञानकाएड के प्रति जो अर्थ

हेलना प्रदर्शित को थो उसके लिये पैसे विज्ञ वैदिक की आवश्यकता थी जो वैदिक क्रियाकलापें। तथा अध्यात्म-विषयुक सिद्धान्तों की विश्चद्धि द्विघोषित करता।

डघर जैनधर्म की श्रोध से भी विरोध कम न था। उसके अनु-यायौ भी अपने सिद्धान्ते के प्रतिपादन में विशेष रूस से जागरूक थे। समन्तमद्र तथा सिद्धसेन दिवाकर की महत्त्वपूर्ण कृतियों ने जैन-याय की ं अत्यन्त रत्युघनोय बना दिया था। वैदिक आचार के आनेकांश में ऋणी होने पर्भभी जैन लोग श्रुति की प्रामाणिकता नहीं मानते। वैदिक धर्म की बुन: प्रतिष्ठा के लिये यह आवश्यक था कि अति के सिद्धान्तों को यथार्थता भली भाँति जनैता का सममाई जाय; श्रुति के कर्मकाएड में जो विरोध आपाततः दोख पड़ता है उसका मेली माँति परिहार कर श्रौत क्रिया-कलापों की उपादेयता तर्क की कसौटी पर कसकर विद्वानों के सामने प्रदिशंत की जाय। इस कार्य के सम्पादन का श्रेय श्लाचार्य कुमारिल तथा आचार्य शङ्कर के। है। कुमारिल ने वेद का प्रामाण्य युक्तियों के सहारे सिद्ध कर वैदिक कर्मकाएड का महत्त्व प्रदर्शित किया और शहर ने अवैदिक दर्शन तथा द्वेतवादियों के मत का शली भाँति खएडन कर 🗻 डपनिषदेां के आध्यांत्मिक रहस्य का प्रतिपादन प्रमाग्य-पुर:सर किया। भूलना न चाहिए कि नैदिक तथा बरैद्धिम की यह लड़ाई तलवार की लड़ाई न थी, बल्कि लेखनी की लड़ाई थी। दोने पत्तों के तर्ककुराल ्रभाविद्यत लोग लेखनी चलाकर अपने प्रतिपित्तयों के सिद्धान्त की असारता दिखलाते थे किसी विशिष्ट नरपति की उत्तेजित कर उसके द्वारा किसी विशिष्ट मतावलिक्वयों का मार डालने का उद्योग कभी नहीं करते थे। इसके विरुद्ध यदि एक-दो दृष्टांन्त् मिलते हों, तो भी उनसे विपरीत मत 'को पुष्टि नहीं होती।

A

. इस समय की वैदिक मार्ग की शितिष्ठा बंदी हुई नीव पेर हुई। इन व्याचार्यों के आद्तेपों की बौद्धधर्म अधिक न सह सका और धीरे धीरे वह भारतभूमि से हुटकर तिब्बत, चीन, जापान, स्थाम आदि देशों में

चला गया । आचार्य शङ्कर के आविभीव का रहस्य इन धार्मिक घट. नाओं के भीतर छिपा हुआ है।

### २-- आचार्य का समय

यार्थ राङ्कर का आविर्माव कब सम्पन्न हुआ ? इस प्रश्त का यथार्थ उत्तर देना नितान्त कठिन है। संस्कृत के मानगीय कविजनों ने भी जब अपने आश्रयदाताओं के नामाल्लेख करने तथा प्रन्थ के रचना काल के निर्देश करने की ओर अपना ध्यान नहीं दिया है, तब हमें राङ्कराचार्य जैसे विरक्त पुरुष की इन आवश्यक बातों के स्लेख न करने पर आश्रय नहीं करना चाहिए। वे सच्चे संन्यासी थे, विरक्त साधक थे। उन्हें इस बात की चिन्ता ही क्या हो सकती थी कि वे अपने समसामयिक राजा महाराजा के नाम का कहीं उत्लेख करते। उनके शिष्ट की दृशा इस विषय में उनसे मिन्न न थी। उन लोगों के प्रन्थों में भी समय-निरूपण की ऐतिहासिक सामग्री का सर्वथा अभाव है। यही कारण है कि आचार्य के कारा का इदिमत्थं रूपेण निरूपण करना इतनी विषम समस्या है।

श्राचार्य के काल के विषय में इसी कारण विद्वानों में गहरा मतभेद है। विक्रम-पूर्व सप्तम शतक से जिकर विक्रम से श्रनन्तर नवम शतक तक किसी समय में इनका श्राविभीव हुश्रा, यह सब कोई मानते हैं, परन्तु

<sup>\*</sup> संसम शताब्दी में जो धर्म-सम्प्रदाय प्रचलित थे, उन्ह्रा कुछ, उल्लेख हर्षचरित (पृष्ठ ६३२, जीवानन्द) में मिलता है,। वे हैं — मागवत, कार्पिल, जैन, लोकायतिक, काषाद, भीराग्यिक, ऐश्वरकारियक, कारन्धमिन (धातुवादी), सत्तान्तव (मीमांस्क !), शाब्दिक, बौद्ध, पाञ्चरात्रिक ग्रौर ग्रौपनिषद। इनर्ने से ग्रौपनिषदों की छोड़कर रेष प्रायः समी एक प्रकार से ग्रावैदिक ही है। इसी प्रन्थ के दूसरे प्रकरणः (पृष्ठ ३६६) में ग्रौपनिषदों के विषय में कहा गर्य है — संसारसारत्वकथनकुश्लाः ब्रह्मवादिनः ।

किस वर्ष में इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसके विषय में कोई सर्वमान्य मत नहीं है। (क) कामकेटि पीठ के अनुसार आचार्य का जन्म र १९३ कलिवर्ष में हुआ था तथा उनका तिरोधान २६२५ कलिवर्ष में ° सम्पन्न हुन्या था। (खी शारदा पीठ (द्वारका) की वंशानुमातका के चातुसीर शङ्कर ने कलिवर्ष<sup>ध</sup> २६३१ के वैशाख शुक्र पश्चमी के। जन्म प्रहण् किया तथा २६६३ किलिवर्ष की कार्तिक पौर्णमासी के। ३२ वर्ष की अवस्था ँ में हिमालय म्नें गुंहाप्रवेश किया। (ग) 'केरलेात्पत्ति' के व्यर्तुसार शङ्कर का आविर्भावकाल विक्रम की पंच्चम शताब्दी है। इस मत में शङ्कर का जीवन-काल ३२ वर्ष के स्थान पर ३८ वर्ष माना जाता है। (घ) महाराष्ट्र में प्रसिद्ध महानुभाव पन्थ के विख्यात प्रन्थ 'दर्शन-प्रकाश' में 'शक्कर पद्धति' का एक वचन स्ट्घृत किया गया है जिसके अनुसार आचार्य का ्र जन्म ६१० शक तथा तिरोधान ६४२ शकाब्द में कुछ लोग मानते हैं। (ङ) एक मत यह भी है कि आचार्य का आविर्भाव 584 विक्रमी (७८८ ई० ) तथा तिरोधान ८७७ वि० (८२० ई० ) में ३२ वर्ष की उम्र में हुआ। ये ते। प्रधान मत हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से मत हैं। यह विषय नितान्त दुरूह है श्रीर एक निश्चित सिद्धान्त पर ~पहुँचने के लिये जिन विपुल साधनों के। उपस्थित करने की आवश्यकता ्रे वे थोड़ें स्थान में उपस्थित नहीं किये जी धकते। हमारा विचार शीघ ही आचार्य के प्राहुर्भाव के सम्बन्ध में अन्वेषुणपूर्वक प्रथक पुस्तक ्रिश्रकीशित करने का है। अतः इसका विकेचन यहाँ नहीं किया जाता।

## ई,—जीवनचित्त

#### ° (श्रीघार-प्रन्य)

्याचार्य शङ्कर का जीवनचरित 'लिखने' की स्थार विद्वानों की दृष्टि क बहुत पहले ही आकृष्ट हुई। सुनते हैं कि पद्मपाद ने उनके दिग्विजय का वर्णन विस्तार के साथ अपने 'विजयहिस्डिम' मन्थ में किया था, परन्तु दैविविपाक से वह प्रनथ नष्ट हो गया। आजकल आचाय के हप.
लब्ध जीवनचिरत में (जिन्हें 'शङ्करविजय' के नाम से पुकारते हैं)
कोई भी उनका समसामयिक नहीं है। सब प्रन्थ पीछे की रचनाएँ हैं
जिनमें सुनी सुनाई बातों का उल्लेख किया गांग है। भिन्न भिन्न पीठों
की अपनी महत्ता प्रदर्शित करने की लालसा अनेक दिग्वजयों की रचना
के लिये उत्तरदायी है। 'शङ्करी तथा कामकोटि पीठ' का सङ्घर्ष नया
नहीं प्रतीत होता है; इन शङ्करविजयों की छानबीन करने से, अनेक प्रन्थों
में कामकोटि के प्रति कुछ ,पचपात सा दृष्टिगीचर होता है जो कुछ भी
हो, आचार्य के जीवन से सम्बद्ध अनेक प्रन्थों की रचना समय समय
पर होती आई है जिनमें देा-चार ही छपकर प्रकाशित हुए हैं। अन्य
प्रनथ हस्तिलिखित रूप में ही हैं।

शङ्करविजय—डा० चौफ़्रेक्ट की सूची के अनुसार इन ग्रन्थों का नाम नीरे दिया जाता है—

- (१) शङ्करविजय—रच्यिता माधव (प्रकृत प्रन्थ)
- (२) " , आनन्दगिरि (मुद्रित, कर्लकत्ता)
- (३) ,, , चिद्वितास (प्रन्थात्तर में मुद्रित)
- (४) %, ६ व्यासगिरि
- (५) , सर्वानन्द
- (६) आचार्यचरित (हरलीय)
- (र्ज) शङ्कराभ्युद्य—राजचूडामणि दीचित (श्रीवर्रणीविलास प्रेस, श्रीरङ्गम् में सुद्रित)
- (८) शङ्करविजयविलासं कान्य—राङ्करदेशिकेन्द्र
- (९°) शङ्कादिजयकथाः
- (१०) शङ्कराचार्यचृरित
- (११) शङ्कराचार्यावतास्कर्या—आनन्दतीर्थ

- ं(१२) शङ्करविलास चम्पू-जगन्नीथ
- (१३) शङ्कराभ्यृद्य काव्य रामकृष्ण
  - (१४) शङ्करदिग्विजयसार--व्रजराज
  - ं (१५) प्राचोनशङ्काविजीय—मृकशङ्कर (कामकेटि के १८वे
    - (१६) बृहत् शङ्कावि कय—सर्वज्ञ चित्सुख
  - ? (१५) शङ्कराचार्योत्पत्ति

73.

(१८) गुरुवेस काज्य लक्ष्मणाचार्य (मृद्रित और इप्)

इन प्रन्थों में औ उपलब्ध हो सके, उनकी विशिष्ट बातें परिशिष्ट (क) में दो गई हैं। यह सूची अभी तक अधूरी ही है। अन्य भएडारों की सूची देखने से मिन्न भिन्न नये प्रन्थों का भी पता चल सकता है। अतः आचार्य की जीवनी लिखने के साधनों की कभी नहीं है, परन्तु दुःख है कि यह सामग्री अधिकतर अभी तक हरनिलिखित रूप में है। इसिन्ये उसका विशेष उपयोग नहीं हो सकता।

इन प्रन्थों में से सबसे प्रसिद्ध प्रन्थ काधवाचार्य-विरचित श्क्रादिग्विजय है जिसका सुत्रोध भावानुवाद यहाँ प्रस्कुत किया गया है।

यह प्रन्थ नितान्त प्रख्यात तथा लेकिप्रिय है।

प्रस्तुत प्रन्थ का परिचय

यह प्रन्थ नितान्त प्रख्यात तथा लेकिप्रिय है।

प्राचार्य की जी श्रन्थान तथा लेकिप्रिय है।

प्राचार्य की जी श्रन्थान को त्रिक्षा के लिये स्वापिता माधवाचार्य का नाम वैदिक धर्म के संरच्छों के इतिहास्क्रमें सुवर्णाच्यों से लिखने योग्य है। इन्हों की प्ररिक्षा से विधर्मी यवनों की शक्ति के लिये तथा हिन्दु श्रों की शक्ति की प्रतिष्ठा के लिये महाराज हरिहर तथा महाराज बुक्त ने उस विशाल तथा विख्यात राज्य की स्थापना की जो 'विजयनगर सिम्नाब्य' के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक धर्म के खद्धार तथा अर्थादा के लिये इन्होंने स्त्रयं धर्मशास्त्र तथा व्याभीमांसा के अर्दु प्रस्थ नित्य लिखे जिनमें पराशर-माधव, कालमाध्य तथा जीमिनिक्यायमालाविस्तर विशेष महत्त्वशालो हैं। आपके अनु क नाम साय्रीपाचार्य था। उन्हें

सहायता तथा स्फूर्ति देकर आपने वेदों के ऊपर भाष्य बनवाया यि ये भाष्य न होते तो वेद के अर्थ का समम्मना हमारे लिये कांठन के हो गया होता। संन्यास प्रहण करने पर आप शृंगेरी मठ । गद्दी पर 'विद्यारण्य' के नाम से आरूढ़ हुं श्रे और इस दशा में श्रीमाने ने वेदान्त के ऊँचे दर्जे के प्रन्थों की रचना फर अद्धेतवाद का प्रामाणि विवरण प्रस्तुत किया। वह पञ्चदशो जिसका अध्ययन कर है वेदान्त के तत्त्वों को सरलता से सीख सकते हैं आप ही की अप रचना है। इसके अतिरिक्त विवरणप्रमेय-संग्रह, ब्रह्हर रण्यभाष्यवार्ति सार आदि प्रौढ़ वेदान्त प्रन्थ आपकी कीति कौ मुदी के इस जगतीत पर सदा प्रकाशित करते रहेंगे।

इस शक्करिदिग्वजय पर आपकी विद्वत्ता की छाप पड़ी है। लाक्ष्मिया ने बड़े ही सुन्द्र शब्दों में आचार्य के व्यापक प्रभाव, अलीक्षि पारिष्टत्य और असामान्य विद्वत्ता का मनाहर चित्र खींचा है। प्रमकार का पारिष्ठत्य बड़ी ही उच्च केटि का है। इसकी दें। टीका आनन्दाअम प्रन्थमाला में छपी हैं—पहली है धनपंति सूरि वं 'विजयिडिण्डिम' टीका और दूसरी है अच्युतराय की 'अद्वेतरान लक्ष्मी'। देनों अच्छी हैं और इस अनुवाद में इनकी पर्याप्त स्थ यता ली है। अनुवाद में अने मूल संस्कृत के भावों का भली मार्थ रक्षण करने का उद्योग किया है। केवल अचरानुवाद करने अयो मेरा ब्यान नहीं रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि मूल के किया मेरा का भाव, विशेषतः दार्शनिक शास्त्रार्थ के अवस्थ पर, मली मीरा सुरित्तत हो। सका है।

### ४-जीवनंद्रुत्त जन्म तथा बाल्यकाल

भारतवर्ष के सुदूर एकिए। में 'केरल' देश है। यह प्रदेश अपं विचित्र सामाजिक व्यवस्था के लिय उतना ही प्रसिद्ध है जितना अपं भाकृतिक शीभा के लिये। प्राय: यह पूरा प्रान्त समुद्र के किनारे Ą

Ì

ij

IN SE

T

H

ìn)

H

N

į

H

Į

É

1

A

बसा हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक छटा इतनी मनेारम है कि इसे देखकर दर्शक का चित्त बरबस मुग्ध हो जाता है; मन में एक विचित्र शान्ति का उदय हो जाता है। इस देश में हरियाली इतनी अधिक है कि दर्शकों के नेत्रों के लिये अनुपम सुख का सीधन उपस्थित हो जाता है। इस प्रान्त के 'कालटी' प्राप्त में आचार्य शङ्कर का जन्म हुआ था। यह स्थान आज श्मी अपनी पवित्रता के लिये केरल ही में नहीं, प्रत्युत समप्र भारत में विख्यात है। भूत्रीन-शोरानूर रेलवे लाइन पर भ्रालवाई' नामक एक छोटा स्टेशन है। अवहीं से यह गाँव पाँच-छः मील की दूरी पर अवस्थित है। पास हो 'त्रालवाई' नदो बहती हुई इस गाँव की मनारमता का श्रौर भी बढ़ाती है। यह गाँव श्राजकल कोचीन राज्य के श्रन्तर्गत है और राज्य की छोर से पाठशाला तथा छँगरेजी स्कूल की स्थापना छात्रों के विद्याभ्यास के लिये को गई है। शृङ्गेरी मठ की चोर से इस स्थान की पवित्रता को अक्षुएण रखने के ब्रिये अनेक उपाय किये गये हैं। श्राचार्य ने श्रपनी माता का दाह-संस्कार, जिस स्थान पर किया था, वह स्थान आज भी दिखलाया जाता है। स्थान-स्थान पर शिवमन्दिर भी बनाये गये हैं। पास ही पर्वत की श्रे शियों हैं। 'कालटी' की आकृतिक स्थित दशेक के हृद्य में सामिक्स्य तथा शान्ति की उत्पत्ति करती है। आश्चर्य की यह बात नहीं कि इस स्थान के निवासी ने दु;ख से सन्तप्त प्राणियों के सामने शान्ति तथा त्रात्यन्तिक सुख पाने का अनुषम उपहेश दिया था। शङ्कर के मौता-पिता 'पन्नियूर' प्राम के निवासी थे जिसका उल्लेख 'शशल' प्राम के नाम से भी मिलता है।

शङ्कर के जन्मस्थान के विषय में एक अन्य भी मत है। आनन्दिगिरि के कथनानुसार इनका जन्म तामिल प्रीन्त के 'सुप्रसिद्ध तीथनित्र 'चिद्स्ब-रम्' में हुआ था, परन्तु अनेक कारणों से हमें यह मत मान्य नहीं है। समम केरल प्रान्त की यह मान्यता है कि शङ्कर की माता 'पजुरपन्तै-

पीछे वे लोग कालटी में आकर बस गये थे।

इंडम्' नामक नम्बूदरी ब्राह्मण् कुटुन्ब की थी और यह कुल सदा 'त्रिचूर' के पास निवास कर रहा है। वह स्थान जहाँ शङ्कर ने अपने माता का दाह-संस्कार किया था आज भी, 'क्रूलटी' के पास वर्तमान है। 'मिण्मिक्तरी' माध्व मत के आंचार्यों के जीवन-चरित के विषय में ए माननीय पुस्तक है। इसके भी रचयिता श्रेङ्कर का जन्मस्थान काली में वतलाते हैं। मिण्मिश्जरी के निर्माता के द्वेतवादी होने के कारण उन ऊपर किशी प्रकार के पद्मपात का देश आरोपित नहीं किया जा सकता। यह तो प्रसिद्ध ही है कि बद्रीनाथ-मन्द्रि के प्रधान पुजारी नम्बूल बाह्मण ही होते आये हैं ( 'रावल जी' नाम से इनकी दिशेष ख्याति है)। वर्तमान मन्दिर की प्रतिष्ठा आवार्य शङ्कर ने की थी तथा इसकी पूज वैदिक विधि से सम्पन्न करने के लिये उन्होंने अपने ही देश के वैदि ब्राह्मण की इस पवित्र कार्य के लिये नियुक्त किया था। तब से लेक श्राल तक इस मन्दिर के पुजारी केरलदेश के नम्बूदरी ब्राह्मण ही हो हैं। इन सब कारणों से यही प्रतीत होता है कि शङ्कर केरल देश। रहनेवाले थे तथा नम्बूदरी ताह्मण थे। इतने पोषक प्रमाण तथा शङ्क दिग्विजयों के नि:सिन्द्ग्ध उल्लेखों के रहते कोई भी व्यक्ति 'कालटी' के छोड़कर 'चिद्म्बरम्' का आचार्य के जन्मस्थान होने का गौरव प्रदान ती कर सकता।

शक्कर नम्बूद्री ब्राह्मण थे। ये लोग वेद के विशेष अध्ययन कर्त वाले होते हैं और अपने दैनिक आचार में वैदिक कर्मकाएड की और विशेष आमह दिखलाते हैं। इनकी सामानि माता-पिता विशेषतः प्रथक दीख पड़ती है। ऐसे ही वेदाचार-सम्पन्न तपीनि नम्बूद्री ब्राह्मण कुल में शक्कर का जन्म हुआ था। इनके पितामह के नाम था विद्याधिराज़ या विद्याधिए। पिता का नाम था शिवगुर्ग विद्याधिए ने अपने पुत्र शिवगुरु का विवाह वहाँ के किसी 'मधपर्णि की पुत्री के साथ कर दिया था जिसका नाम था सती (माधव) अध् विशिष्टा (आनन्दिगिरि)। शिवगुर एक अच्छे तपोनिष्ठ वैदिक थे।
बड़े श्रीनन्द से अपनी गृहस्थी चलाते थे। आधी उम्र इसी प्रकार बीत
गई परन्तु पुत्र उत्पन्न न हुआ। उनके चित्त में पुत्र के मनोरम मुख देखने
की और मनोहर तोतली बोली सुनने की लालमा लगी रही। अनेक
ऋतुएँ आई और चली गई, परन्तु शिवगुर के हृद्य में पुत्र पाने
की लालसा आई, पर, गई नहीं। अन्तनोगत्वा द्विजदम्पती ने
तिपस्या के। कल्याण का परम साधन मानकर उसी की शिधना में
चित्त लगाया।

19

वे

È

Th

ď

जा

9

M?

Ì

7

1

श्राचार्य शहुर के जन्म के विषय में अनेक विचित्र बार्ते ालखी मिलती हैं। शङ्कर के माहात्म्य-प्रतिपादन करने की लालसा का इस विषय में जितना दोष है उतना ही देाष उनके गुओं की अवहेलना कीर निर्मूल बाते' गढ़ने की अभिलाषा का। आनन्दगिरि का कहना है कि शक्कर का उद्य चिद्न्बरम् के चेत्र देवता भगवान् महादेव के परम अनुप्रह का सुखद परिगाम थ्या। पुत्र न होने से जब शिवगुरु ने घर-गृहस्थी से नाता तोड़कर जङ्गल का रास्ता लिया, तब विशिष्टर देवी ने महादेव की आरा-धना के। अपने जीवन का एकमात्र लक्ष्य बनाया । वह रात-दिन शिव के अर्चा-पूजन में व्यस्त रहतीं। वहीं पर महादेव की महती कृपा से शङ्कर का शुभ जन्म हुआ। परन्तु इसाविषय में द्वैतवादियों ने साम्प्र-दायिकता के मोहजाल में पड़कर जिस मन्सेवृत्ति का परिचय द्विया है वह नितान्त हेय तथा जघन्य है। मणिमखरी के अनुसार शङ्कर एक दृद्धि विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे !!! इसका पर्याप्त श्वरहन शक्कर के उत्तर-कालीन विर्ति से ही हो जाता है। शङ्कर के हृदय में अपनी महनीया माता के लिये प्रयाद ममता थी, विशुद्ध भक्ति थी -इतनी भक्ति कि टन्होंने संन्यासधर्म की अवहेलना करना स्वीकार किया, परन्तु अपनी माता के दाह संस्कार करने से विरत २ हुए। व्यूद इस मिणिमक्तरी में चिहि खित घटना में संत्य की एक किंग्यका भी होवी, ते। बहुत सम्भव था कि शङ्करदिक्विजय के रचयिता अक्त लेखक लोग इसे अलौकिकता के

रङ्ग में रँगकर छिपाने का उद्योग करते। अतः इस घटना की असत्यव

कालटी के पास ही वृष नाम का पर्वत अपना सिर ऊपर उठारे खड़ा था। उस पर केरलाधिपति राजरोखर न भगवान् चन्द्रमौलीखा महादेव का एक सुन्द्रर मन्द्रिर बनवाकर तन्नास्क शिवलिङ्ग की स्थापन की थी। शिवगुरु के नदी में यथाविधि स्नान कर चन्द्रमौलीखा है एकाप्र मन्द्रेसे उपासना करना शुरू किया। भगवान् आशुतोष प्रसन्न हो गये और एक रात की उन्होंने भक्त के सामने ब्राह्मण के द्रिप में उपस्कि होकर पूजा—तुम क्या चाहते हो ? भक्त का पुत्र के शिमित्त लालाखि हृद्य बोल उठा—संसार की सारी सम्पत्ति सुमे न चाहिए; मुमे चाहिए केवल पुत्र। तब शङ्कर ने पूछा—सर्वगुणसम्पन्न सर्वज्ञ परन्तु अल्पान एक पुत्र चाहते हो अथवा अल्पज्ञ, विपरीत आचरणवाले दीवायु अते। पुत्र श्री श्रीवगुरु ने सर्वज्ञ पुत्र को कामना की। तद्नुसार वैशाह की शुक्त पश्चमी तिथि की विशिष्टा के गर्भ से आर्थार्थ शङ्का का जन्म हुआ।

राङ्कर एक प्रतिभासम्पन्न शिशु थे। शैशव काल से ही उनके विलक्षण प्रतिभा का परिचय सब लोगों का होने लगा। तीन वर्ष मित्र ही उन्होंने अपनी मात्र भाषा मलयाला भली भाँति सीख लो। पिता की बड़ी अभि लाषा थी कि शङ्कर का शोध्र उपनयन कर दिया जाय जिससे संस्कृत भाषा के अध्ययन का शुभ अवसर उन्हें तुरन्त प्राप्त हो जाय, परन्तु के दुर्विपाक से उनकी मृत्यु असमय में हो गई। तब इनकी मार्ता ने अपि दिवंगत पित की इच्छा का कार्य रूप में परिणत करने का उद्योग किया पाँचवें साल में शङ्कर का उपनयन विधिवत् किया गया तथा वेद-शा के अध्ययन के लिये वे गुर्फ के पास गये। अपनी अलोकिक प्रति और सूक्ष्म अर्थ का प्रदा्ण करनेवाली बुद्धि से, गोढ़ अनुशीलन ता विश्वद चरित्र से, उन्होंने अपने गुरु के चमत्कृत कर दिया। गुरु को विश्वद चरित्र से, उन्होंने अपने गुरु के चमत्कृत कर दिया। गुरु को

a

वि

17

व

P

司

10

11

Q.

बु

4

E

ķ

á

1

रहत समय ही शङ्कर के कामल हृद्य का परिचय सब लोगों का मिल गया। पक दिन वे दरिद्र ब्राह्मणी विधवा के घर भिन्ना माँगने के लिये गये, परन्तु उसके पास अक्क का नित्रां अभाव थां। ब्रह्मचारी के हाथ में एक आंवले का फल रखकर ब्राह्मणी ने अपनी द्रिता की करुण कहानी कह सुनाई। इससे वालक शिक्कर का हृदय सहानुभूति से भर गया और चन्होंने मगवती लक्ष्मी की प्रशस्त स्तुति की जिससे बह घर स्रोने के आँवलों से दूसरे दिन भर गया। इस ब्राह्मणी का दुःख-दारिद्रच तुरन्ती दूर हो गया! दे। साल्क्षेके भीतर ही सब शास्त्रों का अध्ययन कर बालक अपने घर लौट त्राया अवर घर पर ही विद्यार्थियों के पढ़ाना शुरू किया। शंकर की विद्वत्ता तथा अध्यापन-कुशलता की चर्चा केरल-नरेश राजशेखर के कानों तक पहुँची और इन्होंने शक्कर की आदरपूर्वक अपने महल में बुलाने के लिये अपने मन्त्री का भैजा। परन्तु जिस व्यक्ति का हेदय त्याग तथा वैराग्य के रस में पगा हुआ है उसे भला राजसन्यान का चिंग्क ख़ुख तिनक भी विचलित कर सकता है ? अध्यापक शङ्कर ने मन्त्री महोहैय के द्वारा दी गई सुवर्ण सुक्राश्चों का न तो स्पर्श किया श्रीर न राजमहल में जाने का निमन्त्रण ही स्वीकार किया। गत्वा गुग्पप्राही राजा दर्शन के लिये स्वयं कालटी में आये। कवि तथा नाटककार थे। उन्होंने श्रथने तीनों नाष्टक शङ्कर के। सुनाये तथा उनकी त्रालाचना सुनकर विशेष प्रसन्न हुए।

राङ्करं बड़े भारी मात्मक्त थे। माता के लिये भी यदि इस स'सार में के ई स्नेह का आधार था तो वह थे स्वय' राङ्कर। एक दिन माता स्नान करने के लिये नदी शीर पर गईन नदी का मात्मिक घाट था घर से दूर। वार्ध स्य के कारण दुर्ब लिया, दे। पहर की कड़ी घूप। गर्मी के मारे बेचारी शस्ते में बेहोश होकर गिर पड़ी। शङ्कर उसे उठाकर व्घर लिये । उनका हृदय माता के इस क्लेश से विदीर्ण होने लगा और उन्होंने अपने कुलदेवता नगवान अक्टिंग से रात भर शर्थना की । प्रात:काल लोगों ने

आश्चर्य-भरे नेत्रों से देखा। नदीं अपना किनारा काटकर कालदी बिल्कुल पास चली आई थी। श्रीकृष्ण ने मातृभक्त बालक की प्राक्ष सुन ली। आलवाई नदी की धारा परिवर्तित हो गई। पुत्रवत्त जननी ने अपने एकमात्र पुत्र की कुएडली दधीचि, त्रितल आदि अने दैवज्ञों के दिखलाई और उसके केमल हद्य का गहरी ठेस लगी ब उसने जाना कि उसका प्यारा शङ्कर नितान्न अरुपायु है और आहे तथा सोलहवें वर्ष उसकी मृत्यु का विषम योग है। माता की ब अभिलाषा थी पुत्र के विवाह कर देने की तथा पुत्रवधू के मुँह देखने है परन्तु पुत्र की भावना बिल्कुल दूसरी ओर थी। माता उन्हें प्रवृत्तिमा में लाकर गृहस्थ बनाने के लिये वयप्र थी, उधर शङ्कर निवृत्तिमा के अवलम्बन कर संन्यास लेने की चिन्ता में थे। अरुपायु होने की देख वाणो ने उनके चित्त के और भी प्रात्साहन दिया। उन्होंने संन्या लेने का इढ़ संकूल्प किया।

राक्कर ने संकल्प तो कर लिया, परन्तु माता के सामने तुरन्त प्रस्ताव के सने से कुछ, विरत हुए। घीरे-घीरे माता से अपना प्रस्ताव के सुनाया। उस विधवा बुद्धा के हृद्य पर गहा चेल्यास चीट पड़ी। एक तो तापस पित से अकाल। वियोग, दूसरे एकमात्र यशिखी पुत्र के वियोग की आशक्का! उसका हुई दक दक हो गया और शक्कर के हज़ार सममाने पर भी उसने हैं प्रस्ताव पर अपनी सम्मिति नहीं हो। परन्तु मेरे मन कुछ और किती के कछ और । "एक विचित्र घटना ने शक्कर के प्रस्ताव की सक बना दिया। एक दिन माता-पुत्र दोनों स्नान करने के लिये आला नदी में गये थे। माता स्नान कर घाट पर खड़ी कपड़े बदल रही थी, हैं में उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसका ध्यान बलात खींच लिया और उसके पुत्र के कहण चीत्कार ने उसकी बीत जाने के लिए तैयार है असहाय बालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह के मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह के मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह के मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह के मिल्कर वह की स्वाप करने से तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक आतरा-रच्चा करने में तस्पर है, परन्तु कहाँ वह की मिल्कर वालक स्वाप कर परन्तु है कि उसके स्वाप कर परने

100

11

村

B

ने

9

ल

वर्

N.

HIM

1

यार

(W

맂

ह्रां

şı

캙

W.

I

di

Ì.

è

छोटा बालक और कहाँ वह भयानक ख़ुँखार घड़ियाल ! शहर के सब प्रयत्न विफल हुए। माता के सब उद्योग द्व्यर्थ सिद्ध हुए। बड़ा करुगाजनक दृश्य था। भुसहाय माता घाट पर खड़ी फूट फूटकर विलख रही थी और उधर उसका एकमात्र पुत्र अपनी प्राया-रचा के लिये भैयद्धर मकर के पास छटपटा रहा था। शहर ने अपना अन्त-काल आया जानकर माता से संन्यास जेने की अनुमित माँगी—'मैं तो अब मर ही रहा हूँ। आप संन्यास प्रह्मा करने की मुम्ने आझा दीजिए जिससे सान्यासी बनकर में मोच कर अधिकारी बन सक्टूँ।" युद्धा जननी ने पुत्र की बाते सुनी और अगत्या संन्यास जेने की अनुमित दे ही। उधर आसपास के मेछुए तथा महाह दौड़कर आये। बड़ा हो-हहा मचाया। संयोगवरा मकर ने शहर को छोड़ दिया। बाल्क के जीवन का यह अष्टम वर्ष था। भगवत्करा से वह काल के कराल गाल से किसी प्रकार बच गया। माता के हर्ष की सीमा न थी। उस आनन्दातिरेंक में उसे इस बात की सुध न रही कि उसका ब्रह्मचारी शङ्कर अब संन्यासी शङ्कर बनकर घर लीट रहा है।

राङ्कर ने उस समय आठवे वर्ष में ही आपत्-संन्यास अवश्य ले लिया था, उन्हें परन्तु विधिवत् संन्यास की इच्छा बलवती थी। अवः किसी योग्य गुरु की खोजु में वे अपना घर छोड़कर बाहर जाने के लिये उद्यत हुए। उन्होंने अपनी सम्पत्ति अपने कुटुम्बियों में बाँद दी और माता के पालन-पेषिणा का भार उन्हें सुपुर्द कर दिया। परन्तु उस बिद्या हे समय स्नेहम्यी माता अपने पुत्र के किसी प्रकार जाने देने के लिये तैयार न थी। अन्त में शङ्कर ने माता की इच्छा के अनुसार यह इद प्रतिज्ञा की कि मैं तुम्हारे अन्तकाल में अवश्य उपस्थित हूँगां और अपने हाथें तुम्हारा दाह-संस्कार करूँगा। न्माता की इच्छा रखते के लिये पुत्र ने सन्यास धर्म की तैनिक अवहेशना स्वीकार कर ली, परन्तु माता के चित्त में क्लेश नहीं पहुँचाया। शङ्कर के गृह-त्याग के समय कुलदेवबा श्रीकृष्ण ने स्वध्न दिया कि दुम्हारे चले जाने पर

यह नदी हमारे मन्दिर के। गिरा देगी। श्रतः मुफे किसी निरापः स्थान पर पहुँचा दो। ल्दनुसार शङ्कर ने भगतान की मूर्ति को तीरिक्षा मन्दिर से डठाकर एक ऊँ ते दीले पर रख िंगा श्रीर दूसरे ही दि। प्रस्थान किया।

गुरु की खोज में राङ्कर ब्रह्मवेत्ता गुरु की खोज में उत्तर भारत की श्रीर चले।

अल महाभाष्य के अध्ययन के समय इन्होंने अपने विद्यागुरु के मुखरे सुन रक्खा था कि योगसून के प्रणेता महाभाष्यकार प्रश्चिलि इस मूल पर गोविन्द अगवत्पाद के नाम से अवतीर्ध । हुए हैं \* तैया नर्मदा के ती पर किसी अज्ञात गुहा में अखगड समाधि में बैठे हुए हैं । शुकदेव के शिष्य गौडपादाचार्य से अद्वेत वेदान्त का यथार्थ अनुशील किया है। इन्हीं गोविन्दाचार्य से वेदान्त की शिचा लेने के लिये शहा ने दूसरे ही दिन प्रात:काल प्रस्थान किया। कई दिनों के अनन्तर शहु ुकद्म्बं या वनवासी राज्ये से होकर उत्तर की स्रोर बढ़रे का रहे थे। एक दिन की बात है। देापहर का प्रवराड स् शृङ्के री की विचित्र घटना आकाश में चमक रहा था। भयङ्कर ग्मीं कारण जीव-जन्तु विह्नल हो चठे थे। शङ्कर भी एक वृत्त की शीतल हा में बैठकर मार्ग की थकावट दूर कर रहे थे। सामने जल से भरा ष सुन्दर तालाब था : उसमें से निकलकर मेढ़क के छोटे-छोटे बच्चे शु में खेलते थें पर गर्मी से व्याकुल होकर फिर पानी में डुवकी लगाते है। एक बार जब वे खेलते-खेलते बेचैन हो, गये, 'तब कर्डी से आकर हैं

एकाननेन सुवि यस्त्ववतीय शिष्या- ?

ू नन्वप्रहीन्ननु स एव पदखितिस्त्रम् ॥

-शं० दि० ५। ९५

† गोविन्द के निर्वासस्थान में कुछ मतभेद है। माधव का कथन (५) है कि गोविन्द का आश्मम नर्भदा नदी के तीर पर था (गोविन्दनाथवनित्र भवातटस्थम्)। चिद्धिलास के अनुसार वह कहीं हिमालय पर्वत में स्थित था

103

R

17

रेन

₫.

Id

ıfi

ल

황,

इ

थे।

Į

4

U.

ų.

ÇÍ

कृष्ण सर्प इनके सिर पर फण पसारकर घूप से इनकी रहा करने लगा।
शक्कर इस दृश्य की देखकर विस्मय से चिकत हो गये। स्वामाविक
वैर का त्याग! जन्तु-ज्यात की इस विचित्र घटना ने इनके चित्त पर
विचित्र प्रभाव डाला। उनके हृद्य में स्थान की पवित्रता जम गई।
सामने एक पहाड़ का टीला दीख पड़ा जिस पर चढ़ने के लिये सीढ़ियाँ
वनी थीं। उन्हीं-सीढ़ियों से वे ऊपर चढ़ गये और ऊपर शिखर पर
निर्जन कुटिया में बैठकर तपस्या करनेवाले एक तापस के दिखा और
उनसे इस विश्वित्र घटना का रहस्य पूछा। तपस्वीजी ने बतलाया कि
यह श्रुक्ती ऋषि का पावन आश्रम है। इसी कारण यहाँ नैसर्गिक शान्ति
का अखरड राज्य है। जीव-जन्तु अपि स्वाभाविक वैर-भाव की मुलाकर यहाँ सुखपूर्व के विचरण करते हैं। इन वचनों का प्रभाव शक्कर
के ऊपर खासा पड़ा और उन्होंने दृढ़ सङ्कृत्प किया कि में अपना पहला
मठ इसी पावन तीर्थ में बनाऊँगा। आगे चलकर शक्कराचार्य के इसी
स्थान पर अपने सक्करप की जीवित रूप दिया । श्रुगेरी मठ की स्थापना
का यही सुत्रपात है।

यहाँ से चलकर शङ्कर अनेक पर्वतों तथा निद्यों की पार करते हुए नर्भदा के किनारे ॐकारनाथ के पास पहुँचे। यह वही स्थान था जहाँ पर गोविन्द मुनि पर गोविन्द मुनि की साधना कर रहे थे। समाधि भङ्क होने के बाद शङ्कर की उनसे भेंट हुई। शङ्कर की इतनी छोटी उम्र में विलक्षण प्रतिभा देखकर गोविन्दाचार्य चमत्कृत हो चठे और उन्होंने अद्भैत वेदान्त के सिद्धान्त के। बड़ी सुगमता के साथ शङ्कर के। बतलाया। शङ्कर यहाँ लगभग तीन वर्ष तक अद्भैत-तत्त्व की साधना में लगे रहे। उपनिषद् तथा ब्रह्मसूत्रों का विशेष रूप से अध्ययन किया। गोविन्दाचार्य ने अपने गुरु गौड़पादाचार्य से ब्रह्मसूत्र की जी स्मूम्प्रदायिक अद्भैत-परक व्याख्या सुन रक्षी थी उसे ही उन्होंने अपने इस विचन्नण शिष्य के। कह सुनाया। आचार्य अद्भैत-तत्त्व में पारक्षत्र हो। एक दिन

की बात है कि नर्मदा नदी में इतनी बाढ़ आई कि पानी बढ़ते-बढ़ी उस गुफा के पास पहुँच गया जितके भीतर गोविन्दाचार्य समाधि में निमग्न थे। इस घटना से शिष्य-मएडली में खलबली मच गई शक्कर ने बड़ी शान्ति के साथ गुफा के द्वार पर एक कलश के। अभिमंत्रि कर रख दिया। अब तो नर्मदा का भयद्भर जल-प्रवाह उसी कला में घुसकर विलीन होने जगा। जब गुरुजी समाधि से उठे तब झ आश्चर्य-मेरी घटना का हाल सुनकर वे चमत्कृत हुए और उन्होंने शक्कर से काशी में जाकर विश्वनाथ के दशेंन करने ने। कहा। विश्वाय में देवया में पधारनेवाले ज्यासजी से सुन रक्की थी। ज्यासजी ने उस समा कहा था कि जी पुरुष एक घड़े के भीतर नदी की विशाल जल-राशि के भर देगा वही मेरे सूत्रों की यथावत् ज्याख्या करने में समर्थ होगा। यह धटना तुम्हारे विषय में चिरतार्थ हो रही है। गोविन्द ने प्रसन्ता पूर्वक शक्कर के। बिदा किया।

शङ्कर घूमते-घामते विश्वनाथपुरी काशी में आये और मिणिकणिक घाट पर रहकर अद्वेत-तत्त्व का चपदेश देने लगे। इस बालक संन्यासे की इतनी विलच्चण बुद्धि देखकर काशी की विद्

काशी में शक्कर ना श्रामा विषयि। शुद्ध द्खकर काशा का वा स्वा नमर्ग्डिशी ज्ञानन्द से गद्गद हो उठी। यहीं प्राह्मर के पहले शिष्य हुए 'सनन्दन' जी चोल देश के रहनेवाले थे। एक बार सहाँ एक विचित्र घटना घटी। देगपहर का समय था। शह्मर ज्ञपने विद्यार्थियों के साथ मध्याह्म-कृत्य के निमित्त गङ्गा-तट प्राज्य हो। त्रास्ते में चार भयानक कुत्तों से घरे हुए एक भवड़ चाएडाल के। देखा। वह रास्ता रोककर खड़ा था। शङ्कर ने ही दूर हट जाने के लिये कई बार कहा। इस पर वह चाएडाल बेंब हठा कि ज्ञाप संन्यासी हैं, विद्यार्थियों को ज्ञहित तत्त्व की शिष्ट देते हैं परन्तु ज्ञापके ये वचन सूचित कर रहे हैं कि आप हस तत्त्व की कुछ भी नहीं सममा है। जब इस ज्ञात् का की

ले

31

70

R

H

FI,

18

Įį

म्ब

11

di-

ą,

II,

प

ÌI.

11

9

g

Ì

1

1

कोना उसी सिंदानन्द परम ब्रह्म से क्याप्त हो रहा है तब कौन किसे छोड़कर कहाँ जाय ? आप पित्र ब्राह्मण हैं और में श्वपच हूँ। यह भी आपका दुराग्रह है। इक वचनों के सुनकर आचार्य के अचरज का ठिकाना न रहा और उन्होंने अपने हृदय की भावना के स्पष्ट करते हुए कहा कि जो चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित होता है वही कीड़े-मकाड़े जैसे शुद्र जानवरों में भी स्फुरित हो रहा है। उसी चैतन्य के जो अपना स्वरूप समस्तता हो ऐसा हृद्ध बुद्धिवाला पुरुष चरिहाल भले ही हो, वह मेरी खुद ने आश्चर्यमय लोचनों से उसके स्थान पर भगवान अष्टमूर्ति विश्वनाथ के देला। शक्कर में उनकी स्तुति की। विश्वनाथ ने उन्हें ब्रह्मसूत्र के ऊपर भाष्य लिखने की आज्ञा दी।

शक्कर ने व्यासाश्रम में जाकर भाष्य लिखने का विचार किया और अपनी शिष्य-मण्डली के साथ गक्का के और से होते वे ऋषी देश पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने चीन देश के डाकुओं के भय से गक्का-प्रवाह में डाली गई भगवान यहारेवर विष्णु की मूर्ति का उद्धार किया। ज़ब वे बद्री नाथ पहुँचे तब उन्होंने भगवान की मूर्ति के। वहाँ न पाया। पता चला कि पुजारो लोगों ने चीनदेशीय दस्युओं के भय से मूर्ति के। नारद-कुएड में डाल दिया था। आचार्य ने स्वयं कुएड में जाकर उस आचीन मूर्ति के। निकाला और उस मन्द्र में प्रतिष्ठित किया। इतना हुी नहीं, इस देश के ज़ाह्मणों में वेद के ज्ञान का अभाव देखकर उन्होंने स्वजातीय नम्बूद्री ब्राह्मण के। भगवान ही यथावत पूजा-अर्चा के लिये नियत किया। आचार्य की यह परम्परा अब तक वहाँ जारी है।

बद्रीनाथ के उत्तर में स्थित व्यासगुहा में शङ्कर ने चार वर्षों तक निवास किया और ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद् तथा सनत्सुजातीय पर अपना प्रामाणिक माध्य प्रणायन किया। आचार्य ने शिष्यों के। अपना आध्य पढ़ाना आरम्भ किया। सन्दन की बुद्धि विल्लाग थी। शङ्कर ने इन्हें अपना शारीरक

भाष्य तीन बार पढ़ाया। अन्य शिष्यों के हृदय में इस पच्चपात से क्ष्र ईर्ध्या भी उत्पन्न हुई। तन सनन्दन ने अपनी गाढ़ गुरु-भक्ति का पिष्म देकर अपने सहाध्यायियों की चिकत कर दिया। गुरु के करुण आहा पर अलकनन्दा पार करते समय सनन्दन के पैर रखने की जगह पर में कमल उग आये थे जिन पर पैर रखकर शिष्य, गुरु की सेना निभित्त, आकर उपस्थित हो गया। इस घटना के कारण शक्कर ने सान्दन का नीम 'पद्मपाद' रख दिया और इसी सार्थक नाम से इन्हें ख्याति हो गई। ज्यासाश्रम से होकर शक्कर केदार जी आगेर का कुण्ड का अनुसन्धान कर अपने शिष्यों का भयानक सरदी से वचाया गक्कोत्री के दर्शन के लिये भी वे गये थे। उत्तकाशी में रहते सम आचार्य कुळ उन्यनस्क से थे। उनका १६वाँ वर्ष बीत रहा या ज्याति वियों के फलानुसार उन्हें उस साल मृत्युयोग की आशक्का थी। पत्न प्रकृतिचित्र घटना ने इस मृत्युयोग को भी नष्ट कर दिया।

वत्तर-काशी में एक दिन एक वृद्ध ब्राह्मण ब्राक्तर शक्कर के सार्व ब्राह्मण के एक सूत्र (३।३।१३) पर शास्त्रार्थ करने लगा। शास्त्रार्थ लगता सात दिनों तक होता रहा। ब्राह्मण इस स् व्यासजी का श्राशीर्वाद के विषय में जितना सन्देह करता, वस सब के वित्ता ही खराड़न आचार्य छरते जाते। इस तुमुल शास्त्रार्थ के। देख शिष्य-मण्डली चिकत हो चछे। ब्राह्मण की विलच्चण प्रतिमा देख पद्मपाद के,हृद्य में संशय, वरपन्न हुआ कि यह विचच्चण सम्भवतः स्व महिष विद्वयास ही हैं। संशय निश्चय के रूप, में पणित हो गया ब दूसरे दिन अपचार्य की प्रार्थना पर वेद्वयास ने अपना भव्य रूप दिखलाण वेद्वयासजी ने शांकर भाष्य के। स्वयं देखा और अपने मनेगात अभिन्न के। ठीक ठीक व्याख्या करने के कारण आशीर्वाद दिया। शङ्कर के अन्य १६ वर्ष की आयु देकर चिन्नामुक्त किया और अद्वेत-तत्त्व के प्राप्ता के लिये कुमारिल, मण्डन आदि विद्वानों को जीतकर अपने में ले आने का वपदेश, देकर वे सहसा अन्तर्धान हो गये।

श्राचार्य सम्भवतः यमुना के किनौरे किनारे होकर प्रयाग पहुँचे। उस युगं के वेदमार्ग के उद्धारक तथा प्रतिष्ठापक दूो महापुरुषों का श्राली- किक समागम त्रिवेणी के पश्चित्र तट पर सम्पन्न हुन्या। कुमारिल के जीवन- चिरत तथा कार्य से परिचय हुए विना इन दोनों के सम्मेलन की महत्ता भली भौति समक्त में नहीं श्रा सकती। श्रातः भट्ट कुमारिल का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। •

की

all a

H

İ

14

R

IJ.

11

44

li

(नृ

IR

那

Ų

可以

f

M

1

III i

#### भट्ट कुमारिल

कुमारिल अट्टं किस देश के निवासी थे ? इस प्रश्न का यथार्थ उत्तर अभी तक नहीं दिया गया है। तिब्बत के ख्यातनामा विद्वान् तारानाथ का कहना है कि ये बौद्ध परिडर्त धर्मकीर्ति के कुमारिल की जन्मभूमि पितृव्य थे श्रौर ये धर्मकीर्ति दक्षिणभारत के चूडामणि राज्य (१ चोल देश) में उत्पन्न हुए थे। 'त्रिमपुय' नामक स्थान इनका जन्मस्थान था। 'त्रिमलय' की वर्तमान स्थिति के विषय में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सफता, परन्तु. बहुत सस्मव है कि यह 'चूडामणि' राज्य का अपर नाम है जिसके धर्मकीर्त्ति के जन्मस्थान होने का उल्लेख तिब्दती अन्थों में है। यदि कुमारिल सचमुच धर्मकीर्ति के पितृव्य होते, तो धन्हें दक्षिण भौरत का निवासी मैं। नने में हमें आपत्ति नहीं होती, परन्तु इस विषय में, भारतीय परम्परा बिल्कुल मौन है। आनन्दिगरि ने अपने 'शङ्करविजय' (पृष्ठ १८०) में ेलिखा है कि भट्टाचार्य (कुमारिल ) ने उत्तर देश ( उद्ग्देश ) से आकर दुष्टमतावलम्बी जैनों तथा बौद्धों का अच्छी वरह परास्त किया ( भट्टा-चार्याख्यो द्विजवरः कश्चित् उद्गेदेशात् समागत्य दुष्टमतावलम्बिनो बौद्धान् जैनानसंख्यातान्...निर्जित्य...निर्भया वर्तते )। 'द्दैग्देश' से अभि-प्राय करमीर तथा पञ्जाब से समका जीता है। ब्रान्तों के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते, परन्तु इस उल्लेख से कुमारिल उत्तर भारत के ही निवासी प्रतीत हैं। इतना हो नहीं, मीमांसक-अष्ट शालिकनाथ

नं इनका उल्लेख 'वार्तिकहार मिश्र' के नाम से किया है। 'मिश्र' के उपाधि उत्तरी ब्राह्मणों के नाम के साथ ही सम्बद्ध दिखाई पहुंती है। शालिकनाथ कुमारिल के बाद तीसरी या चौथी शताब्दी में उत्पन्न है। श्री थे। उनका प्रामाण्य इस विषय में विशेष महत्त्व रखता है। श्री प्रतीत होता है कि ये उत्तर भारत के ही निवासी थे। मिथिला की कर श्रुति है कि कुमारिल मैश्रिल ब्राह्मण थे। हो सकता है, परन्तु हमा पास इसके लिये प्रमाण नहीं है।

कुमारिल गृहस्थ थे—साधारण गृहस्थ नहीं, बल्कि धद्भवान्य से समा गृहस्थ। तारानाथ ने लिखा है कि उनके पास अनेक धान के खेतरे कुमारिल श्रीर घर्मकीर्ति ५०० दास थे तथा ५०० दासियाँ। राजा ने बहु सी सम्पत्ति दी थी। इनके जीवन की अन्य बार्वे को पता नहीं चलता, परन्तु धर्मकीर्ति के साथ इनके शास्त्रार्थ करने ता पराजित होकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेने की घटना का वर्णन ताराना ने विस्तार के साथ किया है। धर्मकीर्ति थे त्रिमलय के निवासी ब्राह्मण। इनके पिता का नाम 'केरह नण्द्' था। स्वभाव से ये चद्धत थे तथा वैहि ष्ट्राचार के प्रति नितान्त श्रद्धाहीन थे। बौद्धों के उपदेशों की सुनन्न चनके हृद्य में बौद्धधर्म के प्रति श्रद्धा जाग चठी। घर छोड़कर मध्यहेग ( सगध ) में अथ्ये, तथा नहल्ह्दा के पीठस्थविर ( ऋष्यज्ञ ) धर्मपाल पास रहकर समस्त बौद्ध त्रागमों का विधिवत् ऋध्ययन किया। ब्राह्म दर्शन के रहस्य जानने की हच्छा से इन्होंने नौकर का वेश धारण कि श्रौर कुमारिल के पास दित्रण में जा पहुँचे। धर्म कीर्ति कुमारिल के ब पर नौकरी करने लगे और पचास नौकरों का काम स्वयं अकेले करें लगे। कुमारिल तथा उनकी स्त्री का हृद्य इस नये सेवक की सेवा है प्रसन्न हो गया । उन्होंने उसे धमें तथा दर्शन के उन रहस्यों की सुनी का अवसर दे दिथा जिन्हें कुमारिल अपने शिष्यों की सममाया करते थे। धर्मकीर्ति ने जब वैदिक धर्म के रहस्यों में पूरी प्रवीशाता प्राप्त कर ली हैं 'कणाद्गुप्त' नामक एकं वैशेषिकं आचार्य तथा अन्य ब्राह्मण दार्शिति

के साथ शास्त्रार्थ किया और इन्हें परास्त्र किया। अन्त में कुमारिल ने अपने पाँच सी शिष्यों के साथ मिलकर धर्मकीर्ति से शास्त्रार्थ किया। परास्त्र हो जाने पर, पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया।

इस घटना की पृष्टि भारतीय प्रन्थों से नहीं होती, परन्तु इतना तो अवश्य जान पड़ता है कि क्रुमारिल ने बौद्ध दर्शन का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिये कुछ दिनों तक बौद्ध मिखु बनकर बौद्ध मिखु बनकर किसी बौद्धाचार्य के पास शिचा प्रह्मा की थी। आचार्य शङ्कर से अपनी आत्मकथा कहते समय कुमारिल ने स्वयं कहा था कि किसी भी शास्त्र का खएडन तथ तक नहीं हो सकता, जब तक उसके रहस्यों का गाढ परिचय नहीं होता। मुमे वौद्धधर्म की धिज्ञयाँ उड़ानी थों, अतः मैंने बौद्धधर्म के खएडन करने से पूर्व उसके गाँढ अनुशीलन करने का उद्योग किया। माधवकृत शंकरदिन्दिज्ञय (सर्ग ७, श्लोक ९३) का कथन इस विषय में नितान्त स्पष्ट है—

श्रवादिष' वेदविघातद्क्षैस्तान्नाशकं 'जेतुमबुध्यमानः । तदीयसिद्धान्तरहस्यवाधीन् निषेध्यबोधाद्धि'निषेध्यबाधः ॥

कुमारिल ने बौद्धधर्म का अध्ययन किस बौद्धाचार्य के पास किया ? खुद कहना कठिन है। माधव ने सर्ग ० श्लोक ९४ में बौद्धाचीर्य के नाम का चल्ले ख नहीं किया है। परन्तु चस समय धर्मपाल (६०६ ई०—६३५ ई०) की कीर्ति चारों और फैली थी। वे बौद्ध दर्शन के प्रधान पीठ नालन्दा विहार के अध्यक्त थे। वे थे तो विज्ञानवादी परन्तु योगाचार और

P

4

冒取

17

TI

97

थे

हु।

वं

य

14

Įį

19

K

1

Ţ.

al

al in

à

1

क्ष इस जनश्रुति का उल्लेख कैंवल तारानाथ ने ही श्रुपने 'चोस-व्युङ्' नामक अन्य में नहीं किया है, बल्कि इसका मुनवल्लेख अन्य दिव्यती अन्य में भी मिलता है। द्रष्टव्य डा॰ सतीश्चनद्र विद्याभूषया—हिस्ट्री आफ्न इंडियन जाजिक पृष्ठ ३०५.

शुन्यवाद दोनों मतों के विख्यात सिद्धान्त प्रन्थों पर उन्हों ने टीकाएँ लिखें 'विद्यातमात्रतासिद्धि व्याख्या' वसुबन्धु के विख्यात योगाचार प्रन्थ के व्याख्या है तथा 'शतशास्त्र-वैपुल्य भाष्य' आसेदेव के प्रसिद्ध शुन्यवादे प्रन्थ का पाणिडत्यपूर्ण भाष्य हैं। यह अनुमान निराधार नहीं मार जो सकता कि कुमारिल भट्ट ने इन्हीं आचार्य धर्मपाल से बौद्ध दर्शन के अध्ययन किया।

एक दिन की बात है। धर्मपाल नालन्दा विहार के विशाल प्राह्म में बैठकर अपने शिष्यों के सामने बौद्ध धर्म को व्याख्या अभिनिवेश-पूर्व कर रहे थे। प्रसङ्गतः उन्होंने वेदों की बड़ी निन्दा की। इस निर को अवण कर कुमारिल की आँखों से आँसुओं की घारा लगातार क लगी—इतनी अधिक कि उनके उत्तरीय वस्त्र का अञ्चल जल से भी गया। पास बैठनेवाले एक भिक्षु ने इस बात की देखा और धर्मण का भियान इधर त्राकृष्ट किया। धर्मपाल इस घटना का देखकर आ रह गये। बौद्ध भिक्षु के नेत्रों से वेद-निन्दा सुनकर आँसुओं की मही! अरूचर्य-भरे शब्दों में अन्होंने पूछा कि तुम्हारे नेत्रों से जल बहने। कारण क्या है ? क्या मैंने वेदों की जो निन्दा की है वही ता हेतु न है ? कुमारिल ने कहा कि मेरे रोने का कारण यही है कि आप कि वेदों के गूढ़ रहस्य को जाने हैनका मनमाना खएडन कर रहे हैं। घटना ने कुमारिल की वेद-श्रद्धा की सबके सामने श्रमिन्यक्त कर दिश इस उत्तर से धर्मपाल निर्धान्त रुष्ट हुए और अहिंसावादी गुरु ने र शिष्यों से कहा—'इसे ऊपर ले जाओ और शिखर से नीचे ढकेत देखें यह अपनी रहा कैसे करता है'। शिष्यों के लिये यह वि मनोरञ्जन का साधन था। वे उसे उठाकर विहार के ऊँचे शिखर ले गये और वृद्धाँ से तुरन्त ढकेल दिया। आस्तिक कुमारिल ने भी की नितान्त असहार पाकर वेदों की शरण ली और गिरते स ऊँचे स्वरं से घोषित किया कि यदि वेद प्रमाण हैं, तो मेरे शरीर बाल भी बाँका न होगा:-

पतन् पतन् सौधतलान्यरोहं यदि प्रमाणं श्रुतये। भवन्ति । जीवयमस्मिन् पतितोऽसमस्थले मज्जीवने तच्छ्रु तिमानता गतिः ॥

वो

गर्

मान

-

F

वा

नेत्

161

水

q<sub>i</sub>

वाः

1!

ij

-शं० दि० ७१९८

चपस्थित जनता ने खारचर्य से देखाँ। कुमारिल बाल बाल बच गये। वेद भगवान ने उनकी रक्षा कर दी। केवल वेद की प्रामाणि-कता में 'यदि' पद के द्वारा सन्देह प्रकट करने के कारण उनकी एक खाँख फूट गई। इस बार कुमारिल ने वेद-प्रामाण्य के विषय में धर्म-पाल को ललकेता। तुमुल वाग्युद्ध छिड़ गया। बौद्ध आचार्य परास्त हो गये और कहा जाता है कि ।पूर्वप्रतिज्ञानुसार उन्होंने अपने शारीर को तुषानल (भूसी की आग) में जला डाला। वैदिक धर्म के खागे बौद्ध धर्म ने पराजय स्वीकार कर लिया। वैदिक दर्शन हो बौद्ध दर्शन के। परास्त कर दिया। कुमारिल की विजय-वैजयन्ती सर्वत्र फहराने लगीक।

राजा सुधन्वा उस समय के एक न्यायपरायश राजा थे। वे कनाटक देश के उजीनी नगर में राज्य कर रहे थे। वे थे वैदिक मार्ग के नितान्त अद्धालु, परन्तु जैनियों के पश्जे में पड़कर वे जैन कुमारिल और राजा धर्म में आस्था करने लगे। दिग्विजय करते सुधन्वा हुए कुमारिल कर्नाटिक देश में और राजा हुए कुमारिल कर्नाटिक देश में और राजा सुधन्वा के दरबार में गये। राजा को वेदमार्ग के उत्थान के लिये चिनितत देखकर उन्होंने बड़े गर्व के साथ कहा कि राजन, आप धर्म के

<sup>\*</sup> इस घटना के लिये हमारे पास प्रमाण है शक्करिदिग्वनयः, विशेषतः माघव के राक्करिदिग्वनय का सप्तम सर्ग तथा मिण्यमञ्जरी (अ सर्ग, ३७-४१ रखोक)। बौद्धप्रन्यों से भी इसकी पर्यात पुष्टि होती है। अतः कुमारिल के बौद्ध मिन्नु बनकर बौद्धधमं सीखने की बात को इस, यथार्थ तथा प्रामाणिक मान सकते हैं।

पुनकत्थान के विषय में तनिक भी 'चिन्ता न करे'। मेरा नाम कुनाहि भट्टाचार्य है। मैं आपके सामने दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि बौद्धों के। पर जित कर मैं वैदिक धर्म की पुन: प्रतिष्ठा करूँगा।

राजा सुधन्वा था तो स्वय' परम त्रास्तिक, परन्तु उसके द्रखारे था नास्तिक जैनियों का प्रमुख । उन्हीं के लक्ष्य कर कुमारिल ने कहा.

> क मिलनैश्चेन्न संगस्ते नीचैः काककुलैः पिक । श्रुतिदूषकनिर्हादैः श्लाघनीयस्तदा भवेः॥

— शङ्करदिग्विजय १।६५

हे के किल ! यदि मलिन, काले, नीच, श्रुति (वेद तथा का का दूषित शब्द करनेवाले कीवों से तुम्हारा संसर्ग नहीं हो तो तुर्म सचमुच श्लाघनीय होते। जैनियो ने इस बात से बड़ा ह माजा। राजा भी दोनों की परीचा लेने का अवसर दूँ द रहा था। । ने एक बार एक घड़े में, एक विषेते साँप की बन्द कर जैनियों। ब्राह्मणों से इसके विषय भें पूछा। दूसरे दिन का वादा कर लोग घर लौट गये। परन्तु कुमारिल ने उसका उत्तर उसी म लिखकर रख दिया। रात भर जैनियों ने अपने तीर्थ को आराधना की; प्रात:काल होते ही उन्होंने राजा से कह सुनाय घड़े के भीतर सर्प है। कुए।रिल का पत्र खोला गया। दैवी प्री के बल पर लिखे गये पत्र, में वहीं उत्तर विद्यमान था। समान होने पर राजा ने पूछा कि सर्प के किसी विशिष्ट अंग में कोई वि क्या ? जैती लागों ने समय के लिये प्रार्थना की परन्तु कु ने तुरन्त उत्तर दिया कि सर्प के सिर पर दे। पैर के चिह्न बने हुए वड़ा, खोला तया। कुमारिल का कथन श्रज्ञरशः सत्य नि राजा ने वेद्वाह्य जैनियों को निकाल बाहर किया और वैदिक की प्रतिष्ठा की। , अब कुमारिल का सामना करने की किसी हिम्मत न हुई।

Th

Ri

ij.

ग्न

i

U

俶

Į

T.

भट्ट कुमारिल ने शबर स्वामी के मीमांसा भाष्य पर सुप्रसिद्ध टोका श्लिखीं है जी वार्तिक के नाम से विख्यात है। यह टीका तीन मार्गों में, विभक्त है—(१) स्रोकवार्तिक—३०९९ श्रनुष्टुप् छन्दों की यह विशालकाय प्रन्थ प्रथम श्रम्याय के प्रथम पाद (तर्कपाद) की न्याख्या है। (२) तन्त्र-वार्तिक-प्रथम अध्याय के दूसरे पाद से होकर तृतीय अध्याय के अन्त तक की गद्य में व्याख्या है। ये दोनों प्रन्थ कुमारिस के व्यापक पाण्डित्य तथा अधाधारण तक कुशलता का प्रकट करने में पर्याप्त हैं। (३) तीसरा प्रन्थ बहुत छोटा है। इसका नामहै दुप् टीका जिसमें चौथे अध्याय से लेकर १२वें अध्याय तक के शाबर भाष्य पर संजिप्त गद्यात्मक टिप्पिंग्याँ हैं। कृष्यदेव ने तन्त्रचृड़ामिंग में कुमारिल की श्रन्य दे। टीकाओं का उल्लेख किया है। एक का नाम था वृहट् टीका "त्रौर दूसरी का नाम था 'मध्यम टीका'। तन्त्र-वार्तिक ( या तन्त्रजीका ) बृहट् टीका का संदोप माना जाता है ! इन प्रतथों के सिवा "मानव कल्प-सूत्र" के ऊपर कुमारिल की लिखी हुई एक टीका भी उपलब्ध है जिसके कुछ द्यंश की १८६७ में डाक्टर गोल्डस्ट्रकर ने लएडन से छपवाया था। शिव-महिम्नं की रचना एक टीकाकार के अनुसार कुमारिल के द्वारां की गई थी। परन्तु इसमें कुछ सार नहीं माळूम पड़ता। बेसोमदेव के 'यशस्तिलक' चम्पू °(९५९-ई०) में 'प्रहिल' इस स्तोत्र के कर्ता माने गये हैं।

कुमारिल का झान शास्त्रों के साथ साथ भिन्न भिन्न भोषाओं के विषय
में भी असामान्य प्रतीत हो रंड्डा है। तन्त्रवार्तिक में भाषाओं के दे। भेद

किये हैं—(१) आयों की भाषा, (२) म्लेच्छों
की भाषा। आयों का निवध्य-स्थान आर्यावर्ति के बाहर प्रदेशों में रहते थे वे म्लेच्छ माने गये हैं। उनकी भाषा म्लेच्छ मानो गई है। कुमारिल द्राविड़ी भीषा (तृमिल) से परिचित जान

पड़ते हैं। उन्होंने पाँच शब्दों के। तत्त्र-वार्तिक में उद्भृत\* किया है तामिल भाषा से ,सम्बद्ध हैं। चोर्=भात (तामिल चोर ), नहेर् रास्ता (ता० नड़), पाम्प् = सॉॅंप (ता०, पाम्पू), आल = मनुष (ता० आड़), वैर = पेट (तां० वायिक)। इसके अनन्तर कुमारित पारसी, बर्बर, यवन, रोमक भाषाओं का नाम उछिखित किया है-यथा द्राविडादिभाषायासीहशी स्वच्छन्दकल्पना, तदा पारसी-वर्बर-यक रोमकादिभाषासु किं विकल्य किं प्रतिपरस्थन्ते इति न विद्यः । इन नागे में पारस से अभिप्राय फ़ारसी से तथा यवन भाषा से अकिसाषा से हैं। रौमकभाषा = रोम की भाषा के विषय में निश्चय नहीं किया जा सकता। साधारणतया यह रोम की भाषा अर्थात् लैटिन का सूचित करता है, पत् यह बात ध्यान देने योग्य है कि प्राचीन काल में 'रोम' शब्द से अभिन्न इटली देश की राजधानी रोम का न होकर तुकीं की राजधानी कुलु तुनियाँ से हैं। बोलचाल की हिन्दी में भी तुर्कों का देश 'रूम' के नां से ही विख्यात है। वर्बर भाषा कौन सी है ? सम्भवत: जङ्गल र रहनेवाले असभ्य लोगों की भाषा होगी। कुमारिल का परिव लाटभाषा (गुजरातीः) से भी था। एक स्थान पर उन्होंने स्पष्ट रूपां लिखा है कि लाटभाषा की छोड़कर अन्य किसी भाषा में 'द्वार' की 'वार' नहीं बदलते ( राहि द्वारशब्दर्श्य स्थाने लाटभाषातोऽन्यत्र 'वार' शबे दृश्यते )। जान पड़ता है, कुमारिल वैयाकरणों के द्वारा न्याकृत कि प्राकृत भाषा का निर्देश नहीं कर रहे हैं, प्रत्युत लाट देश ( गुजरात ) है किसी स्थानीय भाषा का उल्लेख उन्हें अभीष्ट सा अतीत होता है। प्राष्ट्री तथा पाली से भी वे भली शाँति परिचित हैं।

<sup>\*</sup> द्रष्टव्य तैन्त्रवाद्गिकः १।३।६० तद् यथा द्राविद्धादिभाषायामेव विक् व्यञ्जनान्तभाषापदेषु स्वरान्तविभक्ति-स्त्रीप्रत्ययादि-कल्पनाभिः स्वभाषानुस्रा स्वरान्ति।

=

100

11

P

14

ामं

1

III

(mg

प्राव

14

नारं रे

म भे

TC'

ब

id.

से

37

कुमारिल के शास्त्रज्ञान की चर्चा करना अनावश्यक है। इतने च्यापके पाशिडत्य, विविध दशेंनों के सिद्धान्तों के गाढ़ अध्ययन का श्रन्यत्र मिलना दुर्लभ दीख रहा है। उनका कुमारिल का दार्शनिक 'तन्त्रवार्तिक' वैदिक धर्म तथा दर्शन के लिये एक ७ पाग्डित्य प्रामाणिक विश्वकाष है। वैदिक श्राचार के तत्त्वों का प्रतिपादन शास्त्र तथा युक्ति के सहारे इतनी सुन्दरता के साथ किया गया है, कि उनकी अलौकिक वैदुषी का देखकर चैंकित होना पड़ता है। परन्तु सबसे विलक्षण तथा विचित्र बात है बौद्धदृशन का गहरा श्रनुशीलन । श्राचार्य शंकर का बौद्धशास्त्र-विषयक ज्ञान कम नहीं था, परन्तु कुमारिल के साथ तुलना करने पर यही प्रतीत होता है कि कुमारिल का वौद्ध दर्शन का ज्ञान अधिक प्रिनिष्ठित, व्यापक तथा त्रृटिहीन था। यह भी इस बात का सबल प्रमाण है कि कुमारिलं ने बौद्धधर्म का ज्ञान साचात् बौद्धाचार्यों से प्राप्त किया था, प्रन्थों के अध्ययन से ही ॰नहीं। ऊपर सप्रमाण् दिखलाया गया है कि कुमारिल बौद्ध भिक्षु वनकर उस दर्शन के प्रचुर ज्ञान सम्पादन करने में समर्थ हुए थे। सबसे आश्वर्य की बात तो यह है कि उन्होंने मूल बौद्धधर्म की जानकारी के लिये पाली का अभ्यास किया था। अष्टम शताब्दी में पाली पठन-पाठन की भाषा न थी, हैसकी परम्परा नष्ट हो चुकी थी। फिर°भी इसी य़ुग में कुमारिल ने ·इसका श्रध्ययन कर मूल पाली त्रिपिटकों की परिचय प्राप्त किया था। 'तन्त्रवार्तिक' में उन्होंने बौद्धों के एक विख्यात सिद्धान्त का उल्लेख किया है कि 'संस्कृतधर्म— उत्पन्न पदार्थ — कार्गा से उत्पन्न 'होते हैं, परन्तु चनका विनाश बिना किसी कार्रण के ही सम्पन्न है ( अणुभवे कार्ण इसे संकडाधम्मा सम्भवन्ति सकारणा, श्रकारणा व्रिण्यसन्ति अणुप्यति कारणप्)। यह कुमारिल के लिये बड़े गौरव की बात है कि उन्होंने अवैदिक धर्म का मूल पकंड़कर उसका पर्याप्त खरड़न किया था। इसी लिये तो उनका काम इतना पुष्ट हुआ कि उनके तथा आचार्य शक्कर के

खराडनों के अनन्तर बौद्ध धर्म अपना सिर डठाने में समर्थ नहीं हुआ पूर्वी प्रान्तों के कोने में किसी प्रकार सिसकता हुआ अपने दिन मिले लगा और अन्त में डसे भारत की पुरायभूमि छोड़ देने पर ही चैन मिले वैदिक धर्म के इस पुनकत्थान तथा पुनःप्रतिष्ठा के लिये हम आपो कुमारिल तथा आन्नार्थ शङ्कर के ऋगी हैं। वह ऋग दुर्वल शब्दों हार्रा चुकाया नहीं जा प्रकता। ऐसी दशा में यदि हम कुमारिल के स्वामी कार्तिकेय (कुमार) का अवतार माने, तो आश्चर्य की बा नहीं है।

# कुमारिल और शङ्कर

भट्ट कुमारिल का संदोप में यही जीवनचरित्र है। ऐसे विशि पुरुष की सहायता लेने के लिये आचार्य शङ्कर बड़े उत्सुक थे। के ऊपर भाष्य की रचना वे कर चुके थे। उनकी वड़ी इच्छा बं कि कोई विशिष्ट विद्वान इस भाष्य के ऊपर विस्तृत वार्तिक बनाव। कुमारिल वार्तिक खिखने की कला में सिद्धहस्त थे। शाबरमाध्य प विस्तृत वार्तिक लिखकर उन्होंने अपनी विद्वत्ता की धाक परिडत-समा के ऊपर जमा दी थी। अर्थार्थ शङ्कर इसी उद्देश की पूर्ति के लि अपनी शिष्य-मएडली के साथ उत्तरकाशी से प्रयाग की ओर खाना हुए संभवतः यमुना के किनारे का रास्ता उन्होंने पकड़ा था। शिष्य-मण्ड के सार्थ वे त्रिवेणी के तट पर पहुँचे। उन्हें जातकर अत्यन्त खेद हुँ कि भट्ट कुमारिल त्रिवेणी के तट पर तुंषानल में अपने शरीर की की रहे हैं। इतने बड़े मीमांसक की इस प्रकार शरीर-पात करते हैं। श्राचार्य के। विशेष श्राश्चर्य हुआ। वे तुरन्त मिलने के लिये गरी कुमारिल का निचला स्रांग' स्थाग में जल गया था परन्तु मुख के अ वही एक विलक्षण शान्ति विराजमान थी। उनका चेहरा ब्रह्म-तेत्र चमक रहा था। वैद्कि धर्म के देा बड़े उद्धारकों का त्रिवेगी की पि

ल

in

बे

110

U

Ţ

8

1

N.

i

Y

de

1

तटी पर यह अपूर्व सम्मेलन हुआ। कुमारिल ने शङ्कर की कीर्ति पहले ही सुन रक्खी थी। शाङ्कर भाष्य के ऊपर वास्तिक रचने की उनकी बड़ी श्रभिलाषा थी। परन्तु वे श्रपने श्रृङ्गीकृत त्रत की टाल न सके। त्राचार्य ने इसका कारण पूछा। कुमारिल ने उत्तर में कहा कि मैंने दे। बड़े भारी पातक किये हैं। पहला पातक है अपने बौद्ध गुरु का तिरस्कार श्रौर दूसरा पातक है जगत् के कर्ता ईश्वर का खराडन । जिससे मुक्ते बौद्धागमों के रहस्यों का पता चला उसी गुरु का मैंने, वैदिक धर्म के ख्यान के लिये, भरी सभा में परिड़तों के सामने परास्त कर तिरस्कार किया। लोगों की यह रालत धारणा है, कि मीमांसा ईश्वर का तिरस्कार करती है। कर्म की प्रधानता दिखलाना मीमांसा के। अभीष्ट है। इसी पवित्र उद्देश के लिये जग्त् के कर्ती रूपी ईश्वर का खएडन मैंने अवश्य किया है। मेरे पहले भर्ण मित्र नामक मीमांसक ने विच्छि व्याख्या कर मीमांसाशास्त्र के। चार्वाक मत के समान नास्तिक बनाने का उद्योग अवश्य किया था, परन्तु मैंने ही अपने श्लोकवार्तिक और तन्त्र- • वार्तिक के द्वारा मीमांसा के। आस्तिक मार्ग में ले जाने का उद्योग किया (श्लोकवार्तिक १।१०)। झतः कर्म की प्रधानतां सिद्ध करने के लिये कर्ता-रूपी ईश्वर के खराडन करने का मैं अपूपराधी अवृश्य हूँ। इन्हीं होतों अपराधों से मुक्ति पाने के लिये मैं यह प्रायश्चित्त-विधान कर रहा हूँ। इस पर शङ्कर ने उन्हें बहुत कुछ कहा। अभिमन्त्रित जल छिड़ककर इन्हें नीरोग कर देने की बात सुनाई, परन्तु कुमारिल ने लोक-शिका के

प्राये पैव हि मीमां हा लोके लोकायती क्रवात है वामास्तिकपके नेतुमयं यत्नः कृतो मना ॥ १०॥

मीमांसा हि मर्तुमित्रादिभिरकोकायतैव ्सती लोकायतीकृता, जित्यनिषिद्धयो-रिष्टानिष्टं फर्कं नास्तीत्यादि, बहुपसिद्धान्तपरिष्रहेगोति ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

<sup>\*</sup> इनके नाम का उल्लेख श्लोकवार्तिक की टीका में पार्थसारीय मिश्र ने किया है —

निमित्त इस प्रस्ताव के। स्वीकृत नहीं किया। आचार्य के। अपने शिष्ठ मग्डन मिश्र के। परास्त रुर अपना प्रधान सहायक बनाने की सलाह है । उन्होंने तुषानल में अपने के। भस्म कर डाला। इस प्रकार कुमारिल और शक्कर की बातचीत कुछ ही देर तक होती रही। यदि शक्कर के। कुमालि का प्रयाप्त सिक्रय सहयोग प्राप्त होता तो हम कह नहीं सकते कि आचार के। अपने सिद्धान्तों के तुरन्त प्रचार करने में किंतनी सफलता प्राप्त होती।

#### मएडन मिश्र

कुमारिल के आदेशानुसार ,शङ्कर मग्डन मिश्र से शास्त्रार्थ कर सं श्रद्धैतवाद के प्रचार में सहायक बनाने के लिये 'माहिष्मती' नगरी में पहुँचे यह नगरी आजकल इन्दौर रियासत में नमंदा के किनारे 'मान्धाता' के ना से असिद्ध है। माहिष्मती नाम की एक छोटी नदी नर्मदा से जिस स्था पर मिलती थी उसी पवित्र सङ्गम पर ही मग्डन मिश्र का विशा ्रप्रासाद था। मण्डन मिश्रं कुमारिलभट्ट के पट्टशिष्य थे श्रीर गुरु के समा ये भी कर्ममीमांसा के एक प्रकारड आचार्य थे। इनके मीमांसाशाकां प्रसिद्ध प्रनथ ये हैं—(१) विधिविवेक ( विध्यर्थ का विचार ), (२) भागन विवेक ( आर्थी भावना की मीमांसा ), (३) विश्रमविवेक (पाँचे सुप्रसिद्ध ख्यातियों की न्याख्या), (४) मीमांसासूत्रानुक्रमणी (मीमांक् सूत्रों का श्लोकबद्ध संद्येप)। इन्होंने (५) 'स्फोटसिद्धि' नामक प्रन्थ लिही है जिसमें भर हिर सम्मत शब्दाद्वयवाद का वर्णन है। ये बड़ी उच्चकेति वेदान्ती भी थे। इनकी (६) "ब्रह्मसिद्धि" इस बातै का सबसे प्रवर्त प्रामाण है। इनकी स्त्री बड़ी, भारी विदुषो थीं। उनका नाम 'ऋम्बा' या 'उम्बा' ग शाया-तट के निवासी विष्णुमित्र नामक हरहाया की वे कन्या थीं। उनकी विद्वता हरूनी चढ़ी बढ़ी थी तथा दर्शन शास्त्र में उनका पार्षि इतना प्रखर था कि लीक समाज में वे भारती, उभयभारती, शारदा के म से प्रसिद्ध शी। समूर्डन मिश्र ब्रह्मा के अवतार माने जाते थे तथा है पत्नी सरस्वती का अर्वतार मानी-जाती थी। मएइन का व्यक्तिगत

'विश्वक्तप' भी था। पिष्डत-मण्डली के मण्डन-स्वक्तप होने के कारण ये जुम्भवतः मण्डन नाम से प्रसिद्ध थे। माधव ने इनके पिता का नाम 'हिमिमत्र' लिखा है (३।५७) तथा आनन्दिगिर ने इन्हें कुमारिलमट्ट का बहनोई लिखा है। परन्तु पता नहीं कि 'ये बार्ते कितनी सत्य हैं। प्रवाद है कि ये मिथिला के रहनेवाले थे और द्रमंगे के पास किसी गाँव में वह स्थान भी बतायां जाता है जहाँ उनकी पत्नी भारती के साथ शक्कराचार्य का शास्त्रार्थ सम्पन्न हुआ था।

N

DT.

d

ार्-

11

À

ì

19

17

IR

F

₹

4

HI. H

Ì

जिस समय शक्कर अपने शिष्यों के साथ माहिष्मती पहुँचे, देापहर का समय था। नर्मदा के तीर पर एक रमग्रीय शिवालय में उन्होंने अपने शिष्यों की विश्राम करने की अनुमैति दी और अपने उद्देश की सिद्धि के लिये मण्डन से मिलने के लिये स्वयं चल पड़े। रास्ते में उन्होंने माथे पर कलशी रखकर पनघट की ओर आनेवाली दासियों की देखा। शिक्कर ने उन्हों से मण्डन के घर का पता पूछा। वे अनायास मिट बोल उठीं—आप आगन्तुक-से प्रतीत हो रहे हैं, अन्यथा कीन व्यक्ति होगा जो पण्डित-समाज के मण्डनभूत मण्डन भिन्न के न जानता हो। 'जिस दरवाजों पर पिंजड़ों में बैठी हुई मैनाएँ आपस में विचार करती हैं कि जगत् ध्रुव है या अध्रुव है, श्रुति प्रमाण्यभूत हैं या नहीं, वेद का तात्पर्य सिद्ध वस्तु के प्रतिपादन में है या साध्य वस्तु हैं?, उसे ही आप मण्डन मिश्र की घर जान लीजिए—

स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गनाश्यत्र गिरं गिरन्ति। द्वारस्थनीडान्तरसिङ्गकद्धा जानीहि तन् मण्डनपण्डितोकः॥ जगद् ध्रुवं स्याज्जगद्ध्रुवं स्यात् कीराङ्गमा यत्र गिरं निरन्ति। द्वारस्थनीडान्तरसिङ्गकद्धां ज्ञानीहि तन्मण्डनपण्डितोकः॥

शङ्करदिग्विजय ८।६, ८।

्याचार्य इस वर्णन से ज्ञमत्कृत हो छि । 'वे मुग्डन के घर पर पहुँचे तो दरवाजा एकदम बन्द ! द्वारपालों ने कहा कि अन्दर जाने की अनुमित नहीं है, क्यों कि आज हमारे स्वामी अपने पिला का आद कर रहे हैं।

तव शङ्कर आकाश-मार्ग से आँगन में जा पहुँचे। मएडन ने महर्षि जैमि श्रौर व्यास के। भी निमन्त्रण देकर बुलाया था। बिना श्रनुमित के पू संन्यासी के। श्राद्ध-काल में त्राया हुत्रा देखकर सगडन नितान्त अपन हुए श्रीर कुछ कुवचन भी बोले। जब शङ्कर ने अपना उद्देश्य कह सुना तब वे प्रसन्न होकर शास्त्रार्थं करने के लिये उद्यत हो गये। व्यास्त्री अनुमति से मगडन की ब्रिदुषी पत्नी श्री शारदा देवी ने इस शासार्य ह मध्यस्थ हरेना स्वीकार किया। देानों ने अपनी प्रतिज्ञा कह सुनाई। 👣 तुमुल शास्त्रार्थे छिड़ गया। एक थे मीमांसा के मूर्धन्य परिडत और दुर्स थे अद्वेतमत के पारगामी, अलोकिक शेमुषी-सम्पन्न विद्वान्। घर का कामधाम भी तो करना था; अपने पति के लिये भोजन ता संन्यासी के लिपे भिन्ना तैयार करनी थी। उन्होंने दोनों परिडतों के गते पुष्पमाला पहना दी और कह दिया कि जिसके गले की माला फीकी प जाइगी, वही शास्त्राथ में परास्त समका जायगाः। देवताओं की भी आश्चर्य से चिकत कर देनेवाला शास्त्रार्थ चलता रहा। भएडन के गले की माला ,फीकी पड़ गई। शारदा ने अपने पित्र विजित तथा शङ्कर के विजयी होने की अपना सम्मति दे दी। पण्डि समाज में खलबली मच गई।

पर शारदा, ने शक्कर से कड़ा कि जब तक आप मुसे नहीं जीत के तब तक आप पूर्ण विजयी नहीं माने जा सकते। आपने अभी तक आहे ही अक जीता है। मैं तेर अभी आपसे शास्त्रार्थ करने के लिये तैयार हैं। विना मुसे जीते आप पूर्ण विजयी कहलाने के अधिकारी नहीं शक्कर ने इसे मान लिया। दोनों का शास्त्रार्थ छिड़ गया। शारवां बाल ब्रह्मचारी से कामशास्त्र की बाते पूर्जी। आचार्य ने इस प्रश्न हत्तर देने के लिये कुछ दिनों की अविध चाही। अपने शिष्यों सलाह लेकर अपनी शारीर एक गुफा में शिष्यों के रक्षण में ब्रेडिंग

क माला यदा मिलनमावसुपैति कराठे, यस्यापि तस्य विजयेत्रिक्ययः स्यात् -शक्करिविजय नार्ध

If I

R

H

P

4

Q.

Ę

H

III

P

ī

31

M,

Auce sane

शिक्कर ने अमहक राजा के मृत शरीर में प्रवेश किया। राजा जी गया।
प्रतन्तु उसके व्यवहार में विलक्षण परिवर्तन दीख पड़ा। मिन्त्रयों ने
पहचान लिया कि हमारे स्वामी के शरीर में किसी दिव्यपुरुष के प्रवेश कर
लोने से राज्य में सर्वत्र शान्ति विराज रही है। राजा का वेश धारण
करनेकाले शक्कर ने रमणियों के सक्त रहकर कामशास्त्र में विशेष निपुणता
'प्राप्त कर ली। लौटने की अवधि एक मास की नियत की गई थी;
परन्तु उस अवधि के बीतने के साथ शिष्यों के हृद्य से गुज के स्वय'
लौट आने की आशा भी हट गई। वे बड़े चिन्तित हुए। गुरु के
खोज निकालना निश्चित किया गया। पद्मपाद की सम्मित से शिष्य
लोग राजदरबारों में अपने गुरु की खोजने लगे। इसी यात्रा प्रसङ्ग में

शङ्कर का परकाय-प्रवेश प्रजावत्सलता तथा प्रजामगडल की शान्ति देख-

कर उन्हें निश्चय हो गया कि इसी जगह शक्कर का निवासस्थान है। कलावन्तों के वेश में वे लोग राजदरबार में गये। सङ्गीत-प्रेमी राजा ने उनका बड़ा आदर किया। इन गायकों ने आध्यात्मक माव से छोत-प्रोत इतना भावमय गायन सुनाया कि उसे सुनते ही शक्कर के मानस-पटल पर अनुभूत की गई समप्र प्राचीन घटनाएँ एक के बाद एक अक्कित होने लगीं। उनकी विस्मृति जाती रही और उन्होंने राजा का शरीर आड़कर असली रूप धारण कर लिया।

तदनन्तर कामकला में अलौकिक प्रवीणती प्राप्त कर शङ्कर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ मण्डन मिश्र के घर आये और उनकी पत्नी शारदा को शास्त्रार्थ के लिये आहान किया। शारदा शङ्कर के इस चमत्कार की देखकर चमत्छ्व हो छी और उपस्थित विद्वन्मण्डली के सामने अपना पराजय स्वीकार किया। पित तथी पत्नी दोनों के। परास्त करने के बाद शङ्कर ने मण्डन मिश्र पर पूर्ण विजय प्राप्त कर लिया और पूर्व-प्रतिज्ञा के अनुसार मण्डन ने शङ्कर से संन्यास की दीचा ली। वे सुरेश्वराचार्य के नाम से विख्यात हुए।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

#### दक्षिणयात्रा

मराडन मिश्र के परास्त करते ही आचार्य की कीर्ति चारों और के मगडन सचमुच इस युग की पिएडत-मगडली के मगडन थे; क्ला परास्त करना बाये हाथ का खेल न था। परन्तु शङ्कर ने अपनी आ किक प्रतिभा के बल पर मएडन के मत का ही खएडन न कियाँ प्रस् वार्ग्देवतारूपिणी उनकी पत्नी के। भी परास्त दार दिया। स्रिधर है साथ लेकर आचार्य ने दिल्ला की यात्रा आरम्भ कर दी। महाराष्ट्र प्रान्त से होते हुए वे सुप्रसिद्ध श्रीपर्वत पर पहुँचे। मिह्नकार्जुन मी भ्रमराम्बा की भक्ति-विनम्र हृद्य से स्तुति की श्रौर अपनी शिष्य-मएक के साथ इस प्रसिद्ध तीर्थ-चेत्र में कुछ दिनों तक निवास किया। कापालिकों का अड्डा था। यहीं रहते समय शङ्कर का उपमैरव नाम कापालिक के साथ संघर्ष हुआ। वह कापालि आचार्य शङ्कर के विनाश का ही अभिलाषी , श्रीर इस कुत्सित उद्देश की पूर्ति के लिये पहिले तो वह श्राचार्यक शिष्य बन गया और अपने कार्य की सिद्धि के लिये अवसर हुँ दून लगा। एक बार उन्हें अकेली पाकर वह तलवार से उनके सिर की घड़ से क देना ही चाहता था, परन्तु इसी बीच में पद्मपाद उसके इस दुरिमा। के। समम्मकर उस स्थान पर स्वयं उपस्थित हो गये और नरसिंह हा धारण कर उसे भसभीत ही न कर दिया बल्कि त्रिशूल चलाकर उसे व मार डाला। पद्मपाद के इस विलन्नण प्रभाव का देखकर आचा तथा उनके शिष्य आश्चर्य से चिकत हो गये।

यहाँ से श्राचार्य 'गोर्कण' चेत्र गर्य जो बम्बई प्रान्त में पिर्कों समुद्र के किनारे श्राज भी एक सुप्रसिद्ध शैंब तीर्थ माना जाता है। या पर उन्होंने भगवान महाबलेश्वर की स्तुति कर तीन रातें श्रानन्द से बिताई। यहाँ से वे शिष्य-मएडली के साथ इरिशक्कर नामक तीर्थचेत्र में पहुँवें इस तीर्थ के नाम के श्रामुक्तप ही उन्होंने भगवान हिर श्रीर शहर स्तुति श्लेषपूर्ण पद्यों में 'की। अनन्तर वे मुक्तान्विकर के मन्दिर न

श्चीर चले। रास्ते में एक श्चाश्चर्यजैनक घटना घटी। एक ब्राह्मण्ड हम्पती अपने मृत-पुत्र की गोदी में लेकर विलाप कर रहे थे। श्चाचार्य का हृदय उनके करुण-रोदन पर दया-भाव से श्चाप्छत हो गया। श्चाचार्य ने उस मरे हुए लड़के की जिला दिया। इसके बाद वे मुकान्विका के मन्दिर में पहुँचे श्चीर रहस्यमय पद्यों के द्वारा भगवती की प्रशस्त स्तुति की।

An'

कि ली

यु.

D

भी

10

वंग

研、病

F

4

11

Ę

R

T)

有一面

H

IE I

अनन्तर वे श्रीवेखि नतमक अप्रहार में पहुँचै। वहाँ ब्राह्मणों की ही प्रधान बस्ती थी। ब्राह्मण-बालक का जिला देने की कीर्ति वहाँ पहले ही पहुँच चुकी थी। आचार्य के वहाँ पहुँचते इस्तामलक का चरित्र ही एक ब्राह्मण देवता—'प्रभाकर'—अपने अर्ध-विचिप्त पुत्र के रोग का निदान जानने के लिये वहाँ पहुँचे। उन्होंने आचार्य से अपने पुत्र की दुःखद रामकहानी कह सुनाई। "यह न तो बोलता है, न हँसता है। खेल-कूद में सङ्गी-साथियों के चपत खाकर भी यह तिन्क भी रुष्ट नहीं होता। इस रोग की चिकित्सा बताइए।" शङ्कर ने इस बालक से कुछ प्रश्न किये जिसके उत्तर में वह अस्त्रलित पद्यमयी वाणी के द्वारा गूढ़ आत्म-तत्त्व के साम्रात्कार का विशद वर्णन करने लगा। सुननेवाली जनता दङ्ग हो गई। हस्तामलक (स्तोत्र) के इन पद्यों का श्रादर श्राज भी पिएडत-समाज में श्रक्षुएणू बना हुश्रा है। श्राचार्य ने **उस बालक के। अपने साथ रख लिया और हस्तामलक नाम से उसकी** प्रींसिद्धि हुई। ये आचार्यं के पट्टशिष्य बेंने और द्वस्पका पीष्ठ के प्रथम अध्यत्त बनाये गये।

श्राचार्य 'श्रीबलि' के श्रानन्तर 'श्रष्ट री' में पहुँचे। यह वही स्थान है जहाँ लगभग बारह वर्ष पहले शङ्कर ने एक विशालकाय सप का श्राचा परण फैलाकर भेक-शावकों की रचा करते देखा था। श्राज उन्हें अपूने पुरातन स्वप्न के कार्यान्वित करने का श्रावस्तर श्रा गया था। इन्होंने अपने शिष्यों से इस स्थान की पवित्रता की कथा कह सुनाई श्रोर सद-स्थापन करने की श्रीभलाषर भी प्रकृद की। इस प्रस्ताव से शिष्य-मण्डली नितान्त

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

प्रसन्न हो गई और ऋषिशृङ्क के प्राचीन आश्रम में शिष्यों के अनुरोध है रहने लायक कुटियों तैयार की गई। शङ्कर ने मन्दिर बनवाकर शास्त्रा की प्रतिष्ठा की और श्रीविद्या के सम्प्रदायानुसार तान्त्रिक पूजा-पद्धि के व्यवस्था कर दी जो उस समय से लेकर आज तक अनविद्यन्न रूप है चल रही है। आचार्य शङ्कर ने शृङ्करी के। अद्वैतवाद के प्रचुर प्रचार कर प्रधान केन्द्र बनाया। यहीं रहकर उन्होंने अपने भाष्य प्रन्थों की व्याख्य कर अद्वैत के प्रचार करनेवाले पावनचरित शिष्यों के। तैयार किया।

आचार्य का एक बड़ा ही भक्त सेवक था जिसका नाम था 'गिरि'। वह नाम से ही गिरि न था, प्रत्युत गुणतः भी गिरि था, पक्का जड़ गा

6

4

रे

वे

+

वे

थे

16

पर था शङ्कर का एकान्त भक्त। भाष्यों के तोटकाचार्य की भाषा करवा था। एक दिन के घटना है। वह अपना कोपीन घोने के लिये तुङ्कभद्रा के किनारे गया था। उसके आने में विलम्ब हुआ। शङ्कर ने उसकी प्रतीज्ञा की प्रमिश्चत शिष्यों के पाठ पढ़ाने में कुछ विलम्ब कर दिया। पद्मपत आदि शिष्यों के यह बात बड़ी बुरी लगी। इस मृत्पिराड बुद्धि शिष्क लिये गुरुजी का इतमा अनुरोध !! आचार्य ने यह बात ताड़ ली और अपनी अलोकिक शक्ति से उसमें समस्त विद्याओं का सञ्चार कर दिया। उसके मुख से अध्यातमविषय के निर्माल विशुद्ध पद्ममी वागी निकल लगी। इससे शिष्यों के अचरज का ठिकाना न रहा। जिसे वे वज्रपूर्ण समम्कर निरादर का पात्र समम्मते थे वही अध्यातमविद्या का पारगणि पिर्डत निकला। शिष्य के मुख से तोटक छन्दों में वागी निकली थी अध्यात्मित निकली नि

वार्तिक की रचना

श्क्रोरी-निवास के समय श्राचार्य शक्कर ने अपने भाज्यों के प्रव की ओर भी दृष्टि डाली । यह श्रामिलाषा बहुत दिन पहले ननके हृद्य 11,

n

**9**1.

4

11

d)

वी

या

K

69 ÎN

M

ji.

1

मे

G.

11

ब्रङ्करित हो डठी थी कि विपुल प्रचार तथा बोधगम्य बनाने के निमित्त शारीरक भाष्य के ऊपर वार्तिकों को रचना नितान्त आवश्यक है। सट्ट कुमारिल से भेंट का प्रधान उद्देश्य इस कार्य की सिद्धि थी, पर उनसे यह कार्य हो न सका। शृङ्गेरी के शान्त वातावरण में वार्तिक-रचना का अँच्छा अवसर था। शङ्कर ने सुरेश्वर से अपनी इच्छा प्रकट की। . इन्होंने आचार्य की आज्ञान्का शिरोधार्य कर नीर्तिक बनाना स्वीकार क्र लिया, परन्तु शिष्यों ने एक बड़ा कमेला खड़ा किया। आचार्य के अधिकांश शिष्य पद्मपादाचार्य के पत्तपाती थे। सुरेश्वर पूर्वाश्रम में गृहस्थ थे तथा कर्स-मीमांसा के विशेष प्रचारक थे। उनका यह संस्कार श्रभी तक छूटा न हे।गा। उन्होंने सङ्कटापन्न होकर ही संन्यास प्रहण किया है, समधिक वैराग्य से नहीं। इस प्रकार के अनेक निन्दात्मक वचन कहकर शिष्यों ने गुरु के प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया। उनकी सम्मति में पद्मपाद ही इस कार्य के पूर्ण अधिकारी थे। पर स्वयं पद्मपाद की इच्छा थी कि हस्तामलक जी ही वार्तिक लिखें। आचार्य ने ये विरुद्ध बातें सुनी और शिष्य-मएडली के समिधिक अनुरोध से पद्मणद का भाष्य पर वृत्ति लिखने का काम सौंपा। सुरेश्वीर का दे। उपनिषद्-भाष्यों (बृहद्रारएयक तथा तैंत्तिरीय ) के ऊपर वार्तिक लिखने का काम दिया गया। दोनों शिष्य अपने विषय के विशीष पारगाभी थे। पद्मपाद की आचार्य ने शारीरक भाष्य तीन बार पढ़ाया शा। ये नैष्टिक ज्ञह्मचारी थे तथा ब्रह्मचर्य से संन्यास प्रहण किया था इन्होंने बड़े परिश्रम से 'पञ्चपादिका' की रचना की । सुरेश्वर ने पहले ते। 'नैक्कर्म्यासिख' का निर्माण कर अपनी प्रकृष्ट योग्यता का परिचय दिया। अनन्तर पूर्वोक्त भाष्यों पर विस्तीए तथा विद्वत्तापूर्ण वार्तिकों की रचना की । श्राचार्य ने इन प्रन्थों का सुनकर बड़ा प्रसन्नता श्राभन्यक्त की।

.बालकपन से ही पद्मपाह उत्तर भारत में रहते थे। श्रंगेरी में 'पड्डपादिका' की रचना के बाद उनके हृद्य में दक्षिय के तीथों के देखने की बड़ी अभिजाबा जगी। शक्कर से उन्होंने इस कार्य की

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

H

4

Ŧ

9

8

₹

f

f

त्राज्ञा माँगी। पहले तो वे इस प्रस्तात्र के विरुद्ध थे, परन्तु शिष्य प आप्रह करने पर गुरु ने तीर्थयात्रा की अनुमित दे दी। अपने अने हे सहपाठियों के सङ्ग में पद्मपाद ने दिन्त पद्मपाद की यात्रा 'विशिष्ट तीथाँ का दर्शन किया। वे 'कार हस्तीश्वर' नामक शिवलिङ्ग की अर्ची कर काञ्ची चेत्र में पहुँचे की म काम्राधीश्वर की पूजा कर वे 'शिवगङ्गा' नामक तीथें में पहुँचे। व से वे 'कावरी' नदो का पार कर रामेश्वर की श्रोर जा रहे थे कि तह में उनके मामा का गाँव मिला। पुरानी स्पृति नवीन हे। उठी। मा अपने भान्जे के। घर आया देख नितान्त प्रसन्न हुए । पद्मपाद ने आ मीमांसा के रहस्यवेत्ता मातुल की अपनी कृति 'पञ्चपादिका' दिखलां शामा के हृद्य में हर्ष तथा विषाद देानों भावों का उदय हुआ-भान्जे की अलौकिक विद्वत्ता तथा परमत-खराडन-चातुरी **प** च्येर विषाद अपने ही गुरुमत की विपुल निन्दा तथा खराडन पर। क उन्होंने चतुर अभिनेता की भाँति अपने हर्ष के। ही प्रकट किया, विषा को अपने हृद्य की तह में द्वा दिया। पञ्चपादिका पद्मपाद का प्रा के समान प्रिय थी। रास्ते में विन्न की आशङ्का से उन्होंने इसे अ मामा के घर में रखना निरापद समका। इसकी महत्ता तथा रहा भार त्रपने मामी के ऊपर रखकर पद्मपाद सेतुबन्ध की यात्रा के निकि ानकल चले। सात्रा के लिये वे गये अवश्य, पर उनका चित्त कि - अतिर्कृत विघ्न की आशिक्ष्मं से नितान्त चिन्तित था। सामा के हृद्य विद्वेष की आग जल हीं रही थी। अपने ही धर में अपने ही मत तिरस्कृत कर्रनेवाली पुर्तकं रखना उन्हें असहा है। चठा । घर जला उन्हें मञ्जूर था, पर पुस्तक रखना सल्लान था। बस, उन्होंने घर में अ लगा दो । अर्ग्नि को लपटे आकाश में उठने लगीं। देखते देखते वर साथ ही साथ पद्मपाद का वह प्रन्थ-रत्न सर्म हे। गया। उधर पद्म रामेश्वर से लौटकर आये और इस अनर्थ की बात सुनी। मामा ने बरी सहानुभूति दिखलाते हुए प्रन्थ के नष्ट हो जाने पर खेद प्रकट किंग

11

नि

Ui

51

쾨

वह

UE

II?

14

दि

F

प्र

F

वाः

AL.

T.

1

F

#

q.ì

1

R

AF.

ľ

9

R

1

पद्मिपाद ने उत्तर दिया — कोई हर्ज को बात नहीं है; प्रन्थ ज़रूर नष्ट हो गर्था, पर मेरी बुद्धि तो नष्ट नहीं हुई। फिर वह गढ़ लेगी। तब मामा ने विष देकर उनकी बुद्धि को भी विकृत करने को उद्योग किया। पद्मिपाद की फिर वैसा प्रन्थ बनाने की योग्यता जाती रही। इससे वे मर्माहते होकर अशान्त हो गये। मत-विद्धेष के कारण ऐसा अनर्थ कर बैठना एक अनहोनी स्त्री घटना थी, परन्तु पक्कपाद की वृत्ति सचमुच मामा की विद्धेषाग्नि में जल सुनकर राख हो गई।

### आचार्य की केरल-यात्रा

आचार्य शङ्कर ने शृङ्गरी में शारदा की पूजा-अर्चा का भार अपने पट्टशिष्य आचार्य सुरेश्वर के ऊपर छोड़कर अपने स्वदेश केरल जाने का विचार किया। उन्हें अपनी माता के दशन करते माता से अन्तिम भेंट की अभिलाषा उत्कट हो उठी। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया। जब वे अपनी जन्मभूमि कालटी की खीर श्रपना पैर बढ़ाकर जा रहे थे, तब कितनी ही प्राचीन बातों की मधुर स्मृति उनके हृद्य में जाग रही थी। उन्हें अपना बालकपन याद आ रहा था श्रौर उनके हृद्य में सबसे अधिक चिन्ता थी उसे तपस्त्रिनी माता की जिसने लोक के उपकार के निमित्त अपने स्वार्थ का तिलाञ्जलि दी थी, जगत् के मङ्गल के लिये अपने एकलौते बेटे के संन्यास तीने को अनुमति दी थी। इतना विचार करते उनका हृद्य भक्ति/दे गद्माद हो गया और चित्त लालायित हो रहा था कि कब अपनी वृद्ध माता का दर्शन कर अपने को फ़तकृत्य बनाऊँगा। शङ्कर आठ वर्ष की उन्नै में इसी रास्ते से होकर आये, आज उसी रास्ते से लौट रहे थे। अन्तर इतना ही था कि इस समय वे अपने गुरु को खोल में निकले थे और आज वे अहत वेदान्त के उद्भट प्रचारक तथा ज्याख्याता और अनेक शिष्यों के गुरु बनकर लोट रहे थे।

कालटी पहुँचने पर ज्ञात हुआ कि माता मृत्युशप्या पर पड़ी है। पुत्र को देखकर माता का ्हद्य खिल गया, विशेष्त: ऐसे अवसर पर जब

वह अपनी अन्तिस घड़ियाँ गिन रही थी। शङ्कर ने अन्तिस समय। माता के पास ज्ञाने की ज्ञपनी प्रतिज्ञा की खूब निभाया। माता कहा-बेटा, अब अपने इस जीए शरीर के होने की चमता मुममें। है। अब ऐसा उपदेश मुक्ते दें। जिससे मैं इस भवार्याव से पार हो जा शङ्कर ने निगु गा ब्रह्म का उपदेश अपनी माता के। दिया, पर मार स्पष्ट कहा कि इस निर्दुण तत्त्व का मेरी बुद्धि प्रहण नहीं कर रही श्रत: सर्गुण सुन्दर ईश्वर का सुमे उपदेश दो। शङ्कर ने शिव की ह की। शिव के दूत हाथों में डमरू और त्रिशूल लेकर मत्ट से स्पीत हो गये। उन्हें देखक्र माता डर गई। तब आचार्य ने विण् स्तुति की । उस सौम्य रूप का व्यान करते-करते साता ने अपने प्राण है दिये। शङ्कर ने अपने जाति-भाइयों से माता के दाह-कार्य में सहार चाही, परन्तु एक तो वे उनको कीर्ति-कथा सुनकर उद्घिग्न थे और हा से न्यासो के द्वारा माल-फ़त्य की बात डन्हें रााख-विरुद्ध जैंची। लोगों ने सहायता देने से मुँह मोड़ लिया, तब शङ्कर ने अपनी माता। अकेले ही संस्कार अपने भी घर के दरवाजे पर किया। घर के सम सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरीं श्रीर माता की दाहिनी भुजा का मन्यना श्राग निकाली श्रौर उसी से दाह-संस्कार सम्पन्न किया। श्रपने दाव को इस हृद्य-शीन न्यवहरिक लिये शाप दिया। तभी से इन ब्रह्म के घर के पास ही रसग्रान भूमि हो गई। महापुरुष के तिरस्कार विषम फल तुरन्त फलर्ता है। क्या सत्पुरुषों का निराद्र कभी न जातां है ?

पद्मपाद के। पहले ही खबर मिल खुकी थी कि आचार्य आक करल देश में विराजमान हैं। अतः वे अपने सहपाठियों के स पञ्चपादिका का उद्धार गुरु के दर्शन के निमित्त केरल देश में आ गुरु के सामने शिष्यों ने मस्तक मुक्का पद्मपाद के। चिन्तित देखकर आचार्य ने इसका कारण पूछा। उन्होंने अपनी तीर्थयात्रा की कहानी सुनाई तथा मातुल के हाथों प य।

d

iq

गाउँ

Iq:

16

E

The sale

णु।

[प

दृष

II i

सुम

4

याः

源

ल

F

U

1

पादिका के जला डालने की दु:खमयी चटना का उन्होंने उल्लेख किया।
गुरु ने शिष्य के। आश्वासन दिया कि घवड़ाने की कोई बात नहीं है।
शृ'गेरी में तुमने मुक्ते जितनी वृत्ति सुनाई थी वह मेरे स्मृति-पट पर अद्भित
है। उसे तुम लिख डाला। आचार्य के इन वचनों का सुनकर शिष्य
का चित्त आश्वस्त हुआ और उन्होंने गुरुमुख से पञ्चपादिका लिख
डाली। वस, पञ्चपाद की वृत्ति का इतना ही खंश शेष है। आवार्य
की अलौकिक स्मरण-शक्ति का देखकर शिष्य-मरडली आश्चर्य-चिकत
हे। गई। क्यों न हो श्रु अलौकिक पुरुषों की सब बाते अलौकिक
हुआ करती हैं। केरल-नरेश राजशेखर ने शङ्कर से मेंट की। प्रसङ्गवश आचार्य ने उनके उन तीनों नाटकों के विषय में पूछा जिन्हें उन्होंने
सुनाया था। राजा ने दु:ख भरे शब्दों में उनके जल जाने की बात कही,।
शङ्कर ने सुने हुए इन नाटकों को सुनाकर राजा के हृदय के। आनन्द-मन्न
कर दिया। इन दे।नों घटनाओं से आचार्य की अपूर्व मेधाशक्ति की
अश्र तपूर्व दृशन्त पाकर शिष्य-मरडली कुतकुत्य हो। गई।

### दिग्विजय

अब आचार्य ने दिग्विजय कर अपने अद्वौत मिर के प्रचार का सङ्कल्य किया। अपने मुख्य शिष्यों के साथ शङ्कर ने 'सेतुबन्ध' की यात्रा की और मद्य-मांस से देवी की पूजा करनेवाल वहाँ के स्ताक्तों की परास्त किया। अनन्तर वे 'कांकची' पधारे जहाँ श्रीविजा के अनुसार उन्होंने मृन्दिर बनवाकर भगवती कामाची की प्रतिष्ठा की तथा तान्त्रिक विधि- 'विधानों के स्थान पर वैदिक पूजा का प्रचार किया। वे 'वेङ्कराच्ल' में आये। भगवान का पूजन कर वे विदर्भराज की नगरी में पहुँचे और भैरवतन्त्र के उपासकों के मत का खरडन किया। कर्नाटक देश में कापालिकों का सरदार क्रकच रहता था जिसे परास्त्र करने के लिये शङ्कर वहाँ गये। उनके साथ में थे उसी देश के वैदिक-मार्ग-परायण राजा सुधन्वा। क्रकेंच ने आकर आचार्य की मला-बुरा कहना शुरू किया। राजा सुधन्वा ने भरी सभा में से निरादर के साथ उसे निकाल

7 a

7

**ਰ** 

बे

3

व

8

3

वे

ग

बाहर किया। फिर क्या था ? इसके आयुधधारी कापालिकों की से निरीह ब्राह्मणों पर टूट पड़ी और उन्हें मार-पीटकर उस देश से खंदे ही चाहती थी पर सुधन्वा की धन्वा ने ब्राह्मणों की पर्याप्त रहा है अन्त में क्रकच ने अपनी ही शिक्ति से भैरवनाथ की बुलाया परन्तु भैतः शङ्कर के। अपना ही रूप बतलाकर उनसे द्रोह करनेवाले भक्त कार्णा का मार डाला।

अनर्न्तर आचार्य गोकर्णुं चेत्र गये। यहीं पर नीलक्र्य ना द्वैतवादी शैव निवास करते थे। इनके साथ आचार्य का तुमुल शाक्ष हुआ जिसमें परास्त होकर उन्होंने अपना शैवभाष्य फैककर अपनी म मएडली के साथ शङ्कर से अद्वैत-मत की दीचा ली। इस स्थान से द्धारका' गर्ये। यहाँ पाठचरात्रों का प्रधान श्रङ्खा था। श्राचार्यो सामने इन्हें भी अपनी हार माननी पड़ी। यहाँ से वे 'उज्जिकिं में आये जहाँ भेदाभेदवादी भट्टभास्कर रहते थे। शङ्कर ने पद्मा को भेजकर उन्हें भेंट करने के लिये अपने पास बुलाया। वेश श्रतश्य, परन्तु श्रद्धेत की बात सुनकर उनकी शास्त्राथ-लिप्सा जाग स्र अब इन देशनों विद्वासों में आश्चर्यजनक शास्त्रार्थ हुआ—ऐसा शास जिसमें भास्कर अपने पत्त के समर्थन में प्रबल युक्तियाँ देते थे और ग अपनी सूक्ष्म बुद्धि से उसकी खरडन करते जाते थे। विपुत्त शासार्थ बाद भाइकर की प्रभा स्त्रीण पड़ी श्रीर उन्हें भी श्रद्धेतवाद की ही उपित प्रातपाच सिद्धान्त माननं पड़ा।

वज्जयिनी के अनन्तर आचार्य ने पूर्व भारत की विजय करने की हैं की। बङ्गाल तथा त्रासास विशेषकर कामाख्या में, तान्त्रिक साधना

विशेष प्रचार प्रांचीन काल से है। शङ्का समय में भी इन प्रदेशों की तान्त्रिकता यह बनी थी। इस तान्त्रिक पद्धति के अशुद्ध रूप, की तिरस्कृत करने के ही से आचार्य ने उन देशों में जाना चाहा। वे भरत, शुरसेन (मशुरी नैमिष आदि स्थानों से होकर आसाम पहुँचे। वहाँ अभिने के

P

南

वि

(a)

Te

स

He

संः

§ i

पेनं

H

W

उसे

d

शह

र्थं।

不

a

gi.

N

乘

RI

1

1

नामक एक प्रख्यात तन्त्राचार्य रहते थे जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर शक्तिभाष्य की रचना की थी। शङ्कर के साथ तन्त्रशास्त्र के ऊपर अभिनव का अभिनव शास्त्रार्थ हुआ जिसमें उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली पर अपने विजेता के। इस जगत् से ही बिदा करने की कुत्सित भावना ने इनके हुँद्य में घर कर लिया। प्रवाद है कि उस समय वक्क देश में ब्रह्मा-नन्त् स्वामी नामक एक बेड़े तान्त्रिक रहते थे। ब्रह्मानन्द स्वामी से मेंट शङ्कर ने उनसे भी भेंट की। स्वामीजी वया-वृद्ध थे। शङ्कर की उम्र बहुत ही थोड़ी थी। उन्होंने इस बालक संन्यासी से कहा कि अभी तुम बालक हो, अवस्था में ही नहीं बल्कि विचार में भी। तुम अद्वैतवादी होने का दावा करते थे, परन्तु तुमने अभी तक अद्वत के। अपने जीवन की आधार-शिला नहीं बनाया है। देश-विदेश में भिन्न भिन्न मतावलिम्बयों के साथ शास्त्रार्थ करते फिरना मला किसी भी श्रद्धेती के। शोभा दे सकता है ? कथनी अर्रेर करनी में महान् अन्तर है। अतः अभी अद्वेततत्त्व के ऊपर मनन करो, तब प्रचार के लिये उद्योग करना । कहा जाता है कि इन वचनों ने शङ्कर के ऊपर बड़ा प्रभाव डाला श्रौर उन्होंने वङ्ग देश में मठ स्थापित करने का विचार ही छोड़ दिया। आचार्य इस प्रकार पूरे भारतवर्ष में दिग्विजय कर शृङ्गेरी लौट श्राये। नाना प्रकार के श्रवैदिक मृतों का उन्होंने पर्याप्त खण्डन किया। श्रद्धेतवाद की दुन्दुभि चार्रे श्रीरूबजने लगी, पर श्राचार्य-रोगशय्या पर त्रासाम से लौटने पर त्रीचार्य का शरीर अस्वस्थ था। श्रमिनवगुप्त ने श्रीचार्य का काम हा तमामै कर देने के लिये भया-नक अभिचार का प्रयोग किया। • अभिचार की विषम फल भगन्दर रोग के रूप में प्रकट हुआ। इस रोग से शङ्कर का शरीर नितान्त अस्वस्थ हो गया, परन्तु उन्हें अपनी देह में तिनक भी ममता न थीन विदेह पुरुष की भाँति उन्होंने इसकी विषक्ष वेदना के। सह लिया, परन्तु शिष्यों से यह न देखा गया। उन्होंने अनेक लब्धप्रतिष्ठ प्राणाचार्यों के जुटाया, परन्तु

पत्थर पर तीर के समाच इन वैद्यों की रामबाण आपिधयाँ व्यर्थ सिद्ध

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Celection. Digitized by eGangotri

होने लगीं। दैनी सहायता भा ली गई श्रौर वह भी न्यर्थ हुई। श्राच के सतत निषेध करने पर भी पद्मपाद ने इस समय एक विशेष मना जप किया जिससे श्रभिनवगुप्त ही इस संसार से सदा के हि स्वयं कूच कर गया। सहाजनों पर किया गया श्रभिचार श्रभने। नाश का कारण होता है।

नाश का कारण हाण ह ।

श्राचार्य के स्वस्थ होने पर गौड़पादाचार्य ने एक दिन आ दर्शन से उन्हें कृतार्थ कर दिया। शङ्कर ने उन्हें माण्डूक्य-कृति श्रा का अपना भाष्य पढ़ सुनाया। वे अल ने प्रसन्त हुए श्रीर श्राशीर्वाद दिया कि श सन्त हुए श्रीर श्राशीर्वाद दिया कि श सन्त माष्य सर्वेत्र प्रसिद्ध होगा क्योंकि इनमें श्रद्धेत के सिद्धानों। हे एरिचय सम्प्रदाय के श्रनुकृत किया गया है। जिन रहसों। रा उन्होंने शुकदेवजी के मुख से सुनकर गोविन्द मुनि के उपदेश दिया के सन्दि सहस्यों का उद्घाटन इन भाष्यों में मती भाँति किया गया। साण्डूक्य-कृति लिखने में मेरा जो श्रमिप्राय था उसकी श्रमित्रा माण्डूक्य-कृति लिखने में मेरा जो श्रमिप्राय था उसकी श्रमित्रा माण्डूक्य-कृति लिखने में मेरा जो श्रमिप्राय था उसकी श्रमित्रा माण्डूक्य-कृति लिखने में मेरा जो श्रमिप्राय था उसकी श्रमित्रा माण्डूक्य-कृति लिखने मेरे हृदय के। श्रमेन भाष्य में रख दिया है। में श्राशीर्व मा करता हूँ तुम्हारे भाष्य इस प्रश्वीतल पर श्रलौकिक प्रभासम्पन्न हो। जगत् का वास्तविक मङ्गल साधन करेंगे। इस प्रकार वेद्व्यास व सा गौड़पाद इन डिभय श्रद्धिताचार्यों की कृपा शङ्कर के प्रसन्न गर्मा भाष्यों के। प्राप्त हुई। के प्रसन्त गर्मा भाष्यों के। स्राप्त हुई। के प्रसन्त गर्मा भाष्यों के।

श्राचार्य शङ्कर ने सुना कि काश्मीर के शारदा मन्दिर में चार दला हैं, प्रत्येक एक दिशा की श्रोर। उन द्रवाजों से होकर वही मह सर्वज्ञ पीठ का श्राघरोहरण प्रवेश कर सकता है जो सकल शास्त्रों का पि श्रो हो—सर्वज्ञ हो। पूरब, पश्चिम तथा उत्तर विक्रिया तो खुले रहते हैं, परन्तु द्विया में किसी भी सर्वज्ञ के न होते प्रत द्विया द्वाचा सदी बन्द ही रहता है। श्राचार्य ने द्वियाति मा नाम से इस कलक्क के। धो डालने की इच्छा से काश्मीर की यात्रा है

वि दिल्ला-द्वार खोलकर ज्योंही उन्होंने प्रवेश करना शुरू किया कि चारों होर परिंडतों की मएडली उन पर दूट पड़ी और विल्लाने लगी कि अपनी सर्वज्ञता की परीचा दीजिए तब मन्दिर में पैर रखने का साहस कीजिए। विशिद्धर परीचा में खरे उतरे। विभिन्न दुर्शनों के पेचीदे प्रश्नों का उत्तर देकर शङ्कर ने अपने सर्वज्ञ होने के दावे की सप्रमाण सिद्ध कर का लिया। भीतर जाकर ज्येश्ही वे सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण करने लगे. हि शारदा की भावना आकाशवाणी के रूप में प्रकट हुई। आकाशवाणी क ने कहा—इस पीठ पर अधिरोहण करने के लिये सर्वज्ञता ही एकमात्र 👣 साधन नहीं है, पवित्रता भी उसका प्रधान सहायक साधन है। संन्यासी । होकर कामकला का सीखना, शरीर में प्रवेश कर कामिनियों के साथ रमण करना नितान्त निन्दनीय है। भला ऐसा व्यक्ति पावनचरित होने का अधिकारी कैसे हो सकता है ? शङ्कर ने उत्तर दिया-क्या अन्य रारीर में किये गये पातक का फल तद्भिन्न शरीर की स्पर्श कर सकवा है ? इस शरीर से तो मैं निष्कलक्क हूँ। शारदा ने आचार्य की युक्ति वि मान ली और उन्हें पीठ पर अधिरोह्ण करने की अनुमति देकर उनकी वित्रता पर मुहर लगा दी। पिएडत-मएडली के हेदय की आरचर्य-हा सागर में डुवाते हुए सर्वज्ञ शङ्कर ने इस पवित्र शारदापीठ में सर्वज्ञपीठ मं पर अधिरोह्ण किया।

# आचार्य का तिरोबान

a

श्राचार्य शङ्कर ने अपना अन्तिम जीवन किस स्थान पर विताया श्रीर सर्वज्ञपीठ पर अधिरेहिए किस स्थान पर किया ? यह एक विचारणीय विषय है। शङ्करविजयों में इस विषय में ऐकमत्य नहीं प्रतीत होता। उत्तर काश्मीर में सर्वज्ञपीठ पर अधिरोहेण का वृत्तान्त माधव के शङ्करदिग्वज्य के आधार पर है। अधिरोहण के अनन्तर आचार्य बदरीनाथ गये। वहाँ कुछ दिन विताकर वे द्तात्रेय के दर्शन के निमित्त उनके आअम, में गये और उनकी गुईं। में कुछ दिनों तक कि कि निमित्त उनके आअम, में गये और उनकी गुईं। में कुछ दिनों तक

निवास किया। दत्तात्रेय ने शक्कर की उनके विशिष्ट कार्य के लिये हैं प्रशांक्षा की। इसके बाद वे कैलास पर्वत पर गये और वहीं क्ष्रियों को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में लीन हो गये। यह वृत्तान्त रहें पीठानुसारी प्रन्थों में उपलब्ध होता है तथा अधिकांश संन्यासी के इसे ही प्रामाणिक तथा अद्धेय मानते हैं।

करल तथा कामके हि पीठ की परम्परा इससे नितान्त मिन्ने केरलचिरत के अनुसार (पृष्ठ ५८५) शक्कर ने अपना भौतिक ना केरल देश में ही परित्याग दिया और त्रिचुर के शिवमन्दिर के सा ही यह घटना घटी थी। इसी लिये केरल में इस शिवमन्दिर की वि ख्याति हैं। कामके टि की परम्परा कुछ मिन्न सी है। उसके अनुस शक्कर ने अपने धर्म-रक्षण-कार्य के। पूरा कर काच्चो के। अपने अनि जीवन बिताने के लिये पसन्द किया। यहीं पर रहते समय कर शिवका श्वी तथा विष्णुका व्यो का निर्माण किया। कामाची के नि की बिन्दु स्थान पर रक्षा और ओचक्र के अनुसार समय निर्मा की। यह विलक्षण घटना है कि काव्यो के मन्दिर काम के मन्दिर का सामनी करते हुए खड़े हैं। उन सबका मुँह उसी नि की ओर लच्च कर रहा है। भगवान शक्कर के द्वारा प्रदत्त पाँच शिवनि में से अ छ येगिश्वर लिक्क की पूजा-अर्चा करते हुए आचार्य ने स्थि पीठ का अधिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक प्रन्थों में पिठ का अधिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक प्रन्थों में पिठ का अधिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक प्रन्थों में पिठ का अधिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक प्रन्थों में पिठ का अधिरोहण इसी स्थान पर किया था। अनेक प्रन्थों में पिठ का सकेत भी मिलता है (द्रष्टन्य पृष्ठ ५८२-८३)

माधव के अनुसार जी वर्णन उत्पर किया है उसके लिये यह की है कि कामकेंदि पीठ के अध्यक्त 'धीरशङ्कर' नामक आचार्य हुए। उन्होंने आदिशङ्कर के समान समस्त भगत का विजय किया, का में सर्वज्ञपीठ पिर अधिरोहण किया और वे कैलास में ब्रह्मपदनीय गये। उन्हों के जीवन की घटनाएँ ग़ज़ती से आदिशङ्कर के समझ कर दो गई हैं। शङ्कर काञ्ची में अपने स्थूल शरीर की है। सूक्ष्म शरीर में लीन है। गये थे।

मनु

南

4

R

श्रां सम्

विषु

नुष पनि

न्त्

मि

if

साः

HF?

一

H4

14

qì

R

1

.

IF

ऐसी विषम स्थिति में किसी सिद्धान्त पर पहुँचना कठिन प्रतीत है। तो कुछ हो, इतना तो बहुमत से निश्चित है कि शक्कर ने ३२ वर्ष की उम्र में भारतभूमि पर वैदिक धर्म की रचा की सुन्दर व्यवस्था कर इस धराधाम के। छोड़ा। उनके प्रवस्तान की तिथि भी मिन्न भिन्न दी गई है। छुछ लोग उनका अवसान वैशाख गुरू १० को, इछ लोग वैशाख गुरू पूर्णिमा के। और छुछ लोग कार्तिक मास की शुरू ११ तिथि को मानते हैं।

# ५-शङ्कर के ग्रन्थ

त्रादिशङ्कर के प्रनथों का निर्णय करैना एक विषम पहेली है। यह कहना अत्यन्त कठिन है कि उन्होंने कितने तथा किन किन प्रन्थों की रचहा की थी। शङ्कराचार्य की कृतिरूप से २०० से भी अधिक प्रन्थ रपतान्य होते हैं, परन्तु प्रश्न ते। यह है कि क्या इन समस्त प्रन्थों का निर्मीण गोविन्द भगवत्पृ्च्यपाद-शिष्य श्री शङ्कर भगवस्न् के द्वारा सम्पन्न हुआ था ? आदिशङ्कराचार्यं के द्वारा प्रतिष्ठापित मठों के अधिपति भी शङ्कर को उपाधि धारण करते हैं। वतेमान समय में भी यह पद्धति प्रचलित है। श्रतः शङ्करनामधारी श्रमेक व्यक्तियों ने समय समय पर निवन्ध निर्माण किया और यद्यपि आदिशङ्कर ही गोविन्द सगवत्पूच्यपाद के िशिष्य थे, तथापि प्रन्थान्त में पुष्पिका की • गड़कूरी के कारण इन विभिन्न श्राङ्करों की रचनाओं का यथावत् पार्थक्य करना नितान्त दुरुह व्यापार है। आचार्य शङ्कर की प्रन्थावली मैसूर, पूना, कलकत्ता तथा श्रीरङ्गम् (श्रीवाणीविलास प्रेस) से प्रकाशित हुई है। इनमें श्री वाणीविलास-वाला संस्करण शङ्करी के शङ्कराचार्य की अध्यत्तता में प्रकाशित होने से नितान्त प्रामाणिक माना जाता है। यह संस्करह्म २० जिल्दों में है और सपाई-सफाई की दृष्टि से विशेष कलापूर्ण है र इन विभिन्न संस्करणों में- भी पारस्परिक भेद है। किसी संस्करण, में कोई प्रत्थ अधिक है, तो किसी संहकरण में कोई दूसरा। इस विषयः में प्रत्येक प्रन्थ के गाढ़

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by eGangotri

अध्ययन तथा छानबीन करने कीं ज हरत है। तभी किसी सर्वमा तथ्य का पता लगाया जा सकता है। आदिशङ्कर के प्रन्थों को हमें भागों में बाँट सकते हैं:—(१) भाष्य, (२) स्तोत्र, (३) प्रका प्रन्थ। त्राचार्य ने ऋद्वेत-मार्ग की प्रतिष्ठा के निमित्त प्रस्थानत्रम् हि ब्रह्मसूत्र, गीता तथा, उपनिषदों —पर भाष्य बनाये थे, यह सर्वत्र प्रि है। प्रस्थानत्रयी के भाज्यों के नाम इस प्रकार, हैं --

(१) त्रह्मसूत्र-भाष्य।

(२) गीताभाष्य।

(३) डपनिषद्भाष्य—(१) ईश, (२) केन-पद्भाष्य, के बाक्यभाष्य, (३) कठ, (४) प्रश्न, (५) मुण्डक, (६) माएड्स ( ७ ) तैत्तिरीय, (८) ऐतरेय, (९) छान्दोग्य, (१०) बृहदारावा भ (११) श्वेताश्वतर, (१२) नृसिंहतापनीय।

गं

प

Я

इन उपनिषद्-भाष्यों की रचना आदिशङ्कर के द्वारा निष्पन्त हुई। इस विषय में विद्वानों में ऐकमत्य नहीं है। प्रसिद्धि है कि केन उपितः के देनों भाष्य ( पद्भाष्य तथा वाक्यभाष्य ) आचार्य-निर्मित हैं, पत् दोनों के अध्ययन से व्यह बात सिद्ध नहीं होती; इसलिये विद्वानी इनके आचार्यकृत होने में सन्देह है। किसी किसी स्थल में मूलां द्वा व्याख्या देानों क्भाव्यों में परस्पर प्रथक् तथा विरुद्ध है। ४।७।३२। ह्य 'त्राह्मी' श्रीर 'श्रत्रूम' स्ह्यों को ज्याख्या देशनां भाष्यां में विरुद्ध है। अ के मूल का पाठ पद्भाष्य ों 'नाहम्' है, परन्तु वाक्यभाष्य में 'नाह'। मा किसी विद्वान् की सम्मिति में वाक्यभाष्य श्राचार्य का न होकर 'विद्यारह ° का है। श्वेताश्वतर के भाष्य की रचनापद्धति तथा व्याख्यापर्ध भा शारीरक भाष्य की अपेचा निम्न केटि की है तथा भिन्न है। प्र०१ भाष्य में गौडपादू का उल्लेख बड़े छाद्र तथा सम्मान के साय कि गया है। १।४।१४ में ज़े 'सम्प्रदायिवदः' तथा २।१।९ में 'सम्प्रदायविशि 2, चायैं: कहे गये हैं, परन्तु श्वेताश्वतर-भाष्य में उनका निर्देश की 'शुकशिष्यः' शब्द कें. ब्रारा किया गया है। मार्यहुक्य उपनिषद् म

नुसिंह-तापनीय के भाष्य में न्याकरण की अशुद्धि, छन्दे।भङ्ग आदि अनेक देशों से दूषित हैं। ने के कारण आचार्य की यथार्थ रचना नहीं माने जाते? । 100 इन परिडतों को युक्तियों की छानशीन करने पर ही हम एक निश्चित सिद्धान्त पर पहुँच सकते हैं।

मान्

di

यो

ife

R

या

祈

İÌ

### इतर प्रन्थों के भाष्य •

- (१) माराष्ट्रक्य-कारिकाभाष्य-माराष्ट्रक्य उपनिषद् के अपर गौडपादाचार्य ने जे। कारिकाएँ लिखी हैं उन्हीं पर यह भाष्य है। कति-पय विद्वान् लोग अनेक कारणों से इसे आचार्य कुत मानने में सन्देह प्रकट करते हैं।
- (२) विष्णुसहस्रनाम भाष्य—प्रसिद्ध विष्णुसृहस्रनाम पर भाष्य।
- (३) सनत्सुजातीय भाष्य धृतराष्ट्र के मोह की दूर करने के निमित्त सनत्सुजात ऋषि ने जे। आध्यात्मिक उपदेश दिया था वह महा-भारत उद्योगपर्व ( अ० ४२ अ० ४६ ) में वर्णित है। उसे 'सनत्सुजातीय- • पर्वं कहते हैं। उसी पर यह भाष्य है।
- (४) इस्तामलकभाष्य श्राचार्य इस्तामलक के द्वारा विरचित द्वादश पद्यात्मक स्तोत्र का विख्त भाष्य । यह श्रीरङ्गम् से प्रकाशित श्राचार्य-प्रन्थावली के १६वें खएड, में (पृष्ठ १६३ - १८६) प्रकाशित कियो गया है। शिष्य के प्रन्थ पर गुरु की व्यक्तिया लिखना असङ्गत मानकर कुछ विद्वान् इसे आचार्यकृत होने में सन्देह करते हैं।
- (५) छछितात्रिशंतीभाष्य लिलता के तीन सौ नामों पर माष्य। यह भी भीरङ्गम् से प्रकाशित हुन्ना है।

१ ब्रष्टच्य Asutosh Silver jubilee Volume III Fart 2, pp 103-110; विश्वभारती पत्रिका खरेड २, ग्रंझ रे पृष्ठ ९-१७ ; इस मत के खरहन के "लिये द्रष्टव्य Proceedings of Fifth Oriental Conference, Part I वृष्ठ ६९१०२०

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

(६) गायत्रीभाष्य कहीं कहीं शङ्कर के नाम से गायत्रीभाष उल्लेख मिलता है। प्ता नहीं यह आद्यशङ्कर कृत है या नहीं।

(७) जयमङ्गला दोका —सांख्यकारिका के ऊपर शङ्काक के द्वारा तिखित 'जयमङ्गला' नामक टीका उपलब्ध है। यह कता श्रोरियन्टल सीरीअ ( नं० १९ ) में प्रकाशित हुई है। परन्तु प्रन्थ लेखन-शैली स्पष्टतः बर्तलाती है कि यह आचार्श की छति नहीं है। रार्थ नामक परिडत-रचित 'जयमङ्गला' नामक दे। वृत्तियाँ प्रकाशि हैं—एक कामन्द्क-नीतिसार की व्याख्या ( अनन्तशयन प्रत्या नं० १४) त्रौर दूसरी वात्स्यायन-कामसूत्र की व्याख्या (चौ से प्रकाशित )। यह सांख्यटींका भी इन्हीं प्रन्थों की शैली से मि भ्हें। त्रातः शङ्कराचार्य की रचना न होकर यह 'शङ्करार्य' (१४०० । की रचना है#।

### स्तोत्र-ग्रन्थ

द

7

(

वे

Z

f

म्रांचार्य परमार्थतः ऋद्वैतवादी होने पर भी व्यवहारभूमि मेर देवतात्रों की डपास्त्रा तथा सार्थकता के। खुब मानते थे। सुष ( उपासना निगुर्ण की उपलब्धि का प्रधान साधन है। सगुण म उपासना का इसी कारणा दिशेष महत्त्व है। आचार्य स्वयं लोकं के निमिन्त इसका समूचरण करते थे। उनका हृद्य विशाल थाः साम्प्रदायिक क्षुद्रता है लिये कहीं स्थान न था। यही कारण चन्होंने शिव, विष्णु, गर्गेश, शक्ति आदि देवताओं की सुन्दर हैं की रचना॰ की है। इन स्तोत्रों का साहित्यिक महत्त्व कम नी दशंन-शास्त्र की उच्च केटि में विचरण करनेवाले विद्वान् की रचनी लित, कोमलू रसभाव से सम्पन्न तथा अलङ्कारों की छटा से होगो, यह देखकी आलोचक के आश्चर्य का ठिकाना नहीं

<sup>🐡</sup> द्रष्टव्य गापीमार्थ कविराज की इसं अन्य की भूमिका पृष्ठ ८-९।

श्राङ्कर के नाम से सम्बद्ध मुख्य स्तोत्रों की नामावली ही यहाँ दी जायगी। उनके ऊपर विस्तृत विवेचन अन्यत्र प्रस्तुत किया जावेगा।

17

OF:

न्या

राव

थम

F

罪

朝

ql-

नहीं

II #

1

### (१) गरोश-स्ते।त्र .

(१) गर्गोश-पञ्चरत्र (६ श्लोक), (२) गर्गोशसुजङ्गप्रयात (९ श रतोक ), (३) गप्सेशाष्टकू (८ श्लोक ), (४) दरदगप्रेशस्तोत्र।

### (२) शिवस्तोत्र

(१) शिवसुजङ्ग (४० श्लोक), (२) शिवानन्दलहरी (१०० मि श्लोक), (३) शिवपादादि-केशान्त स्त्रोत्र (४१ श्लोक), (४) शिवकेशादिपादान्त स्तोत्र (२९ श्लोक), (५) वेदसार शिवस्तोत्र (११ श्लोक), (६) शिवापराध-समापण स्तोत्र (१५ श्लोक), (७) सुवर्ण-मालास्तुति ( ५० ऋोक ), ( ८ ) दिन्निणामूर्ति वर्णमाला (३५ ऋोक), (१५) दिच्यामृत्येष्टक (१० श्लोक), (१०) मृत्युश्वय मानसिक पूजा (४६ श्लोक), रें। (११) शिवनामावल्यष्टक (९ ऋोक), (१२) शिवपश्चात्तर (५ ऋोक), • ए (१३) उमामहेश्वरस्तोत्र (१३ ऋोक), (१४) द्श्विणामृर्तिस्तोत्र (१९ श्लोक), (१५) कालभैरकाष्ट्रक (८ श्लोक), (१६) शिवपश्चाचर-नचत्रमाला ( २८ श्लोक ), ( १७ ) द्वादशितज्ञस्तोत्र ( १३ श्लोक ), (१८) दश्रलोकी स्तुति (१० ऋोक!)।

(३) देवीस्तोत्र ं (१) सौन्दर्य लहरी (१०० श्लोक), (१२) देवीमुजङ्गस्तोत्र (२८ श्लोक), (३) आनन्दलंहरी (२० श्लोक), (४) त्रिपुरसुन्दरी-वेदपाद स्तोत्र (११० श्लोक्), (५) त्रिपुरसुन्दरीमानसपूजा (१२७ रलोक), (६) देवीचतु:षष्ट्युपचारपूजा ( ७२ भूतोक ), • (७) त्रिपुरसुन्द्रयीष्टक (८ श्लोक), (८) लिलताप्रीश्वरत (६ श्लोक), (९) कल्याग्यवृष्टिस्तवं (१६ श्लोक), (१०) नवरत्नमालिका (१० श्लोक), (११) मन्त्रमान्त्रभावकापुष्पमालास्तव (१७ श्लोक), (१२)

गौरीदशक (११ श्लोक), (१३) भवानी मुजङ्ग (१७ श्लोक), (११ कनकथारा स्तात्र (१८ श्लोक), (१५) त्रात्रपूर्णाच्टक (१२ श्लोक) (१६) मीनाचीपञ्चरत्न (५ रलोक), (१७) मीनाचीस्तेत्र (८ रलोक) य (१८) भ्रमराम्बाष्टकम् (८ रलोक), (१९) शारदामुनङ्गप्रयातकः (८ श्लोक)।

# ॰ (४) विष्णुस्तोत्रः,

(१) काममुजङ्गप्रयात (१९ श्लोक), (२) विष्णुमुजङ्गम् व (१४ रतोक), (३) विष्णुपादादिकेशान्त (५२ रतोक), (१) मु पार्खुरङ्गाष्टक (८ श्लोक), (५) अच्युताष्टक (८ श्लोक), (६ के कृष्णाष्ट्रक (८ श्लोक), (७) हरिमीडेस्तात्र (४३ श्लोक), (८) ग्रेविन्दाष्टक (८ श्लोक), (९) भगवन्मानसपूजा (१७ स्रोह) श्रे (१०) जगन्नाथाष्ट्रक (८ श्लोक)।

## (५) युगल देवता-स्तोत्र

प

कः

प्रत

सें

स्व

विव

(१) अधेनारीश्वरहतात्र (९ श्लोक), (२) उमामहेश्वरखे (१३ रतोक), (३) तक्मीं नृसिंहपञ्चरत्न (५ रतोक), (४) तक्ष नृसिंहकक्णारसस्तोत्र (१७ श्लोक)।

# (६) नृत्तिर्थि-विषयक स्तोत्रः

(१) नर्मदाष्ट्रक (८ श्लोक), (२) गङ्गाष्ट्रक (८ श्लोक), (१) यमुनाष्ट्रक दी प्रकार का (४ रलोक), (४) मियाकियाँकाष्ट्रक (८ रलोक) मि (५) क्राशीपञ्चक (५ रूलोक)।

# (७) साधारण स्तोत्र

(१) हनुमत्-पञ्चरत्न (६ श्लोक), (२) सुन्रहा (यमुजङ्ग (३) के। रलोक ), (३) भातःस्मरणस्तात्र (४ रलोक), (४) गुर्वष्टक (९ रलोक)

# ं प्रकर्ण ग्रन्थ,

त्राचार्य शक्कर ने बहुसंख्यक छोटे-छोटे प्रन्थों का निर्माण किया जिनमें वेदान्त के साधनभूत वैराग्य, त्याग, शमद्मादि साधन सामी का तथा वेदान्त के मूल सिद्धान्तों का बैड़ा ही मार्मिक वर्णन है। आवार्य ते सवसाधारण जनता तक अद्वैत-तत्त्व के सन्देश के। पहुँचाने के लिये यह मनोरम प्रयत्न किया है। भाष्य विशेष कर विद्वज्ञनों के काम की चीज है। सर्वसाधारण के। उनके परिनिष्ठित सिद्धान्तों तथा उपादेय उपदेशों से परिचित करने के लिये इन प्रकरण-प्रनथों की रचना की गई है। ऐसे प्रकरण-प्रनथों की संख्या अधिक हैं; इनके प्रामाण्य तथा कर्तत्व के विषय में समीचा करना यहाँ असम्भव है। केवल मुख्य-मुख्य प्रकरण-प्रनथों का संचित्र परिचय प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रनथों के नाम अच्चर-क्रम से दिये गये हैं—

(१) ब्राह्मैत-पञ्चरम् अद्वेत के प्रतिपादक पाँच श्लोक। प्रत्येक श्लोक के खन्त में 'शिवे।ऽहम्' आता है। इस पुस्तक का नाम कृहीं-कहीं पर 'आत्म-पञ्चक' अथवा 'ब्राह्मैत-पञ्चक' भी है। पञ्चक नाम होने पर भी कहीं-कहीं एक श्लोक अधिक मिलता है।

(२) अहैतानुभूति—अद्वैत-तक्त्व का ८४ अनुब्दुपों में वर्णन। '

खो

(३) अनात्मश्री-विगर्हण प्रकरण— श्रीत्मतत्त्व के साज्ञात्कार 'न करनेवाले व्यक्ति की निन्दा प्रदर्शित की गई है। श्लोक-संख्या १८। प्रत्येक के अन्त में 'येन स्वात्मा नैव साज्ञात्क्रते। प्रमूत्' चतुर्थ चरण के रूप में आता है।

(४) अपरोचानुभूति—'अपरोचानुभवामृत्र नामक प्रत्थ इससे भिन्न प्रतीत होता है। १४४ श्लोक। अपरोच अनुभव के साधन तथा स्वरूप का वर्णन।

आत्मपञ्चक 'अद्वेत-पञ्चरूल' का ही दूसरा नाम है। यह कोई भिन्न प्रनथ नहीं है।

(५) आत्मवाध—६८ रत्नाकों में आत्मा के स्वर्ध्य का विशद विवरण। नाना चदाहरणों दो द्वारा आत्मा की सत्ता शरीरादि वस्तुओं से पृथक सिद्ध की गई है। बोधेन्द्र (गीर्वाणेन्द्र के शिष्म) ने इस अन्थ के ऊपर 'भावप्रकाशिका' टीका लिख़ी है। गुरु गीर्वाणेन्द्र किसी

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Colection. Digitized by eGangotri

5

चर

अद्वैत-पाठ के अध्यत्त थे तथा शिष्य बोधेन्द्र त्रिपुरसुन्द्री के के थे (तश्तीर की हस्तिलृखित पुस्तक-सूची ए० सं० ७१७४)।

आत्मषट्क-निवृणिषट्क (नं० १९) का नामान्तर।

(६) उपदेशपञ्चक-पाँच पद्यों में वेदान्त के श्राचरा सम्यक् उपदेश।

सम्यक् वपदेश। '
(७) उपदेश साँहस्ती—इस प्रत्थ का जूरा नाम है 'सकता |
निवत्सारापदेशसाहस्ती'। इस नाम की दे। पुस्तके हैं—(१)। गुउ प्रवन्ध—गुरु-शिष्य के संवाद रूप में वेदान्त के तत्त्व गद्य में विका (२) पद्य-प्रवन्ध—इसमें नाना विषयों पर १९ प्रकरण हैं। हं इस की संख्या भी अधिक है। इसके अनेक श्लोकों के। सुरेश्वर ने इस की संख्या भी अधिक है। इसके अनेक श्लोकों के। सुरेश्वर ने इस विका मार्थित में वद्युत किया है। इसकी शङ्कर-रिचत वृत्ति सम्पा आचार्य की नहीं है। आनन्दतीर्थ तथा वैधिनिधि की टीकाएँ सिंहिस हैं। रामतीर्थ ने गद्य, पद्य दे। नों पर टीका लिखी है। वेदानी (१३०० ई०) ने शतदृष्यां। में गद्य-प्रवन्ध का उल्लेख किया है। ये

'(८) एकश्लोकी—सब न्योतियों से विलक्षण परम न्योति एक श्लोक में वर्णन । इस नाम से देा श्लोक प्रसिद्ध हैं, जिनमें से के ऊपर गोपाल योगीन्द्र, के शिष्य स्वयं प्रकाश यति का 'स्वाला नामक व्यार्ख्यान हैं।

(९) कौपोनपे हाक — वेदान्त-तत्त्व में रमण करनेवाले का का वृण्यांना प्रत्येक श्लोक का चतुर्थ चरण है — 'कौपीनवन्तः खड़ की वन्तः।' इसी का नामान्तर 'यतिपञ्चक' है।

(१०) चपटपञ्जरिका—१७ रलोकों में गोविन्द मली है। रसमय उपदेश। प्रत्येक रलोक का टेक पद है—'भज गोविन् गोविन्दं भज गिविन्दं मूडमते'। निवान्त सरस सुबोध तथा गीविन्दं भज गिविन्दं मूडमते'। निवान्त सरस सुबोध तथा गीविन्दं भज गिविन्दं मूडमते'। निवान्त सरस सुबोध तथा गीविन्दं भज गिविन्दं मूडमते'। किही कहीं कहीं गाविन्दं साम भी है। कहीं कहीं गाविन्दं है। कहीं कहीं गाविन्दं है। कहीं कहीं गाविन्दं साम भी प्रसिद्ध है। स्वीत्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्त्राप्ति प्राप्तिक्षेत्रप्ति प्रमान्त्रपत्त्राप्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्त्रपत्ति पत्त्रपत्त्रपत्ति पत्त्रपत्ति पत्ति पति पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति पत्ति

- (११) जीवन्मुकानन्दछहरी—शिखरिणी वृत्त के १७ पर्यों में 'जीवन्मुक्त' पुरुष के आनन्द का लिलत वर्णान। प्रत्येक पद्य का अन्तिम वरण है —'मुनिर्न' व्यामोहं भजति गुरुदी चाचततमां?'।
- (१२) तत्त्वबोधा—वेदान्त के तत्त्वों का प्रश्नोत्तर रूप से संचिप्त गुद्यात्मक वर्णन।
- (१३) तत्त्वोपिंदेश-जित्' तथा 'त्वं' पदों का अर्थ-वर्णुन तथा )। गुरूपदेश से आत्मतत्त्व की अनुभूति। ८७ अनुष्टुप्।
- (१४) दशश्लोकी—दश श्लोकों में आत्मतत्त्व का विवरण। श्रिक्षका दूसरा नाम 'निर्वाणदशक' है। प्रत्येक श्लोक का। अन्तिम वरण है—'तदेकोऽवशिष्टः शिवः केवलोऽहम्'। इन श्लोकों की सामित्र पाणिडत्यपूर्णं व्याख्या मधुसूदन सरस्वती ने की है जिसका नाम किस्तान्त-विन्दु' है।
- (१५) द्वादशपञ्जरिका—१२ पद्यों में वेदान्त का सरस उपदेश। पे ये पद्य अपने साहित्यिक सौन्दर्य के लिये नितान्तु विख्यात हैं।
- रे (१६) धन्याष्टक— ब्रह्मज्ञान से अपने जीवन है। धन्य बनानेवाले पुरुषों का रमणीय वर्णन। अष्टक होने पर भी कहीं-कहीं इसके अन्त में दे। श्लोक और भी मिलते हैं।
- क्षेत्र को मानसिक पूजा का विवरण। इसमें ३२ अनुष्टुप् हैं। सगुण को उपासना के लिये पुष्पाञ्चलेपन आदि बाह्य उपकरणों की आवश्यकता दिती है, परन्तु निगुण की उपासंज्ञा के लिये नाना मानसिक भावनाएँ कि इनका काम करती हैं। इसी क्षेत्र विश्वत वर्णन इस प्रन्थ में है।
- (१८) निर्वाणमञ्जरी—१२ श्लोको में शिवतस्व के स्वरूप का विवेचत । अद्वेत, व्यापक, स्थिय शुद्ध आत्मा का कमनीय वर्णन ।
  - (१९) निर्वाणपट्क—६ रलोकों में त्रासहप'का वर्णनः। प्रत्येक लोक के चतुर्थ चरण के हप में 'चिव्रानन्दहर' रिशवोऽहं शिवोऽहम्'

Į

ą

आता है। 'नेति नेति' के सिद्धान्य का दृष्टान्तों के द्वारा विस्तृत कि प्रस्तुत किया गया है।

(२०) पञ्चीकर्ण प्रकरण-पञ्चीकरण का गद्य में वर्ष सुरेश्वराचार्य ने इसके ऊपर वार्तिक लिखा है जिस पर शिव-रामतीया 'विवर्ग्।' मिलता है। इस 'विवर्ग्।' पर 'आअर्ग्।' नाम की एक 🖠 भी टीका मिलती है। गेापाल योगीन्द्र के शिष्य् स्वयंद्रकाश की विवा व्याख्या के अतिरिक्त आनन्द गिरि ने भी इस पर 'विवरण' नामक वे लिखी जिस पर कृष्णतीर्थं के किसी शिष्य ने 'तत्त्वचिन्द्रका' क ज्याख्या लिखी है। ये दोनों टीकाएँ प्रकाशित हो गई हैं।

(२१) परा पूजा-६ पधों में परमात्मा की परा पूजा का का (२२) प्रबोधसुधाकर-वेदान्ततत्त्व का नितान्त मञ्जुत हि चन। २५७ त्रायोत्रों में विषय की निन्दा कर वैराग्य तथा ध्याः मनारम प्रतिपादन।

(२३) प्रश्नोत्तररत्नमाळिका—प्रश्न-उत्तर के द्वारा वेदाता उनदेश। ६७ त्रार्यात्रों का नितान्त लोकप्रिय प्रन्थ।

(२४) प्रौढार्जुभृति-श्रात्मतत्त्व का लम्बे लम्बे १७ पर्वे प्रौढ़ वर्णन।

(२५) ब्रह्मज्ञानावछीमाछा—२१ अनुष्ट्रप् श्लोकों में 🕫 सरल वर्यान । ,इसैंधे,कतिपय श्लोकों के चतुर्थ चर्या में 'इति के डिएडिम:' पद त्र्याता है, जिसमें नेदान्त के मूल तथ्यों का कियां गया है।

(२६) ब्रह्मानुचिन्तन--२९ पद्यों में ब्रह्म-स्वरूप का वर्णन।

(२७) मनीषापञ्चक—चराडाल-क्र्पी शिव का शङ्कराची साथ संवाद-कृप से तत्त्वोपदेश। प्रत्येक पद्य के अन्त में आवी 'एषा मनीषा मम' । इसी कार्या इस एकचक का नाम 'मनीषाप है। इसके अपर सद्राशिवेन्द्र की टीका तथा गोपाल बालयति रिकि मखरी' नामक व्याख्या मिलती है।

( २८ ) सायापञ्चक-पाँच पद्यों में माया के स्वरूप का वर्णन।

विश

The state of

यं।

3

is

ना

W

III:

बों

E

वार

al

M

16

- (२६) मुमुत्तुपञ्चक-पाँच पद्यों में संसार से अलग हटकर मुक्ति पाने के उपदेश का वर्णन।
- (३०) योगतारावली-२९ पद्यों में हठयाग तथा राजयाग का प्रामाणिक वर्णेन । इस प्रन्थ की नाम-समतावाली एक दूसरी यागतारावली है जिसके निर्माता का नाम 'नन्दिकेश्वर' है।
  - (३१) छघुवाक्यवृत्ति—१८ अनुष्टुप् पद्यों में जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन। इस पर 'पुष्पाश्वलि' नामक टीका है जो विद्याराय के नाम-निर्देश होने से १४वीं शताब्दी के पीछे की रचना है।
  - (३२) बाक्यबृत्ति—'तत्त्वमसि' वाक्य के पदार्थ तथा वाक्यार्थ का विशद विवेचन। इसमें ५३ श्लोक हैं जिनके द्वारा तत्, रई पदों के अर्थ का निरूपण भली भाँति किया गया है। इसके ऊपर महायोग माधव प्राज्ञ के शिष्य विश्वेश्वर पिखत की 'प्रकाशिका' • टीका है।
- (३३) वाक्यसुधा—यह त्राचार्य की रचना नहीं है। यद्यपि टीकाकार मुनिदास भूपाल ने इसकी रचन रिक्ट्सर-कर् क मानी है, तथापि क्र अञ्चानन्द भारती के मत में भारतीतीथे तथा विद्यारमधी इन दोनों आचार्यों की एक सम्मिलित रचना है। वाक्यसुधा के दूसरे टीकाकार विश्वे-॰ रवर मुनि के मतानुसार विद्यारएय ही इसके रचियता हैं।
  - (३४) विज्ञाननीका-१० पद्यों में श्रद्धैत का निरूपेण। प्रत्येक पद्य का चतुर्थे चरगा है—'परं ब्लह्म, नित्यं तदेवाहमिस्म'।
  - (३४) विवेकचूड़ामि श्रद्धैत-प्रतिपाद्क ज्ञितान्त बिख्यात प्रन्थ । , यह प्रन्थ बहुत ,बड़ा है। इसमें ५८ई ह्योटे-बड़े पद्य हैं जिनमें वेदान्त के रहँस्यों का प्रतिपादन नाना सुन्दर दृष्ट्यान्तों के द्वारा किया गया है ।

- (३६) वैराग्यपञ्चक-५ ख्लोकों में वैराग्य का नितास्त साहि त्यिक रसमय वर्णन।
  - (३७) शतश्लोकी-सौ श्लोकों में वेदान्त का निरूपण।
  - (३८) षट्पदो-६ पद्यों का नितान्त प्रसिद्ध प्रन्थ।
- (३६) सदाचारानुसन्धान—५५ रते।कों में चित्तत्त्व । प्रतिपादन।
- (४० ) सर्ववेदान्त सिद्धान्तसार संग्रह इस विपुलकाय प्रन्य दे वेदान्त के सिद्धान्तों का निरूपण है। श्लोकों की संख्या एक हब छ: (१००६) है। गुरु-शिष्य के संवाद रूप से विषय का मो रम प्रतिपादन किया गया है।
- (४१) सर्वसिद्धान्तसारसंग्रह—यह एक स्वतन्त्र प्रन्थ है जिलें पड़ दर्शनों तथा अवैदिक दर्शनों का श्लोकबद्ध वर्णन है। पल यह शङ्कराचार्य की रचना नहीं प्रतीत होता। इस प्रन्थ के अनुस पूर्वमीमांसा, उत्तरमीमांस्त्र तथा देवताकाण्ड (संकर्षणकाएड) कि अभिन्न शास्त्र हैं, परन्तु शङ्कर के मत में पूर्व और उत्तर मीमांस्त्र भिन्न शास्त्र श्वीकृत किये गये हैं (द्रष्ट्रज्य त्र० सू० शशा श्वाह्मर भाष्य)।

स्वरूपानुसन्धानाष्टक कोई नई पुस्तक नहीं है। 'विज्ञाननी (नं० ३४°) का ही नौके दूतर है।

- (४२) स्वारमनिरूपण-१५६ पद्यों में आत्मतस्व का निवान विशद तथा विस्तृत विवेचन। गुरु-शिष्य-संवाद रूप से विवेचन है।
- ( १३ ) स्वार्मप्रकाशिका—श्रात्मस्वरूप का ६८ श्लोकों में पुर्वे रुचिर निरूपण।

साधनप्रस्वक - स्मदेश-प्रवक (नं०६) का नामान्तर है कोई स्वतन्त्र प्रनथ नहीं न

सीन्द्यंछहरी श्राचार्य का बड़ा ही रमणीय तथा पाण्डित्यपूर्ण स्तेत्र-प्रनथ है। संस्कृत स्तेत्र-प्रनथों में ऐसा श्रजुपम प्रनथ मिलना कठिन है। प्रसिद्ध है कि स्त्रयं महादेवजी ने कैलास पर श्राचार्य के सीन्द्यं लहरी दी थी। कान्य की दृष्टि से यह जितना श्रमिराम तथा सरस है, पाण्डित्य की दृष्टि से यह उतना ही प्रौद तथा प्रहत्त्वपूर्ण है। इस प्रन्थ में श्राचार्य ने तान्त्रिक सिद्धान्तों का सार-श्रंश उपस्थित कर दिया है। इसके ऊपर लक्ष्मीधर की टीका सबसे प्रसिद्ध है। यह स्तेत्र इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि श्राचार्य श्रीविद्या के उपासक थे।

वे

स

त्

H

Ųi

İŧ

Ģ

ब

ताते ।

बेंग

प्रपञ्चलार-तान्त्रिक परम्परा से आदि-राक्कर ही इस तन्त्र प्रन्थ के रचयिता हैं, यद्यपि आधुनिक कतिपय आलाचकों की दृष्टि में यह बात सन्दिग्ध है। इसकी विवरण टीका के रचयिता पद्मपाद माने जाते. हैं। उनकी सम्मित में इस प्रन्थ के रचियता शङ्कराचार्य ही हैं जिन्होंने 'प्रपञ्चागम' नामक किसी प्राचीन तन्त्र का सार इस प्रन्थ में रक्ला है ( इह खलु ः भगवान् शङ्कराचार्यः ः सम्स्तागमसारसंप्रहप्रपश्चा-गमसारसंप्रहरूपं प्रन्थं चिकीर्षुः )। इसकी पृष्टि अन्यत्र भी की गई है। अमरप्रकाश-शिष्य उत्तमबोधाचार्य ने प्रपळचसार-सम्बन्ध-दीपिका टीका में 'लिखा है कि प्रपञ्चसार प्रपञ्चागम नामक किसी प्राचीन प्रन्थ का सार है, यह कोई शङ्कर का अभिनव अन्य नुई है ( मद्रास की सूची र्ज्ञं० ५२९९)। 'प्रपञ्चसार-विवरण' की टीका ('प्रयोगक्रमदीपिका' में स्पष्ट लिखा है कि पञ्चपाद ने अपने गुर्ब के प्रति आदर-प्रदर्शन के निमित्त 'भगवान्' पद का प्रयोग किया है ( भगवानिति पूँजा स्वगुर्वेतु-स्मरणं यन्थारम्भे क्रियते )। अप्रवसार का मङ्गलश्लोक 'शारदा' की स्तुति में है। इसका रहस्य क्रमदीपिका के अनुसार् यह है कि काश्मीर में. रहते समय ही शङ्कराचार्य ने इस प्रन्थ की रचना की थी। अतः चन्होंने उस चेत्र की अधिष्ठात्री देवी 'शार्दा' की स्तुति की है (काश्मीर-मएडले प्रसिद्धेर देवता। तत्र निवसता आचार्यधाय प्रन्थः कृत इति तद्तुस्मरगोपपित्तः सकलागमानामधिदेवतेयमिति पृष्ठ ३८२ \* )। शाद् तिलक के टोकाकार राघवभट्ट, बट्चक निरूपमा के टोकाकार कालीक आदि तन्त्रवेता टोकाकारों के मत में यह प्रनथ आदिशङ्कर का है। वेदान्त के पिडतों ने भी इसे आदिशङ्कर की कृति माना अमलानन्द ने 'वेदान्तकल्पतरु' (१।३।३३) में इसे आचार्यकृत क है—तथा चावोचन्नाचार्थाः प्रपद्धसारे—

310

Ų

3

3

9

316

f

\*

f

H

र्श्यविनजलानलमारुतिवहायसां शक्तिभिश्च तद्बिम्बै: सारुप्यमात्मनश्च प्रतिनीत्वा तत्तदाशु जयति सुधी:।

माहात्म्य के प्रतिपादन करने के निमित्त 'पृथिन्यप्तेजोऽनिलखे समुलि (श्वेता० २११४) के। उद्धृत किया है। इसी मन्त्र के अर्थ के। करने के लिये अमलानन्द ने प्रपञ्चसार का श्लोक उद्धृत किया है। इसी मन्त्र के अर्थ के। करने के लिये अमलानन्द ने प्रपञ्चसार का श्लोक उद्धृत किया है इतना हो नहीं, नृसिंहपूर्वतापनीय के भाष्य में भी शङ्कर ने प्रपञ्चसार अनेक श्लोक ही नहीं उद्धृत किये हैं प्रत्युत प्रपञ्चागमशास्त्र के। अर्थ हो। अत्या वत्त्र विवास के। अर्थ हि। अत्या वत्त्र प्रपञ्चागमशास्त्र हे। अत्या हि। इस उद्धरण में प्रनथ का नाम 'प्रपञ्चागम' दिया गर्थ परन्तु इसी उपनिषद्-भाष्य में (४१२) इसे 'प्रपञ्चसार' ही विवास है। इन प्रमाणों के आधार पर आदिशङ्कर के। ही 'प्रपञ्चस का रचिता मानना युक्तियुक्त प्रतीत होता है।

अन्तर इतना है कि 'तद्विम्बैः' के स्थान पर 'तद्वीजैः' पाठ है। विवर्ष इस पद्य की, व्याख्या, भहीं है, पर अमलानन्द तथा अप्ययदीदित हैं। किया है।

<sup>#</sup> विवरण तथा प्रयोगक्रमदीपिका के साथ प्रपञ्चसार कलकत्ते से 'त्रिं टेक्ट्स' नामक ग्रन्थमाला (नं० १८-१६ ) में दो भागों में प्रकाशित हुआ। र्ग प्रपञ्चसार के १९वें पटल में यह ५७वाँ श्लोक है (पृष्ठ २३२)

# ६ - आचार्य का शिष्य-वर्ग

II(è

**TR** 

i F

fri

T Ş

1

IK

N.

त्रो

9, 5

यां

W

317

11

18

M

11

श्राचार्य शङ्कर जिस प्रकार श्रातिक प्रतिभा-सम्पन्न विद्वान् थे, दैवयोग से उन्हें वैसे शिष्यों की भी प्राप्ति हो गई थी। श्रीविद्यार्णवतन्त्र के श्रातुसार (प्रथम श्वास, श्लोक ५२-९७) उनके १४ शिष्य बतलाये जाते हैं जिनमें ५ शिष्य संन्यासी थे और ९ शिष्य गृहस्थ। यह तन्त्र श्रीविद्या की परम्परा के श्रातुक्रल है श्रीर पर्याप्तकपेण प्रामाणिक है, परन्तु इस शिष्य-परम्परा का कहीं श्रान्यत्र उल्लेख नहीं मिलता। प्रसिद्ध बात तो यह है कि श्राचार्य के चार पट्टशिष्य थे और ये चारों संन्यासी थे जिन्हें उन्होंने श्रपने स्थापित चारों पीक्षें पर श्रध्यन्न बनाया। इनके नाम हैं—(१) सुरेश्वराचार्य, (२) पद्मपादाचार्य, (३) हस्तामलकाचार्य तथा (४) तो(त्रो) टकाचार्य। इन शिष्यों में प्रथम देा—सुरेश्वर तथा पद्मपाद—श्रलोकिक विद्वान् थे और श्रनेक विद्वत्तापूर्ण प्रन्थों की रचना कर इन्होंने गुरूपदिष्ट श्रद्धेत मत का विपुल प्रचार किया। परन्तु हस्तामलक तथा ते। टक के विषय में हमारी जानकारी बहुत ही कम है।

(१) ख़रेखराचार्य श्राचार्य के पृष्टिशाब्यों में ऐसे थे। पूर्वाश्रम में इनका नाम मगडन सिश्र था तथा वे प्रथमतः कुमारिल के शिष्य थे और प्रौढ़ मीमांसक थे। श्राचार्य ने इन्हें शास्त्रार्थ में परास्त कर संन्यास की दीचा दी तब ये ख़रेश्वराचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होंने नैक्किर्म्य-सिद्धि, तैत्तिरीयापनिषद्भाष्यवार्तिक, लुईदारएयकापनिषद्भाष्य-

अश्वादिग्विजयों के आधार पर मुरेश्वर और मएडन की अभिन्नता प्रमाण-सिंद्ध है। सम्प्रदाय इसी की पुष्टि करता है। परन्तु दोनों के अद्भेत विषय में भी मतमेद के कारण नवीन विद्वान लोग इस विषय में संशयक्का हैं। •मएडन मिश्र की, 'ब्रह्मसिद्धि' अभी इस्ल में मद्रास से प्रकाशित इंद है। इसमें निर्दिष्ट मत सुरेश्वर के मत से मिन्न पड़ता है। जिज्ञास जनों को अधिक , जानकारी के जिये 'ब्रह्मसिद्धि' की मुमिका देखनी चाहिए।

वार्तिक, दिल्लामूर्तिस्तेत्रवार्तिक ( इथवा मानसे छाम ), पब्चीका वार्तिक आदि नितान्त विद्वत्तामय प्रौढ़ प्रन्थों के। बनाया था। इस् वार्तिकों की रचना के हेत ये वेदान्त के इतिहास में 'वार्तिककार' के से प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम विश्वरूपाचार्य भी था और इस के से प्रसिद्ध हैं। इनका दूसरा नाम विश्वरूपाचार्य भी था और इस के से याज्ञवरुम्प्यस्पृति की जो 'बालकोडा' टीका उपलब्ध है वह सुरेक्षा की कृति मानी जाती हैं। बालकोडा के आति कि 'आद्धकलिका' ना आद्ध-विषयक कें।ई प्रन्थ इनका बनाया हुआ था जिसका उल्लेख हैं टीका में है। धर्मशास्त्र में इनका एक अन्य गद्यपद्यात्मक प्रन्थ है कि आचार का प्रतिपादन है। इस प्रकार सुरेश्वर ने धर्मशास्त्र तथा के वेदान्त उभय शास्त्रों पर प्रौढ़ और उपादेय प्रन्थों का निर्माण कर कें। धर्म के मार्ग के। विशेष रूप से परिष्कृत कर दिया।

(२) पद्मपाद—इनका यथार्थ नाम 'सनन्दन' था। ये चात के 'निवासी थे। बाल्यकाल में ही अध्ययन के निमित्त ये काशी ह , श्रीर यहीं पर श्राचार्य से इनकी भेंट हुई तथा श्राचार्य ने। संन्यास-दीचा देकर त्रपना शिष्य बना लिया। ये बड़े भक्त शिषा इनकी गुरु-मक्ति की परीचा त्राचार्य ने शिष्य-मगडली के द्वेषभाव है। करने के लिये ली थी। हसका उल्लेख पीछे किया गया है। ह सर्वप्रसिद्ध रचनी है—पञ्चपादिका जे। ब्रह्मसूत्र-भाष्य के प्रथमांश की है। इसकें जलाये जाने हथा उँद्धार किये जाने की बात पीछे दी गई है। प्रन्थ के ऊपर प्रकाशात्म यति ने 'विवरण' नामक टीका लिखी है श्रीत विवरण की विशेष दे। न्याख्याएँ प्रसिद्ध हैं - विद्यारएय स्वामी का 'विन प्रमेयसंग्रह' तथा अखण्डानन्द का 'तत्त्वदीपन'। अद्वैत वेदान्त के 'वि प्रस्थान' का मूल प्रन्थ यही पञ्चपादिका है। इनका दूसरा प्रन्थ विज्ञानदीपिक्त (प्रयाग विश्वविद्यालय से प्रकाशित) जिसमें की सांगापांग विवेचन है। प्रपञ्चसार की धिवरण-टीका पद्मपाद वे कृति मानी जाती हैं। यह कलकत्ते से प्रकाशित हुई है। त्रातिरिक इन्होंने शिव के पञ्चाचर मन्त्र की विशाद व्याख्या निर्व

नाम है—व्यञ्चात्तरीभाष्य। इस भाष्य की काशी के ख्यावनामां रामनिरश्जन स्वामी ने बड़ी विद्वत्तापूर्ण व्याख्या लिखी है जो 'पञ्चात्तरी-भाष्यतत्त्वप्रकाशिका' के नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार पद्मपादाचार्य श्रद्धेत के श्रविरिक्त तन्त्रशास्त्र के प्रकारड परिडल प्रवीत होते हैं।

Di

彩

Ri

नाइ

जेह

अह

都

1 }

8

F

यध

के।

50

î

11

तिरा

ia

F

H

d

(३) हस्तामळक —इनका दूसग नाम पृथ्वीधराचार्य था। इनके आचार्य के शिष्य, होने की कथा विस्तार के साथ शक्करदिग्विजय में दी गई है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये जन्म से हं विरक्त थे। इतने अलौकिक थे कि संसार के किसी भी प्रपञ्च में ये बँधे न थे। ये जीवन्मुक्त थे, उन्मत्त की भाँति रहते थे। आचार्य ने जब इनका परिचय पूछा तब इन्होंने अभने स्वरूप का जा आध्यात्मक परिचय दिया वही 'हस्तामलक' स्ताप्त के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें केवल १२ पद्य हैं। इसके ऊपर एक भाष्य भी मिलता है ना श्रीरक्तम की शक्कर अन्यावली में छापा गया है और आचार्य की छति माना जाता है। कुछ लोगों के इस विषय में सन्देह भी है। इस स्तोत्र की 'वेदान्तसिद्धान्तदीपिका' नामक एक टीका भी प्रसिद्ध है नो अभी तक अप्रकाशित है। इसके अतिरिक्त इनकी किसी अन्य रचना का पता नहीं चलता।

(४) तेरकाचार्य (त्रोटकाचार्य) दिनका प्रसिद्ध नाम ज्ञानन्द्र गिर्गि था। मठाम्नाय में लिखा है 'तेरक चानन्द्र शिरं प्रणमामि जगद्-गुरुम्।' माधव के शङ्करविजय में उनके संचित्र गाम 'गिरि' का ही उल्लेख मिलता है। परन्तु शङ्कर के भाष्यों पर वृत्ति लिखनेवाले विख्यातनामा 'ज्ञानन्दिगिर' इनसे बहुत पीछे हुए हैं। दोनों भिन्न-भिन्न समय के ज्ञाचार्य हैं। गिरि की गुरुभिक्ति का उज्जवल निदर्शन इसी प्रन्थ में दिया गया है। गिरिजो एक बार अपना कौपीन घोने के लिये तुङ्गमद्रा के किनारे गये थे, तब इनकी प्रतीचा से शङ्कर ने पाठ बन्द कर रखा। शिष्यों की यह बहुत जुरा लगा कि गुरुजी ऐसे वंज्ञमूखं शिष्य पर इतनी अनुकम्पा रखते हैं। ज्ञाचार्य ने शिष्यों की भीवना समक्त ली और

म

£8

ᇎ

मा

का

H

अपनी अलौकिक शक्ति से चतुर्दशृ विद्याएँ इनमें संक्रमित कर श्राते ही ये ताटक वृत्तों में अध्यात्म का विवेचन करने लगे। आकृ की अनुकम्पा का खद्यःफल देखकर शिष्य-मरखली आश्चर्य से की हो गई। इनके नाम के साथ काल-निर्णय, ताटकव्याख्या, ताटक लो श्रुतिसारसमुद्धरण आदि प्रन्थ सूची-प्रन्थों में डिझिखित किये गरे। काशों के एक विद्वान् के पास वेदान्त पर एक बड़ा गद्यात्मक प्रन्थ हैं। लिखा हुआ है। इसकी विशेष छान-बीन करने पर अनेक तथ्यो। पा पता चलेगा, ऐसी आशा है।

श्रानन्दगिरि तथा चिद्विलासयति के 'शङ्करविजय' में पूर्व विख्यात चार शिष्यों के अतिरिक्त अन्य शिष्यों के भी नाम दिये। स हैं। इनकी प्रामाणिकता कितनी है, ठीक ठीक कहा नहीं जा सक्र क तथापि हन नामों का उल्लेख आवश्यक सममकर यहाँ किया जाता। थी ेशिष्यों के नाम इस प्रकार हैं - चित्सुखावार्य, सिमत्पाययाचार्य, कि गुप्ताचार्य, शुद्धकीत्यीचार्य, भाजुमरीच्याचार्य, कृष्णदर्शनाचार्य, क्री ् बृद्धचाचार्य, विरञ्चिपादाचार्य, शुद्धानन्द्गिर्याचार्य, मुनीश्वराच वि धीमदाचार्य, लक्ष्मग्रागार्य त्रादि, त्रादि।

७-वैदिक धर्म का प्रचार

आचार्य के जीवन का प्रधान लक्ष्य बैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा प्र था। उनके समैद् से पूर्व अवैदिक इमीं ने अपने वेद-विरुद्ध सिद्धा पर का प्रचुर प्रचार कर वैदिए मार्ग के पालन में जनता के हृदय में अभी पैदा कर दी थी। वेद के तथ्यों का अपसिद्धान्त का रूप देकर इंग्यी अनुयायियों ने इस धम की जर्जरित करने का पर्याप्त प्रयत्न किया में शङ्कर ने अपनी अलौकिक विद्वता के बल पर इन समग्र अवैदिन। अ अर्धवैदिक सिद्धान्तों की धिज्जयाँ ईड़ा दीं, उनकी नि:सारता प्रमार्थि कर कर दी तथा देंद-प्रतिपाच अद्वेत मत का विपुल ऊहापोह कर भौत को निरापद बना दिया। इस महत्त्वपूर्ण कार्य के निमित्त आंबा श्रानेक ज्यापक तथा उपादिय सम्बनों का श्रवलम्बन लिया।

शास्त्रीय विचार से तर्क पत्त का अवलम्बन कर आचार्य ने विरुद्ध मतवादों के अपसिद्धान्तों का युक्तियुक्त खराडन कर दिया। इन अवैदिकों ने भारत के अनेक पुरायत्तेत्रों के। अपने प्रभाव से प्रभावित कर लेह वहाँ अपना अड्डा जमा लिया था। आचार्य ने इन पुगयन्तेत्रों की इनके चङ्गुल से हटाकर उन स्थानों की महत्ता फिर से जागृत की। हंष्ट्रान्त रूप से 'श्रीयर्वत' की लिया जा सकता है । यह स्थान नितान्त पवित्र है, द्वादश ज्योतिर्तिङ्गों में से प्रधान लिङ्ग 'मिल्लकार्जुनै' का यह स्थान है, परन्तु कापालिकों की काली करतृतों ने इसे विद्वानों की ब्रं दृष्टि में काफी बद्नाम कर रखा था। काप। लिकों की उपता इसी से सममी जा सकती है कि कर्नाटक की उन्जैनी नगरी में 'क्रकच' कापालिकों का एक प्रभावशाली सरदार था। उसके पास हथियारवर्न्द सेना रहती थी। जिसे वह चाहता कट अपने वश में कर लेता था। उप कापालिक तो के अपर ही अपना हाथ साफ करने जा रहा था, परन्तु पद्मपृद के मन्त्र-वल ने उसके पापकृत्य का मजा उसे ही जिला दिया। पाप का विषमय फल तुरन्त फला। त्राचार्य ने इन पवित्र स्थानों की वैदिक मार्ग पर पुन: प्रतिष्ठित किया। आनन्दिगिरि ने अपने प्रन्थ में कापालिकों, शाक्तों तथा नानां प्रकार के सम्प्रदायभुक्त व्यक्तियों के परास्त कर पुराय तीर्थों में वैदिक धर्म की उपासना की पुनः प्रकारित करने का पर्याप्त उल्लेख किया है।

(२) वैदिक प्रन्थों के प्रति अश्रद्धा का कारण उनकी दुरुहता भी की । उपनिषदों का रहस्य क्या है । इस प्रश्न के उत्तर में जब पण्डितों में ही ऐकमत्य नहीं है, तब साधारण जनता किस मत का अज़ीकार करे । आचार्य ने इसी लिये श्रुति के महंतकरूप उपनिषदों की विशद व्याख्या कर उनके गृढ़ अर्थ का प्रकट किया तथा ब्रह्मसूत्र और ग्रीता पर अपने सुबोध, प्रसन्न गम्भीर भाष्य लिखे । सीधारण लोगों के निमित्त उन्होंने प्रकरण प्रन्थों की रचना कर अपने भाष्य के सिद्धान्त के बोधगम्य भाषा में, सरस् श्लोकों के द्वारा, अभिव्यक्त किथा। इतना ही नहीं,

अपने प्रन्थों के विपुल प्रचार की अभिलाषा से इन्होंने अपने शिष्म भी वृत्ति तथा वार्तिक लिखने के लिये क्ताहित किया। शिष्मों प्रभ में आचार्य की प्रेरणा प्रभावशालिनी सिद्ध हुई। उन्होंने इस कि शास्त्र का आचार्य के कार्य का अनुकरण किया और आज जो विपुल प्रन्य का आद्वेत के प्रतिपादन के लिये प्रस्तुत की गई है उसकी रचना की प्रेर मग मूल स्रोत आचार्य के सन्थों से प्रवाहित हो रहा है। - उन्होंने ऐसा प्रक कर दिया जिससे समग्र देश की जनता उनके द्वारा प्रचारित के प्रमें समक्त सके और कोई भी अद्वेत मत के उपदेश से विक रहे रह जाय।

(३) धर्म-स्थापन के कार्य की स्थायी बनाने के लिये उन्होंने के की स्थायों को सङ्घीन करने का उद्योग किया। गृहस्थ अपने ही को गृह चुर है, अपने जीवन के कार्यों के। सुलकाने में व्यस्त है, उसे अन कहाँ कि वह धर्म-प्रचार के लिये अपना समय दे सके, परन्तु है। अन्ति पैनी दृष्टि ने इसी लिये इस वर्ग की महत्ता पहचानी और उसे सम्मिन में सङ्गठित करने कर नितान्त श्लाधनीय उद्योग किया। विरक्ष धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म का सच्चा उपदेष्टा हो। सकता है तथा अपने जीवन को वैति धर्म के अभ्युत्थान, अभ्युद्य तथी मङ्गल साधन में लगा सकता है। अपर ने इस विरक्त ताप के वर्ग को, एकत्र कर, एक सङ्घ के रूप में बाँ श्रम्भ वैदिक धर्म के भविष्य केल्याया के लिये महान् कार्य सम्पन्न कर दिष् नि

(४) उन्होंने भारत भूमि की चारों दिशाओं में चार प्रधा पर स्थापित कर दिये। इनमें ज्योतिर्मंड (प्रचलित नाम जेशा मठ) की निष्ठम के पास है, शारदा मठ द्वारका पुरी में, श्रृङ्गेरी मठ रामेश्वर्ष जा तथा गावर्धन मठ जगन्नाथ पुरी में विद्यमान है। इन मठों का अधि चेत्र श्राचार्य ने निश्चित कर दिया। भारत का उत्तरी तथा म भूभाग—क्रुक, काश्मीर, कम्बोज, पाञ्चाल श्रादि देश—ज्योति कि शासन के श्रीधकार में रखा पया। सिन्धु, सोवीर, सौराष्ट्र तथा कि

P प्रभृति देश अर्थीत् थारत का पश्चिम साग द्वारका-स्थित शारदा मठ के शासन में था; आन्ध्र, द्रविड, कर्नाटक, केरल आदि प्रान्त अर्थात् भारत का दिल्यी भाग श्रंगेरी मठ के शासनाधीन हुआ। अझ, वझ, कलिझ, मग्ध, इत्कल तथा वर्षर देश गावर्धन मठ के शासनाधीन हुआ। इस प्रकार की व्यवस्था का उद्देश्य नितान्त महत्त्वपूर्ण है कि आचार्य के अनन्तर भी वर्णाश्रम धर्म समय देश में वेदान्त के दृढ़ आश्रय में सुरित्तत के दृढ़ आश्रय में सुरित्तत रहे। प्रत्येक मठ का कार्यत्तेत्र पृथक पृथक् था। मठ के अध्यत्तों का प्रधान कार्य है अपने चेत्र के अन्तमु क वर्णाश्रम-धर्मावलम्बयों में धर्म की प्रतिष्ठा दृढ़ रखना तथा तद्नुकुल उपदेश देना। ये अध्यद्म आचार्य का शङ्कर के प्रतिनिधि रूप हैं। इसी कारण वे भी 'शङ्कराचार्यं' कहलाते हैं। श्राचार्य ने इन चार मठों में श्रध्यत्त के रूप में श्रपने चारों पट्ट शिष्यों के नियुक्त किया, परन्तु किस शिष्य को किस स्थान पर रखा र इस विषय में मठाम्नाय में हम ऐकमत्य नहीं मठ के ग्रादि-श्राचार्यी पाते । किसी मत में गे।वर्धन सठ का अध्यन का नाम-निर्णय **5** ! पद दिया गया पद्मपाद की, श्रंगेरी का पृथ्वी-वे धर ( हस्तामलक ) की और शारदा मठ का विश्वरूप ( सुरेश्वर ) की भ परन्तु मतान्तर में गावर्धन मठ में हस्तामलक, द्वारका मठ में पद्मपाद, श्रुंगेरी मठ में विश्वरूप तथा ज्योतिर्मेठ में ॰ताटक के आध्यत्त ॰पद पर नियुक्त किये जाने का उल्लेख मिलता है। इस प्रकार मठाम्नाय में विषय में काफी मतभेद है। इस विवाद के निएोय को एक दिशा है जिधर विद्वानों का ध्यान यहाँ श्रीकृष्ट किया जा रहा है।

वैदिक सम्प्रदाय में वेदों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न दिशाओं के साथ माना जाता है-ऋग्वेद का सम्बन्ध पूर्व दिशा से है, यजुर्वेद का दिल्या दिशा से, सामवेद का पश्चिम से तथा अथर्व वेद का उत्तर से। याग के अवसर पर अही पद्धति प्रचलित है। शङ्करीचार्य ने मनमाने ढङ्ग

[fi

से शिष्यों का मठों में नियुक्त नहीं किया, प्रत्युत उनके चुनाव में विशिष्ट नियम का पालन उन्होंने किया है। जिस आचार्य का के था उसकी नियुक्ति उसी वेद से सम्बद्ध दिशा में की गई। आ पद्मपाद काश्यपगोन्ती ऋग्वेदी ब्राह्मण थे। मठाम्नाय का प्रमाण। विषय में अकाट्य है—

गोवर्धनमठे रेम्ये विमलापीठसंज्ञके । पूर्वीम्नाये भागवारे श्रीमत् काश्यपगोत्रजः । माधवस्य सुतः श्रीमान् सनम्दन इति श्रुतः । प्रकाशत्रह्मचारी च ऋग्वेदी सर्वशास्त्रवित् । श्रीपद्मपादः प्रथमाचार्यत्वेनाभ्यषिच्यत ॥

में

प

प्र

f

B

R

5

3

4

श्रतः ऋग्वेदी पद्मपाद के। श्राचार्य ने ऋग्वेद की दिशा—पूर्व कि में नियुक्त किया। श्रङ्गेरी मठ में विश्वरूप (सुरेश्वर) की कि प्रताणसम्मत प्रतीत होती है—इस कारण नहीं कि प्रधान पीठ पर। प्रधान शिष्य के। रखना न्यायसङ्गत होता, प्रत्युत उनके वेद के क ही ऐसा किया गया आ। सुरेश्वर शुक्लयजुवेद के श्रन्तर्गत काएका ध्यायी थे। इस विषय में साधव ने शङ्करदिग्विजय में लिखा है—

> तद्वत् त्वदीयर ध्वलु करवशास्ता रूपापि तत्रास्ति तद्नतभाष्यम्। तद्वार्तिकं चापि विधेयमिष्टं

परोपकाराय सतां प्रवृत्तिः ॥ १३-६६॥

श्राचार्य शक्कर ने सुरेखर के। दे! डप्रनिषद्-भाष्यों पर वार्तिक कि का श्राहेश दिया था—तैत्तिरीय उप० भाष्य पर, क्योंकि शक्कर की कि शासर तैत्तिरीय थी तथा बृहदारएयक भाष्य पर, क्योंकि सुरेश्वर की है शुक्त यज्ञः की काएव शास्ता थीं—

सत्यं यदात्थ विनयिन मम याजुषी याः शास्त्रः तर्दन्तगतभाष्यनिबन्ध इष्टः।

## तद्वार्तिकं मम कृते भवता विधेयं सच्चेष्टितं परिहतैकफलं प्रसिद्धम्॥ १३-६५॥

गाः

41

बि

17 要

1

सुरेश्वराचोर्य के इन्हीं दे।नों उपनिषद्-भाष्यों पर वार्तिक-रचना का रहस्य इसी घटना में छिपा हुआ है। यजुने द से सम्बद्ध दिशा दित्रण द्यतः त्राचार्य ने इन्हें ही शृङ्गेरी मठ का ऋत्यत्त बनाया था। ताटकाचार्य उत्तर दिशास्थू,ज्यातिमंठ के अध्यत क्नाये गये, इस विषय में किसी को विमति नहीं है। इनके अथर्ववेदी होने के कीरण यह चुनाव किया गया होगा, इसका हम अनुमान कर सकते हैं। इस्तामलक की नियुक्ति परिशेषात् द्वारकामठ के अध्यत्त-पद पर की गई थी। यही परम्परा न्यायानुमे। दित प्रतीत होती है। \* अतः इन चारों मठों के आदि क्षाचार्यों के नाम इस प्रकार होना चाहिए—

| पद्मपाद  | ऋग्वेदी          | पूर्वेदिशा | गावर्घन मठ  |  |  |
|----------|------------------|------------|-------------|--|--|
| सुरेश्वर | यजुवे दी         | द्चिए      | श्रङ्गोरी " |  |  |
| हस्तामलक | सामवेदी          | पश्चिम     | शारदा "     |  |  |
| ताटक     | <b>अथव्</b> वेदी | डत्तर १    | ज्यातिमंठ   |  |  |

पूर्वोक्त अनुशीलन की पुष्टि गावर्धनमठ के प्रधान अधिकारी के द्वारा प्रकाशित मठाम्नाय से भली भाँति हो रही है जो पाठुकों के सुभीते के लिये परिशिष्ट रूप में इस प्रन्थ के साथ प्रकाशित हिथा जा रहा है।

'मठाम्नायसेतु' के अनुसार श्रद्धेतमत के ७ श्राम्नाय हैं तथा प्रत्येक न्यामाय के सम्प्रदाय, मट, ऋङ्कित नाम, त्रेत्र, देव-देवी, श्राचार्य, वीर्थ, ब्रह्मचारी, वेद, महावाक्य, स्थान, ग्रोत्र तथा शासनाधीन देश के नाम भिन्न भिन्न हैं। इस विषय की सुगमता के लिये यहाँ एक तालिका दी जा रही है जिस पर दृष्टिपात करते ही इन विभिन्न विषयों का परिचय अनायास ही हो जायगा। ु 'आम्राय' का विषय नितान्त महत्त्वपूर्ण है, परन्तु इसकी समीका समग्र उपलब्ध साधनों की सहायता से अपेक्ति है। कालान्तूर में इसके प्रस्तुत करने की चेष्टा की जायगी।

| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | - by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · · ·                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क कि. ि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शासनाबीश<br>(ज्ञायत)<br>श्रों के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | मीवीर,<br>महाराष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | श्रन्न, बन्ने,<br>हिल्मा, उस्क | बर्गर आदि<br>फ़र, काश्मीर<br>पांचाल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | न श्रादि<br>, द्रविङ,<br>कर्षाट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | श्राद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | शासनाबीश<br>(ज्ञायत्)<br>देशों के नाम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | धिन्धु,मौबीर,<br>मौराष्ट्र,महाराष्ट्र<br>आदि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | श्रद्ध, बङ्ग,<br>कलिंग,उत्कल   | बर्गर आदि<br>कुरु, काश्मीर<br>पांचाख,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | कम्बोज<br>आन्ध्र,<br>केरल,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | W -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भीत्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | हारका अविगत वौराष्ट्र,मौबीर,<br>आविगत वौराष्ट्र,महाराष्ट्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | काश्रयव                        | E F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | कम्बोज श्रादि<br>भूमु वःश्रात्म, दिवन्,<br>केरल, कर्याट                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ह्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | द्वारका                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ज्यासाय                        | बदरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | श्रुं गेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Service !          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | महावाक्य स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | तत्वमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रधानं ब्रह्मानाथ्            | श्रयमात्म <u>ा</u><br>. ब्रह्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | आहं<br>ब्रह्मारिस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | क्रि .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सामनेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रकाशक ऋग्वेद                 | अयव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | चैतन्य यज्ञुनेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सामवेद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | संन्यास वास्य      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ब्रह्मचारी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | स्वलप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | प्रकाशक                        | श्रानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ALCOHOLD BY SECTION AND ADDRESS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | संन्यास            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | অ অ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | गाम्बी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | महेदिषि                        | अलकनन्द्रः आनन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | दुं गभद्रा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | मानसं ब्रह्म<br>वत्वाव-<br>गाहितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | त्रियुटी           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आचायै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | विश्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पद्मपाद                        | ताटक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृथ्वोघर<br>(हस्ता-<br>मलक)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | महेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | चैतन               |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | देवी-शक्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | मद्रकाली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ॉ-म <b>ला</b> देवी             | पूर्वांगिरि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | कामाची,<br>(शारदा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | माबा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | मानसी-<br>माया     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | त मठाम्नाय<br>।म <b>दे</b> व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सिद्धेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | जगनाथ                          | नारायस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | आदिनराह कामाची,<br>(शारदा)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | निरञ्जन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रमह्ं स          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | िष्ठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पुरुषात्तम                     | बद्दरिकाश्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | रामेश्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | केलाउ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | नमस्धरो-<br>बर     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | मठ-नाम अङ्गितनाम होत्र-न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | शारदामठ तथे, आश्रम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | नन,श्ररपय पुरुषात्तम           | गिरि, पर्वेत<br>सागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | सरस्वती<br>मारंती,पुरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | स्य शन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | बुम                |
| 6 c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | शारदामठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | गोबधन                          | ब्यातिमंठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | श्रुद्धेरी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सुमेर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | सन्बताषः परमात्ममठ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सम्प्रदाय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कीटवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | मीयनारः                        | आनन्दगुर ज्योदिमंठ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | मूरिवार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नगशी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | स्कत्राषः          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | आफ़ाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | पश्चिम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ्य े                           | उत्तर्ै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | राह्म <b>स्था</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अध्वी-<br>म्राय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अपरता-<br>- म्नाय  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CC-0. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | umukshu Bh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | awan Varai                     | nasi Collect                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | > ion. Digitized                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ್ರ<br>I by eGango                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | hi w               |
| The Revenue of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the least of the | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY | THE RESERVE TO SERVE THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY | A SHARL BELLEVILLE.            | The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa | The state of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the last of the l | A STREET OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PA | 4 -130             |

चाराँ आसायों से सम्बद्ध पीठों का विवेचन ऊपर किया गया है। अर्ध्वान्नाय के अन्तर्गत काशी का सुमेर मठ माना जाता है जहाँ आचार्य शङ्कर ने 'महेश्वर' नामक शिष्य के अध्यत्त-पद पर नियुक्त किया। श्रन्तिम देानों श्राम्नायों —श्रात्माम्राय तथा निष्कलाम्राय —का रहस्य गृढ़ है। इनका सम्बन्ध भौतिक जगत् से न होकर आध्यात्मिक जगत् से है। अत: इनका विव्रेचन यहाँ अनावश्यक है। चारों मठों के अतिरिक्त काञ्ची का कामकेाटि पीठ भी आचार्य से स्थापित पीठों में श्रन्यतम माना जाता है। वहाँ के श्रध्यच पदा-काञ्ची का कामकोटि पीठ क्र बाचार्यों ने कामकाटि का सर्वप्रधान पीठ सिद्ध करने के लिये अनेक ऐतिहाधिक प्रमाणों का रखने की चेष्टा की है। उनका कथन है कि शङ्कर ने चारों मठों पर अपने शिष्यों के नियुक्त किया तथा अपने लिये काळ्ची के। पसन्द किया। यहीं यागिलङ्ग तथा भगवती कामाची की पूजा-अर्ची में अपना अन्तिम समय विताकर श्राचार्य ने यहीं श्रपने भौतिक शरीर के छोड़ा था। काञ्चीस्थित श्राम्नाय का नाम है-मौलाम्नाय, पीठ-कामकाटि, मठ-शाद्रा, ष्याचार्यः-राङ्कर भगवत्पाद, च्रेत्र-सत्यत्रत का वीर्य-कम्पासर, देव —एकाम्रनाथ, शक्ति—कामकाटि, वेद —ऋक्, सम्प्रदाय—मिध्यावार, संन्यासी-इन्द्र सरस्वती, ब्रह्मचर्य-सत्य क्रह्मचारी, महावाक्य-श्रों ततः सत्। अपने मत का पुष्ट करने के लिये भेठ से अदेक पुस्तके प्रकाशित की गई हैं। \* इन प्रन्थों में आचार्य का सम्बन्ध काञ्ची मठ के स्थान-परिनिष्ठित रूप से सिद्ध किया गमा है। इस विषय की विशेष छानबीन नितान्त आवश्यक है।

<sup>\*</sup>N. K. Venkatesan—Sri Sankaracharya and his Kamakoti Peetha; Venkat Ram—Sri Sankar and His successors at Kanchi; Sri Sankaracharya the great & his connexion with Kanchi (Bangiya Brahman Sabha, Calcutta).

इन प्रधान मठों से सम्बद्ध अनेक उपपीठ भी विद्यमान हैं कि संख्या कम नहीं है। ऐसे कुछ उपपीठों के नाम हैं—कुड़बी। सक्के श्वर मठ, पुडपिगिरि मठ, विरूपान मठ, के प्रपाल मठ, श्रीरीव। यमठ प्रधान मठ के ही अन्तर्गत माने। हैं आर किसी विशेष ऐतिहासिक घटना के कारण मूलमूत मठ से। हो गये हैं। जैसे कुड़ली मठ, संकेश्वर मठ तथा करवीर मठ श्रृङ्क गिम पृथक होने पर भी उसकी अध्यच्चता तथा प्रभुता स्वीकार कर्त इसी प्रकार गुजरात में मूल वागळ मठ द्वारका के शारदा मठ से। अवश्य है, परन्तु उसी के अधिकार मुक्त साना जाता है। इन की उत्पत्ति का इतिहास बड़ा ही राचक तथा शिचाप्रद है, परन्तु असी सत्ता रहने पर भी स्थानाभाव के कारण हमें इस विषय के। समाप्त कर देना पड़ता है। अन्यत्र इसकी प्रमाणपुर:सर चर्च विषय के। समाप्त कर देना पड़ता है। अन्यत्र इसकी प्रमाणपुर:सर चर्च विषय के। स्था की जायगी।

श्राचार्य ने केवल मठों की स्थापना करके ही अपने कर्तव्य हो।
श्री नहीं कर दी बाल्क जिन चार मठों की स्थापना की का मठाधीशों को श्राचार्यवाध दी कि जिसके अनुसार चलने से महान दह श अवश्य पूर्ण होगा। श्र

के ये उपदेश महाजुशासन के नाम से प्रसिद्ध हैं और पह सौकर्य के लिये वे परिशिष्ट में दे दिये गये हैं। आचार्य का यह नियम था कि मठ के अधीश्वर लोग अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिये अमग्र किया करें। उन्हें अपने मट में नियत रूप से निवास ने चाहिए। इन्हें अपने अपने भागों में विधिपूर्वक आचार्य-प्रति वर्णाश्रम तथा सदाचार की रचा करनी चाहिए। सदा उन्हें की होकर धर्म की रचा में लगना चाहिए। आलस्य करने से धर्म हो जाने का भय हैं। एक मठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ के अधीश्वर की दूसरे सठ की स्वर की दूसरे सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ की सठ क

के विभाग में प्रवेश न करना चाहिए। सब आचार्थी का मिलकर एक सुव्यवस्था करनी चाहिए। मठ के अधीरवरों के लिये आचार्य का यही उपदेश है।

F

लीर

9 1 19

निः

à ş

H

त्वे

संद

न

H

धे ।

9

की।

न् र

स्था

ÌF

W

[[61

E

लों

11

if

न्त

मठ के आचार्यों में अनेक सद्गुण होना चाहिए। पवित्र, जिते-न्द्रिय, वेद-वेदाङ्ग में विशारद, याग का ज्ञाता, सब शास्त्रों का परिहत ही इन मठों की गद्दी परू बैठने का अधिकारो है। यदि मठाधिप इन सद्गुणों से युक्त न हो तो विद्वानों की चाहिए कि उसका निम्रह करें, चाहे वह अपने पद पर भले ही आरूढ़ हो गया हो :-

> उक्तलच्यासम्पन्नः स्याच्चेन्मत्पीठभाग्भवेत । श्चन्यथा रूढपीठे।ऽपि निमहाही मनीषिणाम्॥

यह नियम आचार्य के ज्यावहारिक ज्ञान का परिचय भली भाँति दे रहा है। आचार्य ने मठों के अधीरवरों की देख-रेख उस देश के प्रौढ़ विद्वानों के ऊपर रख छोड़ी। है। विद्वानों के बड़ा अधिकार है। यदि गद्दी पर बैठनेवाला ध्राचार्य उक्त सङ्गुणों से नितान्त हीन हो तो विद्वानों के। अधिकार है कि उसे द्राड दें अौर पद से च्युत कर दें। आचार्य ने मठाधीशों के। रहने के लिये राजसी ठाट-बाट का मा उपदेश दिया लेकिन यह धर्म के उद्देश से ही-उपकार-बुद्धि से होना चाहिए। उन्हें ते। स्त्रयं पद्मपत्र की तरह निले प्रे हिना चाहिए। अरुचार्य का जीवन ही वर्णाश्रम-धर्म की श्रितष्ठा के लिये है। ॰ उन्हें तन-मन लगाकर इस कार्य के सम्पादन के लिये प्रयत्न करना चाहिए। यदि वह ऐसा करने में असभर्थ है ते। वह इस महस्त्रपूर्ण पद का अधिकारी कभी भी नहीं हो सकता जिसकी स्थापना स्त्रयं आचार्य-चरणों ने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा के लिये अपने हाथ से की है। आवार्य के ये चपदेश कितने उदात्त, कितने पवित्रःतथा कितने उपादेय हैं। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि आचार्य का व्यवहार ज्ञानं शास्त्र-ज्ञान की अपेज्ञा कथमपि घट कर नहीं था। यह महानुशासन सन्मुच महान् अनुशासन की है और यदि सठाधीस्वर लोग इसके अनुसार चलने का प्रयत्न करें

तो हमें पूरा विश्वास है कि विदेशी सभ्यता के सम्पक में आकर है तीयों के हृदय में अपने धर्म के प्रति, धर्म-प्रन्थों के प्रति, अपने हैं देवताओं के प्रति जें। अनादर-भाव धीरे-धीरे घर करता जा रहा न जाने कब का समाप्त हो गया होता। अगैर भारतीय जनता निष्टें तथा अभ्युदय की सिद्धि करनेवाल वैदिक 'धर्म' की साधना में जीन से लग गई होती।

८-श्रद्धेत यत की मौलिकता

आचार्य शङ्कर ने अपने भाष्यों में अद्वैत मत का प्रतिपादन कि यह तो सब कोई जानते हैं। यह अद्वेतवाद नितान्त प्राचीन सि है। इस मत का प्रतिपादन केवल उपनिषदों में ही नहीं किया गा पत्युत संहिता के अनेक सूक्तों में अद्वेततत्त्व का आभास स्कृत डपलब्धं होता है। अद्वेतवाद वैदिक ऋषियों की आध्यात्मिक नाम नितान्त महत्त्वपूर्ण देन हैं। इन ऋषियों ने आर्ष चचु से नानात्मकः के स्तर में विद्यमान होनेवाली एकता का दशन किया, उसे दूँढ़ कि च्यौर जगत् के कल्याण के निमित्त प्रतिपादित किया। इसी म श्राधार पर श्राचार्य न श्रपने श्रद्धेततत्त्व को प्रतिष्ठित किया है। ने जगत् के काल्पनिक रूप को प्रमाणित करने के लिये 'माया' के सि को स्वीकार हिया है और इसके लिये भी वे अपने दादागुर भ गौडपाद के ऋणी हैं। गौडपाद।चार्य ने जिस अद्वेत सिद्धान्त की म क्यकारिकाओं में अभिव्यक्त किया है, उसो का विशदीकरण अपर्ने भाष्यों में किया है। इतना ही क्यों ? आचार्य की गुरुष नारायण से आरम्भ हेाती है। शक्कर की गुरुपरम्परा तथा शिर्म निर्देश इन प्रसिद्ध पद्यों में मिलता है—

नारायग्रां पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च। व्यासं शुकं गौडपंदं महान्तं गोतिन्द्येगोन्द्रमथास्य शिष्म्। श्रीशृङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यम्। तत् तोटकं वर्रिककार्यमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्तत्मानतोऽभि 47

À À

1

नेक

जी-र

केया

सिंह

ग्य

गुष्ट्रा

नपत्

**5** 3

निक

मृह

F

聊

刊

591

श्रेष

ब्राचार्य की गुरुपरम्परा का प्रकार यह है-नारायण्->ब्रह्मा-> वसिष्ठ->शक्ति->पराशर > वेदव्यास-> शुक-> गौडपाद-> गोवि-न्द्रभगवत्पाद्→शङ्कर । इसका स्पष्ट तात्पर्य है कि शङ्कर ने जिस मायावाद का विशद प्रतिपादन अपने प्रन्थों में किया है उसका प्रथम डपदेश भगवान् नारायण के द्वारा किया गया।. शिष्य लोग जिस उपदेश के। गुरु से सुनते आये उसी की परम्परा जारी रखने के लिये अपने शिष्यों के। भी उन्हीं तत्त्वों का आनुपूर्वी उपदेश दिया। इस प्रकार यह ऋद्वैतवाद नितान्त प्राचीन काल से इस भारतभूमि पर जिज्ञासु-जनों की आध्यात्मिक पिपासा की शान्त करता हुआ चला आ रहा है। इसे शङ्कर के नाम से सम्बद्ध करना तथा शङ्कर के। ही इस सिद्धान्त का उद्भावक मानना नितान्त अनुचित है।

कतिपय विद्वान् लोग इस प्राचीन परम्परा की अवहेलना कर 'माया-वाद' के। बौद्ध दर्शन का श्रीपनिषद संस्करण मानते हैं श्रीर श्रपुनी युक्तियों के। पुष्ट करने के लिये पद्मपुराण में दिये गये "मायावाद-मसच्छास्त्रं प्रच्छन्न' बौद्धमुच्यते । मयैव कथितै देवि कलौ ब्राह्मण्रुष्पिशा'' वाक्य के। उद्भृत करते हैं। श्री विज्ञानिभन्न ने 'सांख्यप्रवचन भाष्य' की भूमिका में इस वचन के। उद्धृत किया है। अवान्तरकालीन अनेक द्वेतमतावलम्बी परिडत इस वाक्य के। प्रमाण प्रम्नकर शङ्कर की प्रच्छन्न बौद्ध श्रीर उनके मायावाद का बौद्धदर्शन के सिद्धान्तों का ही एक ्रेनया रूप मानते हैं; परन्तु विचार करने पर यह समीना युक्तियुक्त नहीं प्रतीत हाती।

इस विषय में मार्के की बात यह है कि शाङ्कर मत के खरहन के श्रवसर पर बौद्ध दार्शनिकों, ने कहीं पर भी शङ्कर को बौद्धों के प्रति ऋगी नहीं बतलाया है। बौद्ध पिडतों की दृष्टि श्रद्धेतवाद् श्रौर विज्ञानवाद बड़ी सूक्ष्म थी। यदि कहीं भी उन्हें श्रद्धेतवाद में बौद्ध तत्त्वों की सत्ता का आभास भी प्रतीयमान होता, तो वे पहले वि व्यक्ति होते जो इसकी घोषणा डक्क की चीट करते, अद्भैतवाद की विज्ञानवाद या शून्यवाद का आभास मानकर वे इसके खराइन से ए पराङ्मुख होते। परन्तु पराङ्मुख होने की कथा अलग रहे, को तो बड़े अभिनिवेश के साथ इसके तत्त्वों की निःसारता दिखलाने। चेच्टा की है। बौद्ध प्रन्थों ने अद्धे तवादी के औपनिषद मत का बौद्धा से पृथक कहा है और उसका खराइन किया है। शान्तरिक्त नालन विद्यापीठ के आचार्य थे और विख्यात बौद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने का विद्युलकार्य 'तत्त्वसंप्रह' में अद्धैतमत का खराइन किया है—

नित्यज्ञानविवर्तोऽय' चितितेजोजलादिकः । श्रात्मा तदात्मकश्चेति संगिरन्तेऽपरे पुनः ॥ ३२८॥ प्राह्मप्राहकसंयुक्तं न किञ्चिदिह विद्यते । विज्ञानपरिगामोऽय' तस्मात् सर्वः समोक्ष्यते ॥ ३२९॥

'र्यपरे' का कमलशील ने इस प्रन्थ की 'पञ्जिका' में अर्थ लि है, 'ग्रोपनिषदिकाः'। यह तो हुन्या शाङ्कर मत का अनुवाद। क्र इसका खरडन भी देखिए—

तेषामल्पापराधं तु दर्शनं नित्यते।क्तितः ।
कपशब्दादिनिज्ञाने न्यक्तं भेदे।पलच्चणात् ॥ ३३० ॥
एकज्ञानात्मकत्वे तु कपशब्दरसादयः ।
सकुद्द्वेद्याः प्रस्क्यन्ते नित्येऽवस्थान्तरं न च ॥ ३३१ ॥

इसरो विज्ञानवाद तथा श्र्यद्वेतवाद का अन्तर स्पष्ट है। आजा राह्मर 'एकमेवाद्वितीयम्' (छान्दोग्य ६।२।१), 'विज्ञानमानन्दं क्र ( ब्रह्० ३।९।२८), इत्याद श्रुतियों तथा युक्तियों के आधार पर विज्ञानस् ज्ञद्वा के। एक मानते हैं तथा उस ब्रह्म क्री सजातीय भेद, विजातीय के अगैर स्वगत भेद से रहित मानते हैं (प्रव्चव्सी २।२०-२५) पर्व विज्ञागवादी बौद्ध लोग विज्ञान को नाना—सिन्न-भिन्न— मानते हैं। अ उनकी दृष्टि में विज्ञान संजातीय भेद से शून्य नहीं है। ब्रह्म तो कि पदार्थ है, परन्तु विज्ञान चिण्यक है। उनका 'आलयविज्ञान' चिष् ब्राचार्य शङ्कर ने श्रापने शारीरक भाष्य (२।२।३१) में स्पष्टत: ज़िखा है-

यद्पि श्रालयविज्ञानं नाम वासनाश्रयत्वेन परिकल्पितं तद्पि चित्रकत्वाभ्युपगमाद् व्यनवस्थितश्वरूपं सत्प्रवृत्तिविज्ञानवत् न वासंनाधि-कर्णं अवितुमईति।

इतने स्पष्ट विभेद के द्रहने पर त्रह्याद्वेतवाद विज्ञानाद्वयवाद का ही ह्यान्तर कैसे माना जा सकता है ?

इतना ही नहीं, देानों की जगत्-विषयक समीचा नितान्त विरुद्ध है। विज्ञानवादियों का मत है कि विज्ञान या बुद्धि के श्रतिरिक्त इस जगत् में के ाई पदार्थ ही नहीं है। जगत् के समप्र पूदार्थ स्वप्नवत् मिथ्यारूप हैं। जिस प्रकार स्वप्न, मायामरीचिका चादि ज्ञान बाह्य चर्च की सत्ता के बिना ही शाह्य-श्राहक आकारवाले होते हैं उसी प्रकार जागरित दशा के स्तम्भादि पदार्थ भी बाह्यार्थसत्ताशून्य हैं। परन्तु इलका खरहन आचार्य ने किया है। उनका कहना है कि बाह्य अर्थ , की उपलब्धि सर्वदा साचात् रूप से हमें हो रही है। जब पदार्थों का अनुभव प्रतिच्रण हो रहा है, तब उन्हें उनकी ज्ञान के बाहर स्थित न मानना उसी प्रकार उपहासास्पद है जिस अपकार स्वादिष्ठ भोजन कर रप्त होनेवाला पुरुष जो न ते। अपनी, तृप्ति की ही मुद्दे और न अपने मोजन की ही बात स्वीकार करे (शाङ्करमाध्य २।२।२८)। विज्ञान-बादी की सम्मति में विज्ञान ही एकमात्र सत्य पदार्थ है तथा जगत् हैं स्वेप्नवत् अलीक है, इस मैत का खएडन आचार्य ने बड़े ही युक्तियुक्त शान्दें। में किया है। स्वप्त तथा जागरित दशा में बड़ा ही अधिक अन्तर रहता है। स्वप्न में देखेणाये पदार्थ जागने पर लुप्त हो जाते हैं। अतः अनुपलब्धि होने से स्वप्न का बाध होता है, परन्तु जाप्रत् अवस्था में अनुभूत पदार्थ ( स्तन्भ, धैट आदि ) किसी अवस्था में बाधित नहीं होते। वे सदा एकरूप तथा एक स्वभाव से विद्यमान रहते हैं। गीर भी अन्तर होता है। स्वप्तज्ञाच स्मृतिमात्र है, जागरित ज्ञान CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

F

उपलिध है—साज्ञात् अनुभव रूप है। अतः जागृत दशा के स्वक मिथ्या मानना उचित नहीं है। इसलिये विज्ञानवाद का जगद्ति सिद्धान्त नितान्त अनुपयुक्त है। आचार्य के शब्द कितने मार्मिक

वैधर्म्य हि भवति स्वप्नजागरितयोः। वाध्यते हि स्वप्नेष्ट्र वस्तु प्रतिबुद्धस्य मिथ्या मयोपलब्धो महाजनसमागम इति। जागरितोपलब्धं वस्तु स्तम्भादिकं कस्याश्चिद्पि अवस्थायां वाष्ट्रं अपि च स्मृतिरेषा यत् स्वप्नदर्शनम्। डपलब्धिस्तु जागरितदर्शनम्। — न्न० सृ० भा० ( २।२।२९)

माध्यमिकों की कल्पना योगाचार के मत का भी खरडन करती।
योगाचार विज्ञान की सत्ता मानते हैं, परन्तु शून्यवादी माध्यमिकों के

श्रद्धैतवाद का शून्यवाद में 'विज्ञान' का भी व्यभाव रहता है। के

से मैद 'शून्य' ही एकमात्र तत्त्व है :—

बुद्धिमात्रं वद्त्यत्र योगाचारो न चापरम्। नास्ति बुद्धिर्पीत्याह वादी माध्यमिकः किल॥

—सर्वसिद्धान्तसंग्र

शून्यवादी 'शून्य' के। सत्, श्रसत्, सद्सत् तथा सद्सद्नुभय हा-इन चार कोटियों से श्रलगर मानते हैं :—

> न सिन्नासन्न सद्सन्न चाप्यनुभयात्मकम्। चतुष्कोटिविनिमु कं तत्त्वं माध्यमिका जगुः॥

> > —शिवाकमिशिदीपिका शर्

परन्तु श्रहेत मत में ब्रह्म 'सत्' स्वरूप है तथा ज्ञानस्वरूप है। श्री वादियों की कल्पना में शून्य सत् स्वरूप नहीं है, यदि ऐसा होगा ते सत्कोटि में त्या जायगा। वह कोटि-चतुष्ट्य से विनिर्मुक्त नहीं हो। यह 'शून्य' ज्ञानरूप भी नहीं है। विज्ञान का त्रभाव मानकर ही माध्यमिक लोग श्रपने शून्य तत्त्व की उद्भावना करते हैं। उनकी ही विज्ञान पारमार्थिक नहीं है:—

नेष्टं तद्पि धीराणां विज्ञानं पारमार्थिकम्। एकानेकस्वभावेन विरोधाद् वियद्व्जवत्॥

--शिवाकंमणिदीपिका २।२।३०

0

परन्तु श्रद्धैत मत में नित्य विज्ञान पारमार्थिक है। ऐसी दशा में श्रद्धैत-सम्मत ब्रह्म को माध्यमिकों का 'श्रूट्य' तत्त्व बतलाना कहाँ तक युक्तियुक्त है १ विद्वज्ञन इम्न पर विचार करें।

0

1

9)

F

À

V

4-

H

ख्याडनकार ने देनों मतों में अन्तर दिखलाते समय स्पष्ट रूप से लिखा है कि बौद्ध मत में सब कुछ अनिर्वचनीय है, परन्तु अद्वेत मत में विज्ञान के अतिरिक्त यह विश्व ही सद् असद् देनों से अनिर्वचनीय है—

एवं सति सौगतब्रह्मवादिनारयं विशेषा यदादिमः सर्वभेवानिर्वचनीयं वर्णयति । तदुक्तं भगवता लङ्कावतारे—

बुद्धचा विविच्यमानानां स्वभावा नावधार्यते । द्यता निरभिलप्यास्ते निःस्वभावाश्च देशिताः ॥

विज्ञानव्यतिरिक्तं पुनरिदं विश्वं सद्सद्भ्यां विलक्षणं ब्रह्मवाद्निः <sup>9</sup> संगिरन्ते—खएडन ।

विज्ञानवाद तथा शून्यवाद से इन नितान्त स्पष्ट विभेदों के रहने
पर भी यदि कोई विद्वान् अद्वेतवादी शक्कर को प्रच्छन्न बौद्ध बतलावे,
तो यह उसका साहसमात्र है। "पुराण्ध्वाक्य भी अतिसम्भत होने
पर ही प्राह्म होते हैं, मीमांसा का यह माननीय मत है। अतः
वद्मपुराण के पूर्वोक्त कथन को अति से विरुद्ध होने के कारण
कथमपि प्रामाणिकता प्राप्त नहीं हो, सकती। ऐसी दशा में शक्कर का
सिद्धान्त नितान्त अत्यनुमीदित, प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अवैदिकमतानुयायी बौद्धों तथा जैनों ने तथा वैदिक द्वेत विशिष्टाद्वेतवादियाँ
आदि ने भायावाद के सिद्धान्त का खरिडन बड़े समारोह के साथ किया
है, परन्तु वह तर्क के उस दृढ़ आधार पर अवलिक्त है। वह जितना
विचार किया जाता है उतना ही सची प्रतीत होता है। वेदान्तियों

का विवर्तवाद निपुण तर्क की भित्ति पर आश्रित है। कार्य-कारण भाव है यथार्थ ज्याख्या के विषय में ऋद्वैतियों की यह नितान्त ऋतुपम देन

### ९-विशिष्ट समीक्षा

त्राचार्य राङ्कर के जीवनचरित्र, प्रन्थ तथा मत का संचित्र वर्ष ऊपर किया गया है। इसकी सामूहिक रूप से आलोचना करने शङ्कर के महान् व्यक्तित्व, श्रलोकसामान्य पारिडत्य तथा उदात्त वि की मतक इमारे नेत्रों के सामने स्पष्ट रूप से चमकने लगती त्राचार्य का मानव जीवन आदशें गुणों से सर्वथा परिपूर्ण था। क हृद्य में माता के प्रति कितना ऋदिर था, इसकी सुचना कतिपय घटनाहे. से मिलती है। दंन्यास आश्रम के। अपने लिये नितान्त कल्यायुकां जानकर भी शङ्कर ने इसका तब तक प्रह्मा नहीं किया, जब तक मार ने अपनी अनुज्ञा नहीं दी। छन्होंने संन्यासी होकर भी अपने हारे माता का संस्कार किया, इस कार्य के लिये उन्हें अपने जातमात का तिरस्कार सहना पड़ा, ज्ञवहेलना सिर पर लेनी पड़ी, परन्तु क्हाँ श्रपनी प्रतिज्ञा तनिक भी टलने न दी। मातृभक्ति का इतना रमणी आद्शं मिलना असम्भव नहीं तो दुःसम्भव जरूर है। गुरुभिक र परिचय त्राचार्य ने नर्मदा है बढ़ते हुए जल के। अभिसन्त्रित कलग भीतर पुक्तीमूत करेके दिया, जहीं ती वह गोविन्द अगवत्पाद की गृष को जलमग्न करने पर उद्यत ही था। शिष्यों के लिये शङ्कर के हृत्य प्रगाद अनुकन्पा थी। अक्त ताटक में उन्होंने अपनी अलौकिक श्री के द्वारा समझ विद्याच्यों का संक्रमण कर दिया तथा अस्मसात् होनेवार्व पक्कपादिका का उद्धार कर आचार्य ने अपनी अलोकिक मेधार्य का ही प्ररिचय नहीं दिया, प्रत्युत अपनी शिष्यानुकम्पा की भी पर्ग अभिन्यक्ति की । इस प्रकार आचार्य का जिस्र किसी के साथ सम्पर्क उस सम्बन्ध को आपने इतने सुचार रूप से निसाया कि आलोवक थाश्रर्थ हुए बिना नहीं रहता।

0

श्राचार्य का पाशिडत्य किस कोटि का था, इसका प्रमाण तो उनकी द्वावली ही दे रही है। उन्होंने प्रस्थान-त्रयो जैसे कठिन अथच दुरूह अध्यात्म-प्रन्थों के अभिप्राय के। अपने भाव्यों में पाण्डित्य इतनी सुगमता तथा सरलता से समकाया है कि

F

fi

di.

Ŋ,

Ni

ति

P

इं

ríg

İ

14

1

f

लं

6

afe a

F. .

इसका पता विज्ञ पाठकों के। पद-पद पर होता है। इन भाष्यों की भाषा नितान्त रोचक, वेाधगन्यु तथा प्रौढ़ है। शैली प्रसन्न गम्भीर है। इन कठिन प्रन्थों की व्याख्या इतनी प्रसादमयी वाणी में की गई है कि पाठक का पता ही नहीं चलता कि वह किसी दुरूह विषय का विवेचन पढ़ रहा है। विभिन्न सतों के सिद्धान्तों का जिस तार्किक निपुणता के बल पर श्राचार्य ने आसूल खाएडन किया है वह एक विस्मयनीय वस्तु है। मनोरम दृष्टान्तों के सहारे आचार्य ने अपने अद्वैत सिद्धान्त का प्रतिपादन इतने प्रकार से किया है कि उसके समझने में संशय नहीं रह जाता। इस विषय में आवार्य राह्मर की हम भारतीय दार्शनिकों का शिरोमणि माने तो कथर्माप अत्युक्ति न होगी। जिस प्रकार कोई धनुधर अपना तीर चलाकर लक्ष्य के समस्थल को विद्ध कर देती है, इसी प्रकार आचार्य ने अपना तर्करूपी तीर चलाकर विपिचयों के मूल सिद्धान्त को छिन्न-भिन्न कर दिया है। मूल सिद्धान्त के खराडन होते ही अन्य सिद्धान्त वाछ की भीत के समान भूतलशायी हो जाते हैं। वी ए। के तार्की एक विशेषता होति है। उनसे एक ध्वनि निकलती है जिसे सर्वेसाधारण अनते हैं और पहचानते हैं, परन्तु इनके मधुर मंकार के भीतर से एक सूस्म ब्त्रिनि निकलती है जिसे फलाविदों के ही कान सुभते और पहचानते हैं। श्राचार्य के भाज्यों की भी ठीक, ऐस्त्री ही दशा है। उनके जपरी श्रर्थों का बोध तो सर्वसाधारण करते ही हैं, परन्तु इनके भीतर से एक सूक्ष्म, गम्भीर श्रर्थं की भी ध्वनि निकलती है जिसे विज्ञा परिष्ठत ही सममते-वुमते हैं.। भाष्यों की गम्भीरता सर्वथा स्तुत्यं तथा श्लाघनीय है।

पारिहत्य के आंधिरिक्त आचार्य की कवित्व-शक्ति भी अनुपम है। किवित्व तथा प्रारिहत्य का सम्मिलन निर्तान्त दुर्लभ होता है। आचार्य

की कविता पढ़कर सचमुच विश्वास नहीं होता कि यह किसी तर्क की पिएडत की रचना है। शङ्कर की कविता नि:सन्देह रसभाव-निरन्ता। आनन्द का अचय स्रोत है, स्टब्स्त अर्थास

की मनोरम पेटिका है, कमनीय करपना की की स्ट्रान है। शङ्कराचार्य की किवता में एक विचित्र मोहकता है, श्रहा मादकता है, उसे पढ़ते ही मस्ती छा जाती है, चित्त अन्य विषयों । बर्गन प्रेसा मानुक हो। कीन ऐसा मानुक हो। जिसका मनोमयूर 'भज गोविन्दं' स्तोत्र की भावभंगी पर किन्हीं उठता ?

सज गोविन्दं अज गोविन्दं अज गोविन्दं मूढ्मते, प्राप्ते सिम्निहिते ते सर्गे नहि नहि रच्चति डुक्क्य कर्गे। सज गोविन्दं सज गोविन्दं सूढ्मते।

की मधुर स्वर-लहरी हमारे कानों में जब सुधा बरसाने लगती है, क भोता इस दु:स्वमय भौतिक जगत् से बहुत ऊँचे चठकर किसी अलीक लोक में पहुँच जाता है और सद्यः ब्रह्मानन्द का आस्वाद लेने लगता है करपना की ऊँची उड़ान, अथों, की नवीनता, भावों की रमणीयता देखें के लिये अकेले सौन्दर्य-लहरी का अध्ययन ही पर्याप्त होगा। भगवं कामाची के सीमन्त तथा खिन्दूर-रेखा का यह वर्णन वस्तुतः साहित संसार के लिये एक नई चीज है, करपना की कमनीयता का एक अभिष् उदाहरी है:—

तनीतु द्वेमं नस्तव वद्नसौन्द्रर्थलहरीपरीवाहः स्रोतःसरिग्रिरिव सीमन्तसरिगी।
वहन्ती सिन्दूरं प्रबलकंत्ररीभारितिमिरद्विषां वृन्दैर्वन्दीर्कतमिव नवोलाकेकिरणम्॥

भगवती से दयाहि डालने की प्रार्थना किन सुकुमार शब्दों में हैं गई है— हशा द्राघीयस्या द्रद्लितेनीलोत्पलह्या द्वीयांसं दीनं स्नपय क्रपया गामपि शिवे! अनेनायं धन्यो भवति न च ते हानिरियता वने वा हम्ये वा समक्रिनपातो हिमकर:॥

1

G

14

1

神

नाः

कि

1

स

ावां हत्स्

W.

1

विद्वान् लोग सायावाद के पुरस्कर्ती होने के नाते श्राचाय शक्कर के ऊपर जगत् के। काल्पनिक बतलाने का दोषारीपण करते हैं। दृष्टि में इस देश में अकर्म एयता तथा आलस्य के फैलने का सारा देख 'मायावाद' के उपदेष्टा के ऊपर है। जब समय जगत् ही मायाजन्य, मायिक ठहरा तब इसके लिये उद्योग करने की आवश्यकता ही क्या ठहरी ? ऐसे तर्काभासों के द्र करने के लिये आचार्य के कर्मठ जीवन की समीचा पर्याप्त है। इन्होंने अपने भाष्यों में जिन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया, उन्हीं का व्यवहार-रष्टिया पालन अपने जीवन में किया। इस प्रकार आचार का जीवन **उनके प्रन्थों के ऊपर भाष्यस्वरूप है।** शङ्कर के उपदेशों के प्रभावशाली , होने का रहस्य इसी बात में छिपा है कि वे खुनुभव की दृढ़ प्रतिष्ठा पर त्राश्रित हैं। अनुभूत सत्य का ही उपदेश सबसे त्राधिक प्रभाव-शाली होता है, और आचार्य के उपदेश स्वानुभूति की दृढ़ भित्ति पर अवलम्बित थे, यह तो प्रत्येक आलो वक के मान्य है, अद्वेत मत का प्रभाव भारतीय जनता पर ख़ूब गहरा पड़ा। रामानुज, मध्व तथा अन्य आलोचकों ने 'मायावाद' के खएडन करने में जी-जान से , उद्योग किया और अद्वेतवाद की वेद्-विरुद्ध सिद्धान्त बतलाने का भी साहस किया, परन्तु शङ्कराचार्य की व्याख्या इतनी सारगर्भित है कि इन विरोधियों के होने पर भी हिन्कू जनता श्रद्धेतवाद में भरपूर श्रद्धा रखती है। वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करने तथा पुनः जाप्रति प्रदान करने का समम श्रेय कुमारिलसट्ट के साथ-साथ त्राचाय शङ्कर के है। बौद्धों के वैदिक कम्काएड के खएडन का युक्तियों से निराकरण कर कुमारित ने कर्मकाएड में लाग्नें की आस्था हद की थी। आचार शहूर ने

बौद्धां के विशेषत: आध्यात्मिक सिद्धान्तों का जोरदार खरहन कर इ अपदस्थ कर दिया। इनका प्राचीन गौरव जाता रहा और धीरें इस देश से वह धर्म ही, छुप्रप्राय-सा हो गया। यह कार्य आका के कर्मठ जीवन का एक अङ्ग था। इतनी छोटी उम्र में हैं व्यापक कार्य के। देखकर वस्तुत: आलोचक की दृष्टि आश्चर्य से की हे। उठती है। अष्टमवर्ष में चारों वेदों का अध्ययन, बारहों के समप्र शाखों की अभिज्ञता और घोडश वर्ष में अाध्य की रचना-क सचमुच आश्चर्यपरम्परा है:—

> श्रष्टवषं चतुर्वेदी द्वादरो सर्वशास्त्रवित् । षोर्डशे कृतवान् भाष्यं द्वात्रिंशे सुनिरभ्यगात् ॥

श्राचार्य शङ्कर ने भाष्य की रचना करके ही श्रापने कर्तवारं इतिश्रो न कर दी, प्रत्युत चन्होंने अपने शिष्यों के। प्रोत्साहित कर प्रत की रचना करवाई। संन्यासियों की संघ रूप में प्रतिष्ठा तथा महों स्थापना आचार्य के क्रांठ जीवन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य हैं। वर्ष श्रमधर्म की मर्यादा अक्षुएए। रखने तथा उसकी प्रतिष्ठा बनाये रखने लिये त्राचार्य के। त्रपना काम स्थायी बनाना नितान्त त्रावश्यकः श्रीर इसी महत्त्वरूण कार्य के सम्पादन के निमित्त श्राचार्य ने पूर्व कार्यों की नींव डाली। इतिहास इस बात का साची है कि आवार्य जिस वृत्त का बीजारोपण किया था, वह फूला-फला; जिस उद्देश पूर्ति की आकृतांचा से वह आरोपित किया गया था, वह सिद्ध हुन त्राज भारत-भूमि के ऊपर वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा तथा मर्यादा जो है भी दोख पड़ती है उसके लिये अधिक संश में आवार्य की श्रेय हैं चाहिएं। उनके स्थापित चारों मठों के अधीशवरों ने भी यथासा अपने उदात्त कर्तव्य दे निमाने का विशेष उद्योग किया। अतः आव का कर्मठ जीवन सचमुप सफल रहा, इस बात के। अहैंत मत के बि धियों का भी मानना ही पड़ेगा।

P

(F

11

प्रत

İ

W

तें

δĘ

वौः

4 1

**제** 

-

ř

Elk

T'

ai

आचार्य के जींवन की एक विशिष्ट दिशा की ओर विद्वजनों का ध्यान त्राकृष्ट करना नितान्त त्रावश्यक है। वह है उनकी विशिष्ट तान्त्रिक स्पासना। शैङ्कर ने अपने तान्त्रिक हुप तान्त्रिक उपासना का भाष्यों के पृष्ठों में कहीं भी श्रमिन्यक होने नहीं दिया है। इसमें एक रहस्य था। भाष्य की रचना तो सर्व-साधारण के लिये की गई थी। उनमें ज्ञान क्री महत्ता का प्रतिपादन है। इसके लिये उतनी विशिष्ट के। टि के अधिकार की आधिश्यकता नहीं होती जितनी तान्त्रिक डपासना के लिये। डपासना एक नितान्त अन्तरङ्ग साधना है। उसके लिये उपयुक्त अधिकारी हाना चाहिए। तभी उसका उपदेश दिया जा सकता है। यही कारण है कि शङ्कर ने इस विषय के। अपने भाष्यों में न आने दिया। परन्तु असका प्रतिपादन उन्होंने सौन्द्य -लहरी तथा प्रपञ्चसार में पयोप्त मात्रा में करे दिया है। वे साधना-साम्राज्य के सम्राट् थे, वे भगवती त्रिपुरा सुन्दरी के धनन्य **उपासक थे;** अपने मठों में आचाय ने श्रीवृद्यानुकूल देवी की पूजा-श्रचीं का विधान प्रचलित किया है, यह छिप्री हुई बात नहीं है। श्राचार का यह साधक रूप उनके जीवन-मन्दिर का कलेश-स्थानीय है। उनका जीवनं क्या था ? परमार्थ-साधन की दोर्घ व्यापिनी परम्परा था। वे उस स्थान पर पहुँच चुके थे जहाँ स्वार्थ का कोई मा चिह्न अवशिष्ट न् था, सब कुछ परमार्थ ही था। उस महान् व्यक्ति के लिये हमारे हृदय में कितना आद्र होगा जी स्वयं हिमालय के ऊँ चे शिखर पर चढ़ गया हो और घाटी के विषम मार्ग में घीरे घीरे पैर रखकर आगे बढ़ने-वाले राहियों के ऊपर सहातुंभृति, दिखलाकर उनको राइ बतलाता हो। आचाय की दशा भी ठीक उसी व्यक्ति के समान है। वे खयं प्रज्ञा के प्रासाद पर आरूढ़ थे और उस पर चढ़ने की इच्छा करनेवाले, व्यक्तिने के ऊपर सहानुभूति तथा अनुकम्पा दिखलाकर उनके मार्ग का निर्देश कर रहे थे। चढ़ते के अभिलाषी जनों के ऊपर कभी उन्होंने अनाद्र को हिन्द न डाली, प्रत्युत उन पर द्या विखलाई, अनुकम्पा की जिससे

वे भी उत्साहित हे। कर आगे बढ़ते ज़ायँ और उस आनुपम आनन्दे ।

प्रज्ञाशसादमारु (हाशोच्यान् शोचते। जनान्। जगतीस्थानिवादिस्धः प्रज्ञया प्रतिपद्यते।।

श्राचाय शङ्कर का जो महान् उपकार हमारे ऊपर है उसके लिं हम किन शब्दों में श्रपनी कुतज्ञता प्रकट करें? वे सगवान् शङ्का हे साचात् श्रवदार थे, श्रान्यथा इतने दीर्घ कालसाध्य कार्यों का सम्पाद्म इतने श्राल्प काल में करना एक प्रकार से श्रासम्भव होता। हम लें उनके जीवनचरित का श्रध्ययन कर श्रपने जीवन का पवित्र बनावें उनके उपदेशों का श्रानुसरण कर क्रपनं भौतिक जीवन का सफल बनावें श्राचार्य के प्रति हमारी यही श्रद्धाञ्जलि होगी। इसी विचार से स वाक्य-पुष्पाञ्जलि श्राचार्य शङ्कर के चरणारविन्द पर श्रपित की गई है।

सर्वेऽत्र सुस्तिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्।। तथास्तु। श्रोदेश् शान्तिः शान्तिः।

काशी श्रनन्तचतुर्दशी सं० २०००

बलदेव उपाध्याय

#### एक प्रमाण

श्राचार्य शङ्कर भगवान् शङ्कर के श्रावतार थे तथा उन्हीं ने बद्दिका-अस में भगवान् विष्णु की मूर्ति की स्थापना की थी, इसका निर्देश सुमिका के पृष्ठ २१ पर किया गया है। पुराणों में इस विषय के यथेष्ट प्रमाण मिलते हैं। उनमें से दें। प्रमाण नोचे दिये जाते हैं—पहंला है भविष्य पुराण से श्रौर दूसरा है स्कन्द पुराण के वैष्णव खण्ड से—

Ţ

Ì

ì,

या

इति श्रुत्वा वीरभद्रो रुद्रः संहृष्टमानसः । स्वांशं देहात् सम्रत्पाद्य द्विजगेहमचोदयत् ॥ विभभैरवदत्तस्य गेहं गत्वा स वे शिवः । तत्पुत्रोऽभृत् कलौ घोरे शङ्करो नाम विश्रुतः ॥ स वालश्च गुणी वेत्ता ब्रह्मचारी वभूव ह । कृत्वा शङ्करभाष्यं च शुक्रमार्गमदर्शयत् ॥ त्रिपुण्ड्श्चाक्षमाला च मन्त्रः प्रक्रवाक्षरः शुभः । श्रीवानां मंगलकरः शङ्कराचार्यनिर्मितः ॥ श्रीवानां मंगलकरः शङ्कराचार्यनिर्मितः ॥ प्रतिसर्भपविध्या कल्यगेतिहाससम्चये कृष्णाचत

भविष्यपुराणे प्रतिस्रीपव णि कलियुगेतिहासूसमुच्चये कृष्णाचतन्य शङ्कराचार्यसमुत्पत्तिवर्णनं नाम दशमोऽष्यायः।

ततोऽहं यतिरूपेण तीर्यानारदसंज्ञकात्।

चद्धत्य स्थापयिष्यामि हर्ति लोकहितेच्छया॥ २४॥

स्कन्दपुराणे वैष्णवस्त्रपडान्तर्गत-बद्दिकाश्रमसहात्म्ये पंचसेऽध्याये

पृष्ठ १२८।

भविष्यपुरागा के ऊपर उद्भृत धचन में शङ्कागचार्य के पिता का है भैरवदत्त दिया गया है। माधवाचार्य के प्रनथ में उनका नाम कि गुरु' है। किंतु दोनों में विरोध मानना ठीक नहीं है। एक ही व्यक्ति श्रानेक नाम होते हैं—जन्म के समय का दूसरा नाम होता है श्रीरम लित नाम दूसरा होता है। श्रातः शिवगुरु के। प्रचलित नाम तथा मैकि के। जन्म-समय पर रखा गया नाम मानना उचित् है।

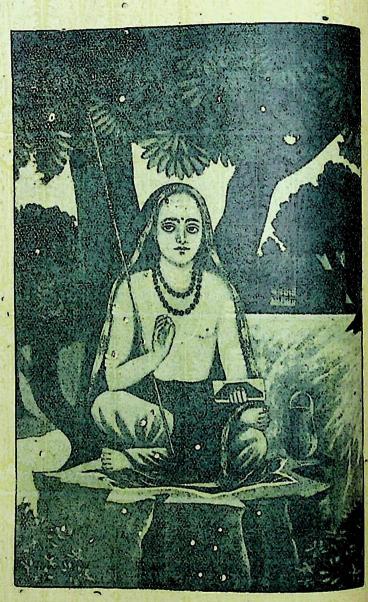

श्रीशंकरावतार भगवान् श्रीश्राद्य-ग्रंकराचार्य महाराज

X 春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春春

ॐ तत्सद्भन्नहाणे नमः।

## श्रीविद्यारएयविरचित

# श्रीशङ्करदिग्विजय

#### प्रयम सर्ग

प्रणम्य परमात्मानं श्रीविद्यातीर्थरूपिणम् । ' प्राचीनशंकरजये सारः संगृह्यते स्फुटम् ॥ १॥

मञ्जुलवञ्जुलकुञ्जे गुञ्जिन्मिलदिलिके विविश्लिसुमपुञ्जे।

मरकतिनकरमने श्रं सकलमने श्रं कमण्यहं वन्दे॥१॥

दिनकरतनयातीरे प्रतिफिलितात्मकप इव नीरे।

जयित हरन् भवतापं के ।ऽपि तमालक्षिचदेकदृढमुलः॥२॥

वर्षति सुधां दयाद्रां या सर्वदृ समं स्वैरम्।

सा कालिन्दीपुलिने काचित् काद्मिबंनी जयित॥३॥

यद्वचनामृतपानाज्ञाता दृष्टा सरस्वती सद्यः।

दुर्मतवादिनिरासकमाचार्यः तं शिवं वन्दे ॥४॥

त्रहाविद्या के उपायभूत परमीत्मा का प्राणाम कर प्राचीन 'शङ्कर-विजय' का सारांश इस प्रनथ में स्पर्क्ट रूप से संप्रह किया जाता है ॥ १॥ ०

टिप्पगा — इस श्लोक में परमारमा श्री श्रान्थकार के गुढ़ विद्यातीर्थ दोनों की स्त्रिति की गई है। इस अन्य के रचयिता स्वामी विद्यारण्य हैं जो श्रङ्करी मठ की गड़ी पर बैठनेवाले शङ्कराचार्यों में ब्रिशेष सीननीय थे। इनके गुढ़

का नाम विद्यातीर्थ था जो उस समय के एक नितान्त प्रसिद्ध ब्रह्मजानी है पुरुष थे। विद्यारण्य ने अपने अन्य अन्थों में भी अपने गुरु विद्यातीर्थ। नामोल्लेख किया है। गुरु का परमात्मा का स्वरूप बतलाने से कवि की गुरुष का पूर्ण परिचय मिलता है।

यद्वद्भ घटानां पटलो विशालो विलोक्यतेऽस्पे किल दर्पणेऽति तद्वन्मदीय लघुसंग्रहेऽस्मिन्नुद्वीक्ष्यतां शांकरवाक्यसारः॥ २।

जिस प्रकार हाथियों का विशाल समुदाय लघुकाय द्र्या भी दिखलाई पंड़ता है, उसी प्रकार मेरे इस लघु संप्रह में 'शङ्करविह के वाक्यों काण्सार अच्छी तरह से देखा जा सकता है॥ २॥

यथाऽतिरुच्ये मधुरेऽपि रुच्युत्पादाय रुच्यान्तरयोजनाऽही। तथेष्यतां प्राक्षविद्द्यप्रयोष्वेषाऽपि मत्पद्यनिवेशाभङ्गी ॥ ३॥

जिस प्रकार अत्यन्त रुचिर तथा मधुर पदार्थ में भी रुचि (ता उत्पन्न करने के लिये नीबू, चटनी आदि चटकीले पत्र की योजना की जाती है, उसी प्रकार प्राचीन किव आनन्दिगि सुन्दर पद्यों में रुचि उत्पन्न करने के लिये मेरे पद्यों का यह की विन्यास है।। ३।।

स्तुर्तोऽपि सम्यक्षविभिः पुराणैः कृत्याऽपि नस्तुष्यतु भाष्यकाः क्षीराञ्चिवासी सरसीरुहाक्षः क्षीरं पुनः कि चकमे न गोष्ठे॥

पुराने किवयों के द्वारा अच्छी तरह से प्रशंसित होने पर भी भी कार श्रो शङ्कराचार्य हमारी इस कृति से प्रसन्न हों, यही हमारी श्री है। क्या चीर-समुद्र में रहनेवाले कमल-नयन मगवान कृष्ण कें रहकर गोपियों से द्वा की कामना नहीं की ? ॥ ४॥

d:

M

1

Į:

1

ľ

f

पयोब्धिविवरीसुनिःस्ततसुधां क्षरीमाधुरी-धुरीणभणिताधरीकृतफणाधरुधीशितुः। शिवंकरसुशंकराभिधजगद्भगुरोः प्रायशो यशो हृदयशोधकं कलियतुं समीहामहे॥ ५॥

द्वीरसागर के विवरों (छिद्रों) से निकलनेवाले अमृत प्रवाह की माधुरी से भी बढ़कर मधुर वचनों से सर्पों के स्वामी शेषनाग (पत्तक्जिल) को भी तिरस्कृत करनेवाले, कल्याणकारक, जगद्गुरु श्री शङ्कराचार्य के, हृद्य के मल को दूर करनेवाले यश के वर्णन करने की हमारी बड़ी अभिलाषा है। ५।।

#### शङ्कर-गुग्ग-गान

केमे शंकरसद्भगुरार्गुणगणा दिग्जालकुलंकषाः कालोन्मीलितमालतीपरिमलावष्टम्ममुष्टिंघयाः।' काहं हन्त तथाऽपि सद्भगुरुकुपापीयूषपारम्परी-मम्रोन्ममकटाक्षवीक्षणबलिक्स्ति प्रशस्ताऽहता ॥६॥

केहाँ शक्कर जैसे सद्गुरु के गुण, जो दिशाओं के किनारे की तोड़नेवृत्तो हैं अर्थात् चारों दिशाओं में फैलनेवाले हैं और जो वसन्त में
खिलनेवाली मालती के गन्ध के समुदाय से अधिक सुगन्धित हैं और
कहाँ मन्दमित मैं ! दोनों में महान् अन्तर है। सुम्ममें ऐसी योग्यता
नहीं है कि मैं शक्कर के गुणों का ठीक ठीक वर्णन कर सकूँ; तथापि अम्ममें वर्णन की जो प्रशस्त योग्यता दीख्र पड़ती है वह सद्गुरु के कुपाह्रिपी अस्त के प्रवाह में मन्न और उन्मन्न होनेवाले कटानों के द्वारा
देखने का ही फल है ॥ ६॥

धन्यंमन्यविवेकश्रून्यसुजनंमन्याब्धिकन्यानटी-नृत्योन्मत्तनराधमाधमकथासंमददुष्कदंमै:। दिग्घां मे गिरमद्य शंकरगुरुक्रीडाससुद्यद्यशः-पारावारसमुचलङ्जलभारैः संक्षालयामि स्फुरम्

मेरी वाणी अपने के। धन्य माननेवाले, विवेवक-शून्य, सह भिमानी और लक्ष्मीरूपी नटी के नृत्य से पागल होनेवाले, इ मनुष्यों की कथा के संसर्गरूपी पंक से लिप्त है। उसके। आ आचार्य शङ्कर की लीला से उत्पन्न होनेवाले कीर्ति-समुद्र की जला से अच्छी तरहू घो रहा हूँ। आशय है कि अब तक दुष्ट गर्म के वर्णन से कलङ्कित होनेवाली अपनी वाणी की मैं शङ्कर के गुम्म से पवित्र करना चाहता हूँ॥ ७॥

वन्ध्यास्त्रुखरीविषाणसदृशक्षुद्रक्षितीन्द्रक्षमा-शौर्येद्रेदार्यद्याद्वर्णानकलादुर्वासनावांसिताए। मद्राणीमधिवासयामि यमिनस्त्रेलोक्यरङ्गस्यली-नृत्यत्कीर्तिभटीपटीरपटलीचूर्णैर्विकीर्णै: क्षितौ ॥

वन्ध्या के लड़के तथा गर्दही के सींग के समान क्षुद्र राजाओं के क्ष्या, उदारता, दया आदि गुणों के वर्णन के दुर्गन्ध से पूर्वि। अपनी वाणी के आजे में यितराज शङ्कर की त्रैलोक्यरूपी रङ्गर्वि। नाचनेवाली कीर्ति रूपी नटी के शरीर से पृथ्वी पर गिरनेवाले के चूर्णों से सुगन्धित बना रहा हूँ । ८१।

पीयूषद्यतिकग्रहंमग्रहनकुपारूपान्दरश्रीगुरु-भेमस्थेमसमह्णाईमधुरव्याहारसूनेात्करः। 1

R.

श्राव लन्द

I

Ų-;

[

di

4d

## मौढोऽयं नवकालिदासकवितासंतानसंतानको दद्यादय सम्रचतः सुमनसामामोदपारम्परीम् ॥९॥

चन्द्रमा का दुकड़ा जिसके मस्तक का मूषण है, ऐसे महादेव की कृपा-लक्ष्मी से युक्त, प्रेम की स्थिरता से जगद्गुर शङ्कर के पूजन में लगे हुए मधुर वचन जिसके फूलों के समुदाय हैं ऐसा, नव कालिदास का कविता-समूहरूपी, यह प्रोढ़ कल्पगृत आज सुशोभित हो रहा है। यह विद्वानों के हृदय में हर्षरूपी गन्ध का प्रकट करे।। ९।।

सामोदैरजुमोदिता सृगमदैराभैन्दिता चन्दनै-र्मन्दारैरभिनन्दिता भियगिरा काश्मीरजैः स्मेरिता। वागेषा नवकालिदासविदुषो दोषोज्भिता दुष्कवि-ब्रातैर्निष्करुणैः क्रियेत विकृत्। धेनुस्तुरुष्कैरिव।।१०॥

नवीन कालिदास (माधव) की निर्दोष कैविता सुगन्य से भरी, कस्तूरों से प्रशंसित, चन्दनों से आनिन्दत, पारिजात के द्वारा मीठे वचनों से अभिनिन्दत तथा केसर से प्रफुल्लित हैं। परन्तु सुमें इस बात का भय है कि विद्वानों का मनेराञ्जन करनेवाली ऐसी कविता के क्रूर दुर्जन किवें चसी प्रकार कहीं दूषित न कर दें जिस प्रकार तुर्क (यवन) लोग गाय को दूषित कर देते हैं।। १०॥

यद्वा दीनद्यालवः सहद्याः सौजन्यकछोलिनीः देश्वान्देश्वनस्वेलनेकरसिकस्वान्ताः समन्ताद्मी । सन्तः सन्ति परोक्तिमौक्तिकज्ञषः कि चिन्तयाऽनन्तया यद्वा क्षेष्यति शंकरः पर्गुरुः कारूएयरज्ञाकरः॥११॥ लेकिन इस प्रकार अनन्त चिन्ता की मुक्ते क्या आवश्यकता है। दीनों पर दया करनेवाले, सुजनतारूपी नदी में नौ-क्रीड़ा में रिसक है। वाले, दूसरों के डिक्त-रूपी मोती के। चुननेवाले, सहृदय, सब्जन हैं। वारों और विद्यमान हैं अथवा जब परम गुरु, करुणा के समुद्र है। ११॥,

उपक्रम्य स्तोतुं कितचन गुणान् शंकरगुराः प्रभगः श्लोकार्धे कितचन तदर्घार्धरचने। श्रहं तुष्टूषुस्तानहह कल्लये शीतिकरणं कराभ्यामाहर्तुं व्यवसितमतेः साहसिकताम्॥१३

कुछ लोग शक्कर के गुणों की स्तुति का आरम्भ कर एक खोड़ आधे में ही इब जाते हैं। आधे श्लोक के बनाने में ही उनका कर समाप्त हो जाता है। कुछ लोग श्लोक के एक पाद के। बनाने में हतोत्साह हो जाते हैं। ऐसी परिस्थित में मैं जब उनके समय गुणों स्तुति करने जा रहा हूँ, तो मैं इस प्रयत्न के। चन्द्रमा के। अपने हाथों पकड़ने का उद्योग करनेवाले बीलक का दु:साहस सममता हूँ। आई है कि जिस प्रकार बालक अपने हाथों से चन्द्रमा के पकड़ने का कर उपहासास्पद बनता है, उसी प्रकार शक्कर के समय गुणों की हैं कर में विद्वानों के हास्य का पात्र बनूँगा ॥ १२ ॥

तथाञ्चुक्जृम्भन्ते मयि विपुत्तंदुग्धाब्धितहरीतसत्कञ्चोत्तातीत्तिसतपरिहासैकरसिकाः।
त्रमी मूकान्वाचात्तियतुमिष शक्ताः यतिपतेः
कटाक्ष्मः कि चित्रं सृशमघटितामीष्ठघटने ॥१३॥

वि

KT.

में।

थों।

IIF

10

Ed.

तथापि चीरसागर के अत्यधिक प्रवाह में चमकनेवाली तरङ्गों के सुन्दर परिहास में रिसक (चीरसागर की तरङ्गों से भी अत्यन्त स्वय्छ) वे कटाच मेरे ऊपर विकसित हो रहे हैं जो गूँगों के। भी वाचाल बनाने में सब तरह से समर्थ हैं। तो वे अचिन्तित वस्तु के। भी सिद्ध कर देंगे, इस विषय में आश्चर्य करने का कौन सा स्थान है। १। १३॥

अस्मिष्जिह्वाग्रसिंहासनग्रुपनयतु स्वोक्तिधाराग्रुदारा-मद्वैताचार्यपादस्तुतिकृतसुकृतोदारता शारदाम्बा। नृत्यन्मृत्युंजयोच्चेर्प्रकृटतटकुटीनिःस्रव्यत्स्वःस्रवन्ती-कछोलोद्वेलकोलाहलमदलहरीलण्डिपाण्डित्यहृद्याम्॥१४॥

शङ्कराचार्य के चरणों की स्तुति करने से उत्पन्न पुग्यों से उदारता प्राप्त करनेवाली शारदा अपनी वाग्धारा की मेरी जिह्ना के अप्रमाग के सिंहासन पर बिठलावे—उस वाग्धारा की, जो नाचनेवाले शङ्कर के अस्तकक्षपी कुटी से बहनेवाली आकाशगङ्गा के कल्लोल के केलाहल के गर्व की खिएडत करनेवाले पाण्डित्य से मण्डित है। आशय यह है कि सरस्वती अपने मधुर वचनों के। किंदी की जिह्ना पर रक्खे जिससे उद्द पिएडतों के गर्व की नष्ट करने में समर्थ बने।। १४॥

कदं शंकरसद्गुरोः सुचरितं काहं वराकी कथं निर्वधनासि चिरार्जितं मम यशः किं मण्जसस्यम्बुघौ। इत्युक्तवा चपलां पलायित्वतीं वाचं नियुक्के बलात् मत्याहृत्य गुणस्तुत्तौ कविगणिश्चत्रं गुरागौरवम्॥१५॥

"कहाँ तो यह शहुराचार्य का सुन्दर चित्र और कहाँ में अभागिनी! इसिलिये बहुत दिनों तक अर्जित किये गये मेरे येश को क्यों नष्ट कर रहे हो श्रोर मुक्ते समुद्र में क्यों डुबो रहे हो" यह कहकर सरस्वती। भाग खड़ी हुई। परन्तु किव लोगों ने उनके। फिर से लाकर ह के गुणों की स्तुति करने में लगाया है। गुरु शङ्कर की महि विचित्र है॥ १५॥

रुधेकाक्षरधाङ्निघएदुश्ररणैरे।णादिकप्रत्यय-गायैर्हन्त यङन्तदन्तुरतरेर्दुर्वोधदूरान्वयैः । क्रूराणां कवितावतां कतिपयैः कष्टेन कृष्टैः पदै-होहा स्याद्वश्रगा किरातविततेरेणीव वाणी पम ॥१६

मुक्ते इस बात का दुःख है कि जिस प्रकार मृगी किरातों के समूह वश में होकर दुद्शा की प्राप्त करती है उसी प्रकार मेरी किवता है किवयों के रूच अचर से युक्त, निघएट (केशश) की सहायता से जिनका अर्थ लगाया जा सकता ऐसे उएगादि प्रत्ययों से युक्त, यहन प्रयोगों से विषमतर, दुर्बोध, दूरान्वयी, इधर-उधर से खींचकर लाये के पदों से समानता की जहने पर दुर्दशा की प्राप्त करेगी ॥ १६॥

नेता यत्रोद्धसित भगवत्पादसंज्ञो महेशः शान्तिर्यत्र पक्षवंति रसः शेषवानुज्ज्वलाद्यैः। यत्राविद्याक्षतिरिप फलां तस्य काव्यस्य कर्ता धन्यो व्यासाचलकविवरस्तत्कृतिज्ञाश्च धन्याः॥१४

ऐसा होगे पर भी शक्कर के गुण-वर्णन में मेरी प्रवृत्ति अपने कृतकृत्य बनाने के लिये ही है। जिस कान्य में भगवत्पाद-नामा महादेव नेता हैं, श्रृङ्कार आदि अन्य रूसां से संवलित शान्त रहां जहाँ प्रकाशित हो रहा है, जिसमें अविद्यू का नाश होना ही फर्ली घन्य है उस कान्य का कर्ता कविवर जो ज्यासदेव के समान अख्यां है तथा घन्य हैं वे लोगे भी जो दस कान्य के स्वाद की जाननेवाले हैं।

#### ग्रन्थ का विषय °

事

13

III.

È

86

तेरं

धा

1

A P

N

तत्राऽऽदिम खपोद्धघाते। द्वितीये तु तदुद्भवः। तृतीये तत्तद्यतान्धोवतारनिरूपणम् ॥ १८॥ चतुर्थसर्गे तच्छुद्धाष्ट्रभपाक्चरितं स्थितम्। पश्चमे तद्योग्यसुखाश्रमपाप्तिनिरूपणम् ॥ १९ ॥ महताडनेहसा यैषा संप्रदायागता गता। तस्याः शुद्धात्मविद्यायाः षष्ठे सर्गे प्रतिष्ठितिः ।। २०॥ तद्वचासाचार्यसंद्शीविचित्रं सप्तमे स्थितम् । स्थितोऽष्टमे मण्डनार्यसंवादो नवमे मुनेः ॥ २१ ॥ वाणीसाक्षिकसार्वज्ञनिर्वाहापायचिश्तनम् । दशमे यागशक्त्या भूपतिकायप्रवेशनम् ॥ २२ ॥ बुद्धचा मीनध्वजकलांस्तत्मसङ्गप्रश्चनम्। ्सर्ग एकाद्शे त्य्रभैरवाभिधनिर्जयः ।। २३ ॥ द्वादशे हस्तघात्रयार्यतोटकोभयसंश्रयः। वार्तिकान्तब्रह्मविद्याचालनं तु त्रयोद्शै ॥ २४ ॥ चतुर्वशे पद्मपादतीर्थयात्रानिक्षणम्। सर्गे पश्चद्शे तूक्तं तदाशाजयकौतुकम् ॥ २५ ॥ षोडशे शारदापीठवींसस्तस्य महात्मनः इति षोडशभिः सर्गैर्व्यत्पाचा शांकरी क्या ॥ २६ ॥

0

पहिले सर्ग में उपोद्घात; दूसरे में शङ्कराचार्य की उत्पत्ति; में भिन्न-भिन्न देवताओं के अवतार का वर्णन; चौथे में शङ्कराचार्य का वर्ष की अवस्था के पूर्व का चरित्र; पश्चम में जीवनमुक्ति के साधा संन्यांस आश्रम की प्राप्ति का निरूपण; षष्ठ में अति प्राचीन का सम्प्रदाय से आई हुई शुद्ध आत्म-विद्या की स्थापना; सप्तम स शक्कर और व्यास का विचित्र दर्शन; अष्टम में सएडन मिश्र तथा राष्ट्र चार्य का परस्पर संवाद; नवम में सरस्वती के साची देकर का शङ्कर की सर्वज्ञता सिद्ध करने के उपाय का चिन्तन; दशम में येगार के द्वारा अमरक नामक राजा के मृत शरीर में प्रवेश तथा का कलाओं को ज्ञानकर उनका प्रकटीकरण; एकादश सर्गे में छ नामक कापालिक पर विजय; द्वादश में हस्तामलक तथा आर्थी नामक दे। शिष्यों की प्राप्ति; त्रयोदश में वार्तिकान्त ब्रह्मविद्याः अखिल भारत में प्रचार; चतुर्देश में पद्मपाद नामक शिष्य की यात्रा; पद्भवद्श में शङ्कराचार्य की दिग्विजय-लोला का वर्णन; के सर्ग में शङ्कराचार्य का शारदा मठ में निवास -इन घोडश सर्गों के शङ्कराचार्य के जीवन-चरित्र का प्रतिपादन किया गया है ॥ १८-२६।

> सैषा कलियलच्छेक्नी सकुच्छुत्याऽपि कामदा । नानामश्नोत्तरै रम्या विद्यमारभ्यते मुदे ॥ २७॥

शङ्कराचार्य को यही जीवन-कथा, जो कलि-मल के। दूर करनेवाली एक बार भी अवण करने से पुरुषार्थ के। देनेवाली है और नाना क्री से रमणीय है, विद्वानों के आनन्द के लिये आरम्भ की जाती है॥ व

#### कयारस्भं

एकदा देवता रूप्याचलस्यमुपतिस्थिरे । देवदेवं तुषारांश्चिमत्र पूर्वाचलस्थितम् ॥ २८॥ 1

म्

विश

Œ.

शह

त्राह

JŲ:

IN.

रेते

धाः

16

वे

È

ĘI

18

प्रसादानुमितस्वार्थसिद्धयः प्रणिपत्य तम् ।

प्रकुत्तीकृतहस्ताङ्गा विनयेन व्यजिज्ञपृत् ॥ २९ ॥

विज्ञातमेव भगवन् विद्यते यद्धिताय नः ।

वञ्चयन्सुगतान्बुद्धवपुर्धारी जनाद नः ॥ ३०॥

तत्प्रणीतागमालुम्बैबैद्धिर्दर्शनदृषकः ।

व्यासेदानीं प्रभो धात्री रात्रिः संतमसैरिव ॥ ३१॥

[ यहाँ कित शङ्कराचार्य के अवतार को कथा का आरम्भ करता है। बौद्धों के उपद्रवों के कारण वैदिक धर्म की जो दुर्दशा हो गई थी, उसी की दूर करने के लिये शिव ने शङ्कराचार्य का रूप किसी प्रकार धारण किया, इसका विस्तृत वर्णन यहाँ से आरम्भ होता है।]

एक बार देवता लोग उदयाचल पर स्थित चन्द्रमा के समान कैलाश पर्वत पर रहनेवाले महादेव के पास गये। शिवजी की प्रसन्नता से जिनके स्वार्थ के सिद्ध होने का अनुमान किया जा सकता था, ऐसे विवताओं ने उन्हें प्रणाम किया और अञ्जलि जोड़कर, नम्नता-पूर्वक यह निवेदन किया कि भगवन ! यह तो आपको विदित ही है कि बुद्ध का अवतार धारण करके भगवान विष्णु 'बौद्ध धर्मावलिक्यों को ठगते हुए हमारे कल्याण में लगे हुए हैं; तथापि हे प्रभो ! बुद्ध के द्वारा रिचेत आगमों का अवलम्बन करनेवाले वेद-शास्त्र के दूषक बौद्धों के द्वारा इस समय यह पृथ्वी उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार धने अन्धकार से रात्रि॥ २८—३१॥

वर्णाश्रमसमाचारान् ब्रह्मन्ति ब्रह्मविद्विषः। ब्रुवन्त्याम्नायवचसां शीविकामात्रतां प्रभो ॥ ३२॥

हे पंभो ! ये ब्रह्मद्वेषी बौद्ध वर्णाश्रम के त्राचारों की निन्दा करते हैं तथा वेद के वचनों की जीविका मात्र बतलाते हैं 1 रेर ॥

न संध्यादीनि कर्माणि ज्यासं वा न कदाचन। करोति मनुजः कथित्सर्वे पाखण्डतां गताः॥ ३३॥

हे प्रभो ! श्राजकल कोई भी मनुष्य न तो सन्ध्यादिक को करता है, न संन्यास का सेवन करता है, श्रीर सब पाखरडी (नाति बन गये हैं॥ ३३ ॥

श्रुतें पिद्यति श्रोत्रे क्रतुरित्यक्षरद्वये । क्रियाः कथं प्रवर्तेरन् कथं क्रतुश्चनो वयम् ॥ ३४॥

सब मनुष्य 'यज्ञ' इन दो अचरों के कान में पड़ते ही कान के। से बन्द कर लेदे हैं; ऐशी दशा में यज्ञ आदिक क्रियायें कैसे हो सं हैं ? श्रीर हम लोग भी यज्ञ में अपने श्रंश के। कैसे खाय ?॥ ३॥

शिवविष्णवागमपरैर्लिङ्गचक्रादिचिह्नितै:।

पाखण्डै: कर्म संन्यस्तं कारुएयमिव दुर्जनै: ॥ ३५॥

शिव तथा वैष्णव श्यागम में निरत रहनेवाले लिझ (शिवित तथा चक्र (सुदर्शन चक्र) श्यादि चिह्नों से श्रपने शरीर के। चिह्निक वाले इन पाखिएडयों ने कर्म के। चसी प्रकार छोड़ दिया है जिस ह दुर्जनों ने दया-भाव के।। १५॥

अनन्येनैव भावेन गच्छन्त्युत्तमपूरुषम्।

श्रुति: साध्वी वद्शीवै: का वा शाक्येन दृषिता ॥ ३६ एकाम चित्त से चर तथा अचरः से प्रथक, परमात्मा को प्रति करनेवाली किस साध्वी श्रुति (वेदमन्त्रों) के। इन मतवाले बौढ़ों ने हैं नहीं किया है १॥ ३६॥

सद्यः कृत्तिज्ञशिरःपङ्कजार्चितभैर्षेः । न ध्वस्ता लोक्प्रयोदा का वा कापालिकाधमैः॥ ३०। fin

ो :

**स**र

381

11

बि

4

TR

361

तेपा

व्

9

तुरन्त काटे गये ब्राह्मण के सिर्क्रिपी कमलों से भैरव की पूजा करनेवाले अधम कापालिकों ने किस लोक-मर्यादा के। ध्वस्त नहीं कर दिया है १ ॥ ३७ ॥

ब्रान्येऽपि बहवो मार्गाः सन्ति भूमौ संकण्टकाः। जनैर्येषु पदं दत्त्वा दुरन्तं दुःखमाप्यते ॥ ३८॥

पृथ्वी पर श्रौर भी बहुत से कराटकाकीर्य (तार्किक) सार्ग हैं जिन पर पैर रखकर श्रधिक कष्ट पाया जाता है।। ३८॥

तद्भवाँ छोकरक्षार्थमुत्साच निखिलान् खलान्। वर्त्म स्थापयतु श्रीतं जगद्येन सुंखं व्रजेत्॥ ३९॥

इसिलये त्राप लोक को रज्ञा के लिए इन समस्त दुष्टों का नाश कीजिए तथा वैदिक मार्ग की स्थापना कीजिए जिससे संसार में सुख प्राप्त हो।। ३९॥

इत्युक्त्वापरतान् देवानुवाच गिरिकाप्रियः। मनारथं प्रथिष्ये मानुष्यमवन्तम्ब्य वः॥ ४०॥

इतना कहकर जब देवता लोग चुप हो गुये तब शिवजी ने कहा कि मैं मनुष्य-रूप धारण करके आप लेएगों के मनेरिथ की पूरा करूँगा ॥४०॥

दुष्टाचारविनाशाय धर्मसंस्थापनाय च ।
भाष्यं कुर्वन्ब्रह्मसूत्रतात्पर्यार्थविनिर्धायम् ॥ ४१ ॥ 
भोहनप्रकृतिद्वैतध्वान्तभध्याद्वभाज्ञभिः ।
चतुर्भिः सहितः शिष्येश्चतुरैर्हरिवद्भुजैः ॥ ४२ ॥

यतीन्द्रः शंकरो नक्तना भविष्यामि मेहीतले ।

मदत्त्वया भवन्ताऽपि मानुषीं तनुमाश्चिताः ॥ ४३ ॥

तं मामजुसरिष्यन्ति सर्वे त्रिदिववासिनः। तदा मनेरियः पूर्णी भवतां स्यान संशयः॥ ४४॥

में दुष्ट ब्राचार के जाश के लिये, धर्म की स्थापना के लिये, ब्रह्म तात्पर्य के निर्माय करनेवाले भाष्य की रचना कर, ब्रह्मानमूलक हैं। ब्राच्यकार के दूर करने के लिये मध्याह्न-काल के सूर्य की मौति शिष्यों के साथ — चार भुजाओं के साथ विष्णु की तरह—इस क तल पर यितयों में श्रेष्ठ शङ्कर के नाम से उत्पंत्र हूँगा। मेरे समान लोग भी मनुष्य-शरीर को धारण की जिए। यदि सब देवता लोग ब्रानुसरण करेंगे तो इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि ब्रापका में ब्राव्य पूरा हेरगा। ४१ — ४४॥

ब्रुवन्नेवं दिविषदः कटाक्षानन्यदुर्लभान् । कुमारे निद्धे भातुः किरणानिव पङ्क्तने ॥ ४५॥

ं देवताओं से इस क्रकार कहते हुए शिवजी ने स्वामी कार्तिके। दुर्लभ कटाचों से इस प्रकार देखा जिस प्रकार सूर्य कमलों के ऊपर क्र किरणों को रखता है ॥ ४५॥

श्रीरनीरनिधेवीचिसचिवाम्त्राप्य तान्गुहः। कटाक्षान्मुमुदे रश्मीजुदन्वानैन्द्वानिव ॥ ४६॥

चीर-समुद्र की लहरी के समान उन कटाचों के। पाकर कार्तिकें प्रकार प्रसन्न हुए जिस प्रकार समुद्र चेन्द्र-किरगों के। पाकर न्नार है।। ४६॥

अवदन्नन्दनं स्कन्द्ममन्दं चन्द्रश्चरः। दन्तचन्द्रातपानन्दिवृन्दारकचकीरकः॥ ४७॥ 10-1

वि :

Je I

न इ गि

सं

देव

ग्र

af

I

अपने दाँतों की किरणों से चकोर-रूपी देवताओं को प्रसन्न करनेवाले शिवजी ने अपने बुद्धिमान पुत्र स्कन्द से इस प्रकार कहना प्रारम्भ किया—। ४७॥

शृशु सौम्य बंचः श्रेया जगदुद्धारगोचरम्। कार्यडत्रयात्मके वेदे मोद्भृष्टते स्याद्धिजाद्भृतिः ॥ ४८ ॥ तद्रक्षणे रक्षितं 'स्यात्सकतं जगतीतत्तम् । तद्धीनत्वता वर्णाश्रमधर्मततेस्ततः ॥ ४९ ॥ इदानीमिद्युद्धार्थमितिवृत्तिमतः पुरा। मम गूढाशयविदौ विष्णुशेषौ समीपगौ ॥ ५०॥ मध्यमं कार्यडमुद्धतु मनुज्ञातौ मयैव तौ । अवतीर्यांशतो भूमौ संकर्षणपतञ्जली ॥ ५१ ॥ मुनी भूत्वा मुदोपास्तियागकाएडकुतौ स्थितौ । अग्रिमं ज्ञानकाएडं तूद्धरिष्यामीति देवताः ॥ ५२ ॥ संप्रति प्रतिजाने स्म जानात्येव अवानिष । जैमिनीयनयाम्भोधेः शरत्मर्वशश्री भव ॥ ५३ ॥ विशिष्टं कर्मकाएडं त्वमुद्धर ब्रह्मणः कृते। सुब्रह्मएय इति रूपाति गमिष्यसि ततोऽधुना ॥ ५४ ॥ नैगमीं कुरु मर्यादामवतीर्य महीतले । निर्जित्य सौगतान् सर्वानाम्नायार्थविरोधिनः ॥ ५५ ॥ ब्रह्माऽपि ते सहाथार्थ मण्डना नाम शूसुरः। भविष्यति महेन्द्रोऽपि सुधन्वा नाम भूषिपः ॥ ४६॥

'हे सौम्य ! संसार के उद्धार-निषयक कल्याणकारी वचन के कमं, चपासना श्रीर ज्ञान भेद से तीन काएडवाले वेद का उद्यार पर ही द्विजों का उद्घार निर्मर है। उसकी रक्षा होने पर ही क संसार की रचा है। सकती है क्योंकि वर्णाश्रम-धर्म का समुद्राय के ही अधीन है। इस समय इसका उद्धार करना बहुत ही आक मेरे पास रहनेथाले, गूढ़ाशय के। जाननेवाले, विष्णु शेषनाग हैं जो मध्यम काएंड ( उपासना ) का उद्धार करने के लिये अनुमति से संकर्षण और पतजलि के रूप में इस संसार में क्रा हुए हैं। इन देानों मुनियों ने आनन्द से उपासना और येा। 🙀 की रचना क्रमशः की है। अर्न्तिम (ज्ञान) काएड का उद्धार मैं है करूँगा। इस बात की प्रतिज्ञा मैंने देवताओं के सामने कर दी है। ह जैमिनीय न्याय-रूपी समुद्र के लिये शारत्पूर्णिमा के चन्द्रमा विन ब्राह्मणों के लिये तुम विशेष कर कर्मकाएड का उद्धार करी, कि लेक में सुब्रह्मण्य नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। तुम पृथ्वी पर तार, लेकर वेदार्थ के ज़िरोधीं समस्त बौद्धों को जीतकर वेद की मर्ग को स्थापित करो। तुम्हारी सहायता करने के लिये ब्रह्मा सह नामक ब्राह्मण तथा इन्द्र सुधन्त्रा नामक राजा बने गे।" ४८-५६॥

टिप्पणी—वेद के तीन कायह माने जाते हैं—(१) कर्मकाण (२) देवता-कायह श्रीर (३) ज्ञानकायह । कर्मकायह में यज्ञ, यागार का वर्णन रहता है; देवताकायह में उपासना श्रीर येगा का तथा का कायह में अध्यास विषय का विवेचन रहता है। कर्मकायह का उद्धार कि कार्तिकेय के अवतार कुमारिल भट्ट ने किया, देवताकायह का उद्धार कि क्र्य-धारी संकर्षण ने और येगा का शेषांवतार पतञ्जिल ने किया। लिये देवताकाण्ड के। संकर्षणकायून भी देवते हैं। ज्ञानकायह (उर्ण षद्) का उद्धार ब्रह्मसूत्र पर काररिक माध्य लिखकर शकर के अवर्ण श्री शंकराचार्यने किया।

#

1

वि

का

नि

जिस

邓

मर्गः

as

196

तथेति प्रतिजग्राह विधेरपि विधायिनीम्। बुधानीकपतिर्वाणीं सुधाधारामिव प्रभोः ॥ ५७॥

देवतात्रों की सेना के अधिनायक कार्तिकेय॰ने ब्रह्मा की भी प्रवृत्त करनेवाली, सुधा के समान, शिव की सुन्दर वाणी के भी स्वीकार क्या ॥ ५७ ॥

अथेन्द्रो तृपतिभूत्वा प्रजा धर्मेण पालयन् । दिवं चकार पृथिवीं स्वपुरीममरावतीम् ॥ ५८ ॥

इसके बाद इन्द्र ने सुधन्वा नामक राजा बनकर धर्म से प्रजाओं का ह पालन करते हुए इस पृथ्वी का स्वर्ग और अपनी नगरी को अमरावती वना डाला।। ५८॥

> सर्वज्ञोऽप्यसतां शास्त्रे कृत्रिमश्रद्धयाऽन्वितः । प्रतीक्षमाणः क्रौब्चारिं मेलयामास सौगतान ॥५९॥

सर्वज्ञ होने पर भी बौद्धों के शास्त्र में कृत्रिम श्रद्धा को घारण करने-मह वाले राजा ने कार्त्तिकेय की प्रतीचा करते हुए बौद्धों का एकत्र किया ॥५९॥

ततः स तारकारातिरजनिष्ठ महीनले।

भद्दपादाभिधा यस्य भूषा दिक्सु दशामभूत् ॥ ६० ॥

वसके अनन्तर तारक असुर के शत्रु कार्त्तिकेय इस संसार में पैदा 🌃 छुए। उनकी ''भट्टपाद्'' संज्ञा दिशा-रूपी खियों के लिये अजङ्कार स बनी ।। ६० ॥

> स्फुटयन् वेदतात्पर्यमभाष्ट्रवैमिनिस्त्रितम् । सहस्रांशुरिवान् रूच्यञ्जिती भासयञ्जगत् ॥ ६१ ॥

जैमिनि सूत्रों में सन्निवेशित वेद के तात्पर्य को प्रकंट करते हुए भट्टपाद (कुमारिलेसह) उसी प्रकार सुशोभित हुए, जिस प्रकार श्रदण के द्वारा कुछ प्रकाशित किये गये संसार का भासित करते हुए सूर्य का चमकते हैं॥ ६१॥

टिप्पणी—जैमिन-रचित दर्शन कर्ममीमांसा श्रथवा पूर्वमीमांसा के विख्यात है। इसमें वैदिक कर्मकाण्ड के रहस्य का सम्यक् प्रतिपादा गया है। इसके १२ श्रध्याय तथा १००० न्याय (विषय) है। इस मीमांसा के 'सहस्रन्यायार्कुला' कहते हैं। जैमिनि के समस्त सूत्रों की क्ष्मितार के तीन मार्गों में की है—(१) पहिले श्रध्याय के प्रथम क्ष्मित्र व्याख्या का नाम है श्लोकवार्तिक (पद्यात्मक)।(२) पहिले श्रध्याय के प्रथम क्ष्मित्र से लेकर तृतीय श्रध्याय तक प्रन्थ की व्याख्या का नाम है तन्तर (गद्यात्मक)।, (३) चौथे श्रध्याय से लेकर वारहवें श्रध्याय तक की हं टिप्पणी का नाम है दुप् टीका (गद्यात्मक)।

राज्ञः सुधन्वनः प्राप नगरीं स जयन्दिशः।
प्रत्युद्रम्य क्षितीन्द्र्गेऽपि विधिवत्तमपूजयत्।। ६२॥
सोऽभिनन्द्याऽऽशिषा भूपमासीनः काञ्चनासने।
तां सभां शोभयामास सुरिभर्द्युवनीमिव।। ६३॥

कुमारिलभट्ट समस्त दिशाओं को जीतते हुए राजा सुक्ता नगरी में आये। राजा ने भी आगे जाकर उनका स्वागत किया। विधिवत पूजन किया। सोने के आसन पर बैठे हुए कुमारिका राजा को आशीर्वाद से अभिनन्दित कर उस सभा के। उसी प्रका सुशोभित किया जिस प्रकार वसन्त स्वर्ग की वाटिका के। में करता है।। ६२-६३॥

> सभासमीपिटिपिश्रितकोकितक्वितम् । श्रुत्या जगाद् तद्रचारजाद्राजानं पिएडताप्रणीः ॥ ६४।

PR

दन

4

8

P

酥

T

मितिनैश्चेम सङ्गस्ते नीचैः काककुछैः पिक। अतिद्वकनिहाँदैः श्लाघनीयस्तदा भन्नेः ॥ ६५॥

सभा के समीप उगनेवाले वृत्तों पर बैठे हुए कै किलों की कूक सुनकर पिंडतों में श्रेष्ठ, कुमारिल ने उनकी लिंत करते हुए राजा से कहा-ए कोकिल ! यदि मलिन, काले, नीच, कानों के। कृष्ट पहुँचानेवाले शब्दों का करनेवाले कौवों से तुम्हारा सम्बन्ध न होता ता तुम अवश्य आधनीय होते। यहाँ काकों के द्वारा मिलनचरित्र, शून्यवादी, श्रुति-निन्दक बौद्धों की श्रोर संकेत है। श्लोक का श्रमिप्राय है कि राजा के गुणी होने पर भी इसमें यह महान् देाष है कि वह •श्राचारहीन शून्यवादी बौढ़ों की संगति करता है। यदि वह उनका संग छोड़ दे, शो सचमुच वह ऋावनीय होगा ॥ ६४-६५ ॥

षडिभिक्षा निशम्येमां वाचं तात्पर्यगर्भिताम्। नितरां चरणस्पृष्टा भुजंगा इव चुक्रुधुः ॥ ६६ ॥ बित्त्वा युक्तिकुठारेण बुद्धसिद्धान्तशाधिनम्। स तद्द्रग्रन्थेन्धनैश्चीर्णैः क्रोध्डवालामवर्धयत् ॥ ६७ ॥

बौद्ध लाग इस सारगर्भित वचन का युगकर पैशे-तले कुचले गये सीपों की तरह ऋद हो गये। युक्तिरूपी कुठार से बौद्ध-सिलान्त-रूपी वें हेत की काटकर कुमारिल ने इकट्ठा किये गये बौद्ध-प्रनथ-रूपी इन्धन की जलाकर उनकी क्रोध-स्वाला के। बढ़ाया ॥ ६६-६७ ॥

> सा सभा वद्नैस्तेषां सेषवाटलकान्तिभिः। वभौ बालातपाताम्रै:•सरसीव सरोक्है: ॥ ६८ ॥

वह सभा क्रोध से लाज है। अवाले बौद्धों के मुखों से उसी प्रकार शाभित हुई जिस प्रकार प्रातःकालीन बालसूर्य की किरणों से लाल कमलों से तालाब शाभित होता है।। ६८॥

BI

चपन्यस्यत्सु साक्षेपं खण्डयत्सु परस्परम्। तेषुद्तिष्ठिचियींनो भिन्दिनिय रसातत्तम् ॥ ६९॥ कुमारिल के प्रति आच्रेप-युक्त वचनों के कहने तथा परस्पर करने से इतना भारी कोलाहल मचा कि जान पड़ता था कि तह विदीर्ण हो जायगा ॥ ६९॥

अर्धः पेतुर्बुधेन्द्रेण क्षताः पक्षेषु तत्क्षणम् । व्युंदकक्शतकें तथागतघराघराः ॥ ७० ॥

जिस प्रकार इन्द्र के द्वारा पाँख काटे जाने पर पर्वत पृथ्वील गिर पड़े थे उस्री प्रकार परिडतश्रेष्ठ कुमारिल के द्वारा विशाल, ह तर्क से बौद्धों के पत्त (न्याय-सम्बन्धी पूर्वपत्त ) के खिएडत का जाने पर वे पृथ्वी पर गिर पड़े ॥ ७० ॥

स सर्वज्ञपदं विज्ञोऽसहमान इव द्विषाम्। चकार चित्रविन्यस्तानेतान्मौनविभूषितान् ॥ ७१ ॥ ततः प्रक्षीणद्र्षेषु बौद्धेषु वसुधाधिपम्।

बोधयन्बहुधा वेदवचांसि प्रशसंस सः ॥ ७२ ॥ सर्वज्ञ कुमारिल ने बौद्धों की 'सर्वज्ञ' उपाधि के। नहीं मही उनको चित्र-लिखित (संज्ञा से रहित<sup>°</sup>) तथा मौन कर दिया। बी इस प्रकार दर्पहीन हे। जाने पर कुमारिल ने राजा की वेद का सममाते हुए वेद-मन्त्रों की भूरि भूरि प्रशंसा की ॥ ७१-७२॥

बभाषेऽय घराघीशो विद्यायतौ जयाजयौ।

यः पतित्वा गिरेः मुङ्गादर्व्ययस्तन्मतं भ्रुवम् ॥ ७३॥ तब राजा ने कहा कि जय श्रीर पंशाजय तो विद्या के अधीर पहाड़ की चाटी से गिरकर भी जिसका शरीर अनत रह ( घायल न हो ), इसी का मृत सत्य है।। ७३।।

9 ]

16

4

, F

क्रा

हते।

ilai

तदाकर्ण्य ग्रुखान्यन्ये परस्क्रमत्तोकयन्।
द्विजाग्रचस्तु स्मरन् वेदानारुरोह गिर्रेः शिरः॥ ७४॥
यदि वेदाः प्रमाणं स्युर्भूयात्काचिन्न मे श्रतिः।
इति घोषयता तस्मान्न्यपाति सुमहात्मनाः॥ ७५॥

इस वचन के। सुनकृर बौद्ध लोग तो एक-दूसरे का मुख देखने लगे परन्तु वह ब्राह्मण-शिरोमणि कुमारिल वेदों का स्मरण करता हुआ पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। "यदि वेद प्रमाण हैं। तो मेरी किसी प्रकार की चति न हो", यह घोषित करते हुए वह महात्मा पहाड़ की चोटी से गिर पड़ा। ७४-७५।।

किमु दौहित्रदत्तेऽपि पुर्णये वित्तयमास्थिते । , ययातिश्च्यवते स्वर्गात्पुनरित्यूचिरे जनाः ॥ ७६ ॥

उन्हें चोटी से गिरते हुए देखकर इकट्टे हुए लोगों ने कहना शुरू किया कि दै।हित्र के द्वारा दिये गये भी पुराम के नाश हो जाने पर क्या॰ यह यथाति है जो स्वर्ग से गिर रहा है ? ॥ ७६ ॥

श्रुतिरात्मशर्गयानां व्यसनं ने विद्यनित किम् ॥७७॥

वह लोक-गुरु ब्राह्मण रूई के देर की तरह पहाड़ से नीचे गिर पड़े। क्या श्रुति अपने शरण में आनेवाले पुरुषों के दुःख के दूर नहीं करती ? ॥ ७७ ॥

श्रुत्वा तदद्भुतं कर्म द्विजा दिग्भ्यः समाययुः।

पनघोषिमवाऽऽकर्प्यः निकुञ्जेभ्यः शिखावताः॥ ७८॥

इस श्रद्भुत कर्म का सुनकर ब्राह्मण लोगः नाना दिशाओं से वसी

प्रकार आये जिस प्रकार सेघ की गर्जना सुनकर कुञ्जों से मोर॥ ७८॥

दृष्ट्वा तमक्षतं राजा श्रद्धां श्रुतिषु संद्धे । निनिन्द बहुधाड्रज्स्मानं खलसंसर्गदृषितम् ॥ ७९॥

राजा ने कुमारिल के अचत देखकर श्रुति में श्रद्धा धारण की और के संसर्ग से दूषित अपने आपकी निन्दा अनेक प्रकार से की ॥ अ।

सौगतास्त्वब्रुवलोदं प्रमाणं मतनिर्णये । मर्णिमन्त्रौषधैरेवं देहरक्षा भवेदिति ।। ८०॥

परन्तु बौद्धों ने कहा कि किसो मत के निर्णय में यह आह प्रमाण नहीं हो सकता, क्योंकि देह की रचा तो मिण, मन्त्र और की के बल पर इस प्रकार की जा सकती है ॥ ८०॥

दुर्विधैरन्यया नीते प्रत्यक्षेऽर्थेऽपि पार्थिवः।

सुकुटीभीकरमुखः संघामुग्रतरां व्यधात्॥ ८१॥

पृच्छामि भवतः किंचिद्वक्तुं न प्रभवन्ति ये।

यन्त्रोपलेषु सर्वीस्तान्धातियच्याम्यसंश्रयम्॥ ८२॥

जब दुष्ट बौद्धों ने इस प्रकार प्रत्यक्त होनेवाले भी पदार्थ के। अन कर देने की चेष्टा की तब भ्रं छुटी के कारण राजा का मुख भयहूं। गया। वस्ते बड़ी उप प्रतिक्षा की—"में आप लोगों से कुछ पूर्व और जो लोग उसका उत्तर न दे सके गे उनका पत्थर के हैं। (के। हर्तू) में दबाकर मार डालुँगा।" ।। ८१-८२॥

इति संश्रुत्य गोत्रेशो घटमाशीविषान्वितम् । श्रानीयात्र किमस्तीति पप्रच्छ द्विजसौगतान्।। ८३॥ वक्ष्यामहे वयं भूपे श्वः प्रभातेऽस्य निर्णयम् । इति फसाद्य राष्ट्रानं वृग्धुर्भूस्रसौगताः ।। ८४॥ 91

प्राच

FI I

U.

यह प्रतिज्ञा कर राजा ने साँपों से भरे हुए घड़े की लाकर ब्राह्मणों तथा बौद्धों से पूछा कि बतलाइए इसके भीतर क्या है १-- प्रश्न के। सुनकर ब्राह्मणों श्रीर बौद्धों ने कहा—हे राजन् ! कल प्रातःकाल हम लोग इसका निर्णय करेंगें। इस वचन से राजा कें प्रसन्न कर वे दोनों चले गये ॥ ८३-८४ ॥

पद्मा इब तपस्तेषुः कएउद्भयसपायसिश चमिं प्रति भूदेवाः सेाऽपि पादुरभूततः ॥ ८५॥ संदिश्य वचनीयांशमादित्येऽन्तर्हिते द्विजाः। त्राजग्रुरपि निश्चित्य सौगतः कलशस्थितम्॥ ८६॥

ब्राह्मणों ने गले भर जल में कमल के समान खड़े होकर सूर्य भगवान के प्रसन्नतार्थ तपस्या की। तब सूर्य भगवान् प्रकट हुए और 'वड़े के भीतर रोषशायी भगवान् हैं यह कहकर उनके ऋस ( अन्तर्धान ) होने पर ब्राह्मण लोग राजा के पास आये तथा-निश्चय करके बौद्ध लोग भी श्राये ॥ ८५-८६ ॥

ततस्ते सौगताः सर्वे भ्रजंगोऽस्तीत्यवादिषुः। भोगीशभोगशयनो भगवानिति भूसुराः ॥ ८७ ॥ श्रुतभूसुरवाक्यस्य वदनं पृथिवीपतेः। कासारशोषणम्लानसारसश्रियमाददे ॥ ८८ ॥

तब बौद्धों ने कहा कि इसके भीतर साँप है और ब्राह्मणों ने कहा कि शेषनाग की सेज पर सेंग्रेनेवाले भगवान् विष्णु हैं। ब्राह्मणों के इस वचन के। सुनने पर राजा का अ ह उसी प्रकार मुरका गया जिस प्रकार तालाब के सुखने पर कमृति ॥ ८०-८८ ॥

> अय प्रोवाच दिव्या वाक्सम्राजमश्रीरिणी। तुदन्ती संश्यं तस्य सर्वेषामप्रि शृष्त्रताम्॥ ४९॥

सत्यमेव महाराज ब्राह्मणा यद्ग बभाषिरे । मा कृथः संशयं, तत्र भव सत्यमतिश्रवः ॥ ९०॥ श्रुत्वाऽशरीरिखीं वाणीं ददशं वसुधाधिपः । मूर्तिः मधुद्धिषः कुम्भे सुधामिव सुराधिपः ॥ ९१॥

उसी समय शरीर-एहित आकाशवाणी सब श्रोताओं तथा गा संशय के। दूर करती हुई, प्रकट हुई—''हे राजन्! ब्राह्मणोंने कहा है वह बिल्कुल सचा है। इस विषय में सन्देह मत ह सत्यप्रतिज्ञ बना"। इस आकाशवाणी के। सुनकर राजा ने हस में विष्णु भगवान की मूर्ति के। उसी प्रकार देखा जिस प्रकार हुः सुधा के।।। ८९-९१॥

निरस्ताखिलसंदेहो विन्यस्तेतरदर्शनात्। व्यधादाज्ञां ततो राजा वधाय श्रुतिविद्विषाम्॥ ९२। श्रासेतोरातुषाराद्वेबीद्धानादृद्धवालकम्।

न इन्ति यः सं इन्तन्या भृत्यानित्यन्वशासृपः ॥ ९३।

घड़े में रक्ली गई वस्तु से भिन्न वस्तु के। देखकर राजा का सब है दूर हो गया श्रोर राजा ने श्रुति-निन्दक बौद्धों के मारने की श्राह्म है

"हियालय से लेकर रामेश्वरम्-पर्यन्त बालक से लेकर वृद्धों तह के जो नहीं मारता है वह स्वयं मारने योग्य है"—ऐसी आज्ञा गर्व अपने नौकरों के दी ॥ ९२-९३॥

इष्टोर्जिप दृष्टदोषश्चेद्वध्य , एवं महात्मनाम् । जननीमपि किं साक्षान्नावधीद्वशृगुनन्दनः ॥ ९४॥

जिसके दोष दिखलाई पड़ें, वह उयक्ति प्रिय होते प महात्मात्रों के लिये वध्य होता ही है। क्या भूगुनन्दन पर्श्वण साज्ञात् श्रपनी माता के नहीं मार डाला १॥ ९४॥ Bi

राव

1

6

H:

₹

21

31

W

1

54

गुन

वा

TOP

### स्कन्दानुसारिराजेन जैना धर्मद्विषो हताः। यागीन्द्रेखेव यागझा विझास्तत्त्वावज्ञम्बना ॥ ९५॥

कार्त्तिकेय के अवतार कुमारिलभट्ट की आक्षा के मानकर राजा ने धर्मद्वेषी बौद्धों के। उसी प्रकार मार् डाला जिस प्रकार तत्त्वज्ञानी येगी येगा के प्रतिबन्धक ज्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आंलस्य आदि विन्नों के। नष्ट कर देता है।। ९५॥

हतेषु तेषु दुष्टेषु परितस्तार के।विदः । श्रौतवर्त्म तिमस्रेषु नष्टेष्विव रविर्महः ॥ ९६ ॥

इन दुष्टों के नष्ट हैं। जाने पर कुमारिल ने वैहिक मार्ग का इसी प्रकार सर्वत्र प्रचार किया जिस प्रकार अन्धकार के नष्ट हो जाने पर सूर्य प्रकाश को फैलाता है।। ९६।।

कुमारि तम्गेन्द्रेण हतेषु जिनहस्तिषु ।

निष्पत्यूहमवर्धन्त श्रुतिशाखाः समन्ततः॥ ९७॥

इस प्रकार सिंह-रूपी कुमारिल के द्वारा हस्ती-रूपी बौद्धों के मारे जाने पर चारों चोर श्रुति की शास्त्रायें बिनू विन्न के बढ़ने लगीं।। ९७॥

प्रागित्थं ज्वलनभुवा प्रवर्तितेऽस्मिन्
कर्माध्वन्यखिलविदा कुमारिलेन ।

उद्धतु अवनमिदं भवाब्धिमग्नं
कारुण्याम्बुनिधिरियेष चन्द्रचूदः ॥ ९८ ॥

इस प्रकार श्रमि से उत्पन्न होनेवाले सर्वज्ञ कुमारिलमट्ट के द्वाय कर्ममार्ग के पहिले प्रवर्तित हेर्न पर प्रपन्न में डूबे हुए इस संसार के उद्धार करने की कामना, करुणा के समुद्र, भगवान शंकर ने स्वयं प्रकट की ॥ ९८॥ टिप्पणी स्वामी कार्त्तिकेय की उत्पत्ति आगिन से है, आत: हे आवारमूत कुमारिलमह के लिये 'जवलनभू' (आगिन से उत्पन्न) गर्म प्रयोग किया गया है।

इति श्रीमाधवीये तदुपोद्भवातकथापरः। संक्षेपशंकरत्वये सर्गोऽयं प्रथमाऽभवत्।। १॥

माधवीय शङ्कर विजय का उपोद्धात रूप प्रथम सर्ग समाप्त हुआ





T

P

भाचार्य शङ्कर का जन्म

ततो महेश: किल केरलेषु
श्रीमद्रष्टपाद्रौ करुणासप्रदः।
पूर्णानदीपुरायतटे स्वयंभूलिङ्गात्मनाऽनङ्गधगाविराम्नीत्॥१॥

इसके बाद करुणा के समुद्र कामदेव के शत्रु भगवान् महादेव केरल देश में श्रीमद्वृष नामक पर्वत पर पूर्णा नदी के पवित्र तट पर ज्यातिर्तिङ्ग के रूप से स्वयं आविर्भृत हुए॥ १॥

तचोदितः कश्चन राजशेखरः
स्वप्ने मुहुद्द ष्टतदीयवैभवः।
पासादमेकं परिकल्प्य सुपूर्भ
पावर्तयत्तस्य समृद्देणं विभोः॥ २॥

राङ्कर की प्रेराणा से स्वर्त में बारम्बार उनके वैभव का देखेनेवाले राजशेखर नामक राजा ने एक सुन्दर मन्दिर बनवाकर उनका पूजन आरम्भ किया॥ २॥°

[8]

तस्येश्वरस्य प्रणतार्तिहर्तुः प्रसादतः प्राप्तनिरीतिभावः । कश्चित्तदभ्याशगतोऽग्रहारः

कालक्यभिरूयोऽस्ति महान्मनोज्ञः ॥ ३॥

भक्त जनों के क्लेश की दूर करनेवाले भगवान् शङ्कर के प्रा छ: प्रकार की 'ईति' बाधाओं से रहित, उसी मन्दिर के पास, जा नामक नितान्त रमणीय अप्रहार था।। ३।।

टिप्पणी—ईति अर्थात् बाधा। यह छः प्रकार की है—श्री अनावृष्टि, मूषक, टिड्डी, शुक तथा समीपवर्ती राजा। अग्रहार उत्ता को कहते हैं जिसमें ब्राह्मणों की बस्ती प्रधान रूप से रहती है। दिल्ला में ऐसे गाँवों की बहुलता है।

कश्चिद्विपश्चिदिह निश्चलधीर्विरेजे विद्यार्थिराज इति विश्रुतनामधेयः। रुद्रो द्रषाद्रिनिंलये।ऽवतरीतुकामे।

यत्पुत्रमात्मिपतरं समरोचयत् सः ॥ ४ ॥

डस गाँव में निश्चल छुद्धिवाले विद्याधिराज नाम से प्रसिद्धां पिंदुत त्रिराजमान थे जिनके पुत्र की वृष पर्वत पर रहनेवाले भी शिव ने अवतार लेने के लिये अपना पिता बनाने की इच्छा की ॥॥

ं पुत्रोऽभवत्तस्य पुरात्तपुएयै:

सुब्रह्मतेजाः शिवगुर्विभिरूपः। ज्ञाने शिवो यो वचने गुरुस्त-"

स्यान्वर्थनामाकृत लड्घंवर्गः ॥ ५॥
पूर्वजन्म के पुर्यय से ब्रह्मतेज से चमकते हुए विद्याधिरांव है।
शिवगुरु नामक पुत्र वृद्धन्न हुन्दा, जा ज्ञान में शिव, शङ्कर तथा

त्रति उस्

3

地

181

18

में गुरु, बृहस्पति था। श्रातः पिता ॰ने शिव श्रौर गुरु की समानता के कारण डसका सार्थक नाम 'शित्र-गुरु' रक्खा ।। ५॥

स ब्रह्मचारी गुरुगेहवासी तत्कार्यकासी विहितान्नभोजी।
सायं प्रभातं च हुताशसेवी व्रतेन वेदं निजमध्यगीष्ट ॥६॥
गुरु-गृह में रहनेवाले, विहित स्रन्न के। खानेवाले, स्रौर सायं-प्रातः
श्वा आनिहोत्र करनेवाले उसै ब्रह्मचारी ने गुरु के कार्य के। करते हुए,
नियमपूर्वक स्रपने वेद का स्रध्ययन किया॥६॥

क्रियाद्यतुष्ठानफलोऽर्थबोधः स नेापजायेत विना विचारम्। अधीत्य वेदानथ तद्धिचारं चकार दुर्वोधतरो हिन्वेदः।।।।।।

वेद के अर्थ का ज्ञान यज्ञ-यागादिक कियाओं के ज्ञान के जिये ही होता है। वह बिना विचार किये उत्पन्न नहीं होता। इसी जिये वेदों की पढ़कर शिवगुरु ने उन पर विचार किया। बिना विचार किये वेदों के अर्थ का सममना बड़ा कठिन होता है।। ७॥

वेदेष्वधीतेषु विचारितेऽथे शिष्यानुरागी गुरुराह तं स्म । अपाठि मत्तः सषडङ्गवेदो

व्यचारि कालो बहुरत्यगाचे ॥ ८॥

जब इस ब्रह्मचारी ने वेदों के। पढ़ लिया और वेदों के अर्थ का विचार कर लिया तब शिष्यानुराग्धे गुरु ने इससे कहा—मुमसे तुमने षडक्क वेद के। पढ़ा तथा इसके अर्थ का विचार किया। इस प्रकार तुम्हारा बहुत समय बीत गया है शिट ॥

> भक्तोऽपि गेहं वज संप्रति त्वं जन्गैऽपि ते दर्शनताज्ञसः स्थात्।

[ Bij

#### गत्वा कदाचित् स्वजनंत्रमादं विषेहिः मा तात विलम्बयस्य ॥ ९॥

इस समय भक्त हैं। ने पर भी तुम अपने घर जाओ क्योंकि सम्बन्धी तुम्हें देखने की अभिलाषा रखते हैं। कभी जाकर अपने क्षेत्र की आनन्दित करो। , हे तात! इस विषय में देरी मत करो॥१।

विधातुमिष्टं यदिहापराह्वे विजानता तत्पुरुषेण पूर्वम्।

विधेयमेवं यदिह् श्व इष्टं

कतु तदद्येति विनिश्चितोऽर्थः ।। १०॥

इस संसार में जा कार्य अपराह (दापहर के बाद) में है योग्य है उसे ज्ञानी पुरुष का चाहिये कि पूर्वीह हो में कर है। काम कल करने के लिये इच्ट हा उसका आज ही कर डालना के निश्चित सिद्धान्त यही है । १०॥

> कालोप्तवीजादिह यादशं स्यात् सस्यं त तादिग्वपरीतकालात्। तथा विवाहादि कृतं स्वकाले

> > फलाय करपेत न चेद्व दृथा स्यात्।। ११॥

ंडचित समय पर तेथि गये बीज से जैसी खेती उत्पन्न होती है विपरीत काल में बोये गये बीज से कभी नहीं होती। उसी मि विवाहादि संस्कार भी उचित समय प्रर किये जाने पर फल है अन्यथा वे निरर्थंक होते हैं॥ ११॥

श्रा जन्मना गणयता नतु तान् गताब्दान् भाता पिता परिणयं तव कर्तु कामी। 1

# पित्रोरियं प्रकृतिरेव पुरोपनीति

यंद्धयायतस्ततुभवस्य ततो विवाहम् ॥ १२॥

तुम्हारे विवाह करने की इच्छा करनेवाले माता पिता तुम्हारे क्षेत्रम से लेकर बीते हुए वर्षों का गिन रहे हैं। यह तो माता-पिता का शास्त्रमाव ही होता है कि पहले वे अपने पुत्र के उपनयन भी चिन्ता करते हैं और उसके अनन्तर विवाह की ॥ १२॥

तत्तत्कुलीनिपतरः स्पृहयन्ति कामं तत्तत्कुलीनपुरुषस्य विवाहकर्म। पिण्डपदात्तपुरुषस्य ससंततित्वे॰

विच्डाविलोपमुपरि स्फुटमीक्षमाणाः ॥ १३॥

श्रुच्छे, कुलीन पिता लोग कुलीन पुरुष के विवाह की श्रत्यन्त हैं। स्पृहा रखते हैं क्योंकि वे इस बात के। श्रच्छी तरह से जानते हैं कि पिएड देनेवाले पुरुष के सन्तान-युक्त होने पर ही श्रागे चलकर पिएड का कभी लोप नहीं होता है।। १३॥

श्चर्यावबोधनफलो हि विचार एष तच्चापि चित्रबहुकर्मविधानदेतोः।

श्रित्राधिकारमधिगच्छति सेद्वितीयः

कुत्वा विवाहमिति वेदविदां प्रवादः ॥ १४ ॥

वेदों के विचार का फल है उनके अथों का यथार्थ झान। वेदार्थ के जानने का फल है—नाना प्रकार के वैदिक कमों का अनुष्ठान। परंत्नु इसका अधिकारी वहीं हो सकता है जिसने विवाह किया है। श्रुति का नियम है कि पित-पत्नी को एक संग यागादि कमें करना चाहिए (सहोभी चरतां धर्मम्)। अतः याग-सम्पादन के लिये भी विवाह की आवश्यकता है।। १४॥

सत्यं गुरो न नियमे। इस्ति गुरोरधीत-वेदो गृही भवति नान्यपदं प्रयाति। वैराग्यवान ज्ञजति भिक्षुपदं विवेकी

नो चेद्र गृही भवति राजपदं तदेतत्॥ १५॥

ब्रह्मचारी शिवगुर ने कहा कि ठीक है परन्तु गुरु से वेद का क करनेवाला ब्रह्मचारी गृहस्थ ही बनता है, दूसरे किसी आश्रम के जाता है यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि विवेकी पुरुष वैरायः होने पर सीधे संन्यास आश्रम में जा सकता है। यदि वह के विवेकगुक्त न हो तब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करता है, यही। मार्ग है।। १५।।

टिप्पणी—श्रुति का साधारण कथन है कि प्रत्येक मनुष्य जन्म है।
ऋणों में बद्ध रहता है—देव-ऋण, ऋषि-ऋण तथा पितृ-ऋण।
ऋण का परिशोध यज्ञ के द्वारा , दूसरे का अध्यापन-कार्य के द्वारा औ।
का पुत्र-उत्पादन के द्वारा किया जाता है। अतः साधारणतथा ह
आश्रमों का निर्वाह करते हुए संन्यास ग्रहण करना चाहिए। यही ह
नियम है:— ब्रह्मचर्य परिसमाप्य ग्रही भवेत्। ग्रही भूत्वा वनी भवेत्।
भूत्वा प्रव्रजेत्—जाबालोपनिषद् खग्रह।। ४॥

परर्नेत विशेष नियम यह है कि जिस्र दिन वैशम्य उत्पन्न हैं उसी दिन संन्यास ग्रह्म कर ले। यदहरेव विरजेत्, तदहरेव हैं (जांबालोपनिषद्)

श्रीनैष्ठिकाश्रममहं परिगृद्ध याव-क्जीवं वसामि तब पार्श्वगतिश्चरायुः। दएडाजिनी साविनया बुध जुह्दमौ वेदः गठन पठितविस्मृतिहानिमिच्छन्॥ १६॥ [8

T

Hi

(विवः ह रे

ही

श्रीत

N

ही ह

त्।

हे गुरा ! इसलिये नैष्ठिक ब्रह्मचर्य ( मरणान्त ब्रह्मचर्य ) धारण कर, में जीवन भर दएड श्रोर चर्म के। धारण करके, विनयपूर्वक श्रानि में हुवन तथा वेद का अभ्यास करता हुआ आपके पास रहना चाहता हूँ जिससे मेरे पठित प्रन्थ का विस्मरण न हो जाय।। १६॥

दारग्रहो भवति ताबद्यं सुखाय यावत्क्रताञ्चभवगोचरतां गतः स्यात्। ' पश्चाच्छनैर्विरसतामुपयाति सेाऽयं

किं निह्नुषे त्वमनुभूतिपदं महात्मन् ॥ १७॥

यह विवाह-सम्बन्ध तभी तक सुख देता है जब तक वह अनुभव-गोचर होता है। अच्छो तरह से जब अनुभव कर लिया जाता है तब वही घोरे-घोरे नीरस हो जाता है। हे महात्मन् ! इस अनुभव के विषय को आप क्यों छिपा रहे हैं ?॥ १७॥

> यागोऽपि नाकफलदो विधिना कुतुरचेत् प्रायः समग्रकरणं भ्रवि दुर्लभं तत्। दृष्ट्यादिवन्नहिं फलं यदि कर्मणि स्यात्

दिष्ट्या यथोक्तविरहे फलर्डुविघत्वम् ॥ १८ ॥

पञ्च भी स्वर्ग-फल के। अवश्य देनेवाला है, यदि वह नियमपूर्वक किया जाय। परन्तु अच्छी तरह से यज्ञ का निष्पाद्न करना दुर्ल्भ है। यदि वृष्टि आदि फल के समान किसी कर्म में फल न हो तो यज्ञ आदि के द्वारा भी फल के निष्पाद्न की आशा दुराशा मात्र है। यहवागादिकों से मिल अवश्य उत्पन्न होता है, परनेतु वैचित अनुष्ठान तथा विधान नितानतः आवश्यक है। यदि इस अनुष्ठान में किसी तरह की कमी हो जाय, तो वह यज्ञ अभोष्ट फल देने के बदले अनर्थ उत्पन्न करने लगता है ॥ १८॥

निःस्वो भवेद्यदि गृही निरयी स नूनं भोक्तुं न दातुंपपि यः क्षमतेऽसुमात्रम्। पूर्णोऽपि पूर्तिक्भिमन्तुमशक्तुवन् ये।

मोहेन शं न मनुते खलु तत्र तत्र ॥ १९॥

[स्रां:

E

यदि गृहस्थ होकर रारीब हो तो वह निश्चय ही नरक का क होता है; क्योंकि वह थोड़ा भी न तो खा सकता है, न दान दे सकता यदि वह घन से पूर्ण भी हो, परन्तु मेाहवश वह उस पूर्ति के पू माने और अधिक पाने के लिये लालायित बना रहे, तो वह मिन्नि वस्तुओं के होने पर भी सुख की अनुभव नहीं करता। गृहस्य के में अधिक पाने की वासना का जब तक नाश नहीं हो जाता, तब का शान्ति कहाँ ? चाहे वह रारीब हो चाहे अमीर, दोनों दशाओं में दु:ख भोगना ही पड़ता है।। १९।।

टिप्पणी—इस पद्य का तास्पर्य अनेक स्थानों पर वर्शित मिले पुनर्यीवन पाकर विषय भोगनेवांसे राजा ययाति का यह अनुमन हि सचा, कितना तथ्यपूर्य है--

> न जातु कामः कामहनामुपमागेन शाम्यति । इविषा कृष्णवसमें भूय एवाभिवर्धते ॥

यावत्स सत्स परिपृर्तिरथो अभीषां साघो गृहोपकरएोषु सदा विचारः। एकत्रं संहतवतः स्थितपूर्वनाश्र-

स्तचापयाति पुनरप्यपरेण यागः ॥ र०॥

हैं साधो ! घर को सामित्रयों के विषय में यह विचार हमेशा पड़ता है कि कितनी चीज़ों के होने पर हमारे परिवार का काम वर्त में है। किसी प्रकार धन एकत्र करने पर कभी कभी पिछला संगृही

I

前印

6

i:

ने

हिंद

नष्ट हो जाता है। उस विपत्ति के टलवे पर नई विपत्ति आ धमकती है। वेचारे गृहस्थ के। चैन कहाँ ! बिना संग्रह के गृहस्थी नहीं चलती और संग्रह करने पर अनेक अनर्थ !! ।। २० ।।

एवं गुरौ वदति तज्जनको निनीषुरागच्छदत्र तनयं स्वगृहं गृहेशुः।
तेनानुनीय बहुँ गुरवे पदाप्य
यत्नान्निकेतनमनायि गृहीतिवद्यः॥ २१॥

गुरु के इस प्रकार कहने पर अपने पुत्र के। घर लाने की इच्छा से उनके पिता वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने गुरु के। ख़हुत-सी दिल्णा विनयपूर्वक दी तथा विद्या से सम्पन्न अपने पुत्र के। घर लिवा लाये॥ २१॥

गत्वा निकेतनमसौ जननी बवन्दे साऽऽलिङ्गच तद्विरहजं पश्तिप्मौडभत्।
पायेण चन्दनरसादिष शीतलं तद्व
यत्पुत्रगात्रपरिरम्भणनामधेयम् ॥ २२ ॥

पुत्र ने घर जाकर अपनी माता की वन्दना की। माता ने पुत्र की आलिक्षन कर, विरह से उत्पन्न ताप की छोड़ दिया। पुत्र के शरीर का आलिक्षन नामक पदार्थ प्रायः चन्दन-रस से भी अधिक शीतल हुआ करता है।। २२।।

श्रुत्वा गुरोः सद्नतिश्च्रंमागतं तं तद्भवन्धुरागमद्भ त्वरितेक्षणाय । पत्युद्भगमादिश्मिरसाविष वन्धुतायाः संभावनां व्यथित वित्तुकुताबुरूपाम् ॥ २३॥

[BH गुरु के घर से बहुत दिनों के बाद शिवगुरु की आया सुनकर उनके सम्बन्धी लोग उन्हें देखने के लिये जल्दी आहे। इन्होंने भी अपने वित्ते और कुल के अनुकूल प्रत्युद्गमन (

जाकर स्वागत करना ) तथा प्रणाम के द्वारा अपने बन्धु-बान्धव श्रभ्यर्थना की ॥ २३ ॥

> वेदे ,पदक्रमजटादिषु तस्य बुद्धि संवीक्ष्य तष्जनयिता बहुशोऽप्यपृच्छत्। यस्याभवत्प्रथितनाम वसुन्धरायां

> > विद्याधिराज इति संगतवाच्यमस्य ॥ २४॥

वेद, पद, क्रम, जटा आदि में उसकी बुद्धि का देखकर उस जि . जिसका विद्याधिराज यह नाम पृथ्वीतल पर सार्थक था, अनेक प्र से इससे प्रश्न किये ॥ २४ ॥

> भाट्टे नये गुरुमते कण्युङ्मतादौ पश्नं चेकार तनयस्य मति बुश्चत्सुः। शिष्याऽप्युवाच नतपूर्वगुरुः समाधि

पित्रोदितः र्श्स्मतम्खो हसिताम्बुजास्यः ॥ २५। अपर्ने पुत्र की बुद्धि की परीचा लेने के लिये उन्होंने में (कुमारिलभट्ट के द्वारा प्रतिपादित मीमांसा-मत), गुरुमत (मा भट्ट के द्वारा प्रतिपादित मीमांसामत ) तथा क्याद्-मत (वै दर्शन ) के विषय में अनेक प्रश्न किये। पिता से इस प्रकार प्रश्न जाने पर सिमतमुख तथा प्रसन्नवद्न, शिष्य ने भी पूर्वगुर के म कर उत प्रश्नों का उचित समाधान कर दिया ॥ २५ ॥

वेदे च शास्त्रे,च निरीक्ष्य बुद्धि ंपश्चोत्तसदावपि नैपुणीं ताम् १ वो

派

W

樂

# ह्या तुतोषातितरां पिताऽस्यः

स्वतः सुखा या किम्र शास्त्रतो वाक् ॥ २६॥

प्रश्न के उत्तर देने से वेद और शास्त्र के विषय में पुत्र की निपुण बुद्धि के। देखकर पिता अत्यन्त प्रसन्न हुए। पुत्र की नैसर्गिक वाणी भी मुख देनेवाली होती है परन्तु यदि वह शास्त्र से संस्कृत हो तो फिर उसका क्या कहना ॥ २६॥

कन्यां प्रदातुमनसा बहवोऽपि विपा-

स्तन्मन्दिरं प्रति ययुर्गुणपाशकृष्टाः ।

पूर्व विवाहसमयादि तस्य गेहं

सम्बन्धवत् किला बभूव वरीतुकामै: ।। २७।।

पुत्र के गुगों से आकृष्ट होकर अपनी कन्या देने की इच्छा से बहुत से ब्राह्मण लोग उस घर में पधारे। विवाह-समय से भी पूर्वे उनका घर अपनी पुत्री के लिये वर पसन्द करनेवाले होगों से, सम्बन्धियों से, भर गया ॥ २७ ॥

बह्वर्थदायिषु बहुष्वपि सत्मु देशे कन्याप्रदातृषु परीक्ष्य विशिष्ठजन्म ।

कन्यामयाचत सुताय स विभवयी

वित्रं विशिष्टकुलाजं प्रथितातुभावः ॥ २८ ॥

उस देश में अपनी कन्या का विवाह करने की इंच्छा करनेवाले ऐसे भी बहुत से पुरुष थे जो वर के बहुत सा धन देने का तैयार थे। सुभावशाली विद्वान् ब्राह्मण् ने विशिष्ट कुल की परीचा कर, कुलीन, मंघ नामक ब्राह्मण् से उनकी कन्या माँगी ।। २८॥

> कन्यापितुर्वरपितुर्च विवाद आसीं- • दित्यं । तयाः कुलजुषोः प्रयिदोष्ट्यूत्ये। ।

### कार्यस्त्वया परिणया गृहमेत्य पुत्री-मानीय सञ्च तनयाय सुता प्रदेया ॥ २९॥

सम्पत्तिशाली, कुलीन, कन्या के पिता तथा वर के पिता है। प्रकार विवाद होने लगा—'हमारे घर आकर तुम पुत्र का विवाह कर यह कन्या के पिता का कथन था तथा 'अपनी कन्या के। मेरे घर विवाह करें।' यह वर के पिता का कहना था।। २९।।

संकरिपताद्ध द्विगुणमर्थमहं मदास्ये

मद्दगेहमेत्य परिणीतिरियं कृता चेत्।

अर्थ र्विना परिणयं द्विज कारियच्ये

पुत्रेणं मे गृहगता यदि कन्यका स्यात्॥ ३०।

लड़की के पिता ने कहा—मेरे घर आकर यदि यह विवाह जाय, तो मैं संकल्पित धन से दूना धन दूँगा। इस पर वर के बोले—हे ब्राह्मण! धदि मेरे घर आकर तुम अपनी कन्या का मेरे पुत्र के साथ करोगे तो मैं बिना धन लिये ही यह विवाह को तैयार हूँ॥ ३०॥

कश्चित्तु तस्याः पितरं बभाण . मिथः समाहूय विशेषवादी। अस्मासु गेष्टं गतवत्स्वसुष्मे

विशृश्च कन्यामगरः प्रद्यात्।। ३१॥

इस प्रकार दोनों में विवाद होने लगा। इसे देखकर एक कि कन्या के पिता के। बुलाकर एकान्त में कहा कि क्या कर रहे हो । न हो कि विवाद करके हम लोग घर चले जाय; कहीं तीसरा अ अपनी कन्यों का विवाह न कर डाले॥ ३१॥ 5(6

0|

ig fi

के!

7 F

तेनानुनीतो वरतातभाषितं ॰ हिजोऽनुमेने वररूपमे।हितः।

हिष्टो गुणः संवरणाय कल्पते

मन्त्रोऽभिजापाचिचरकालभावितः ॥ ३२ ॥

हसके अनुनय की मानकर, वर के रूप से भीहित होकर कन्या के पिता ने वर के पिता का कहना मान ही लिया। वर में देखे गये गुण हो उसके चुनाव में कारण होते हैं जिस प्रकार जप करने से बहुत दिनों तक अभ्यस्त गायत्री आदि मन्त्र के द्वारा मुक्ति-रूपी वधू उस साधक को वयं वरण कर लेती है ॥ ३२॥

विद्याधिराजमघपिरडतनामधेयौ

संप्रत्ययं व्यतनुतामभिपूष्य दैवम् ।

सम्यङ् ग्रहूर्तमवलम्ब्य विचारणीया ,

मौहूर्तिका इति परस्परमृचिवांसौ॥ ३३॥

इसके अनन्तर वर के पिता विद्याधिराज तथा कन्या के पिता मघ पिएडत ने डिचत मुहूर्त में गरोशादि देवता झों का पूजन कर कन्या का वाग्दान किया तथा विवाह के लिये ज्योतिषियों से विचार कराया जाय, यह बात दोनों ने आपस में ठीक की ॥ ३३॥

उद्घाद्य शास्त्रविधिना विहिते सहूते तो संसद बहुमवापतुराप्तकामी।

तत्राज्यतो भृशमपोदत् बन्धुवर्गः

कि भाषितेन बहुना सदमाप वर्गः॥ ३४॥

वितां मूहूर्त पर शास्त्र-विधि से विवाह सम्पन्त हुआ। दोनों के मनारथ पूरे हुए और दोनों व्यक्तियों का हुईय आनन्द से खिल

[8]

चठा। वहाँ पर डपस्थित मित्र-मगडलो भी खूब प्रसन्त हुई। श्रिधिक क्या कहा जाय १ समस्त बन्धु-बान्धवों का समुद्रात् सम्बन्ध से प्रसन्त हुङ्का ॥ ३४॥

तौ दम्पती सुवसनौ शुभदन्तपङ्की संभूषितौ विकसिताम्बुजरम्यवक्त्रौ। सबीदहासमुखवीक्षणसंप्रहृष्टौ

देवाविवाऽऽपतुर जुत्तमशर्म नित्यम् ॥ ३५॥

सती और शिवगुरु का शारीर वस्तों से सुशोभित था; उनके की पाँते चमक रही थीं। उनका मुखमएडल कमल के समान कि हो रहा था। लजा और हास्य से प्रसन्न अपनी वधू के मुसक्त देखने से उनका हृद्य आनन्द से उझल रहा था। भूतनाथ शिरा पार्वती के समान उन्होंने अनुपम सुख पाया।। ३५॥

अमीनयाऽऽधित भहोत्तरयागजातं कतु विशेषक्रशलैः सहितो द्विजेशः। तत्तरफलं हि यदुराहितहच्यवाहः

स्यादुंत्तरेषु विहित्हेष्वपि नाधिकारी॥ ३६ 😓

विवाह के अनन्तर द्विजवर शिवगुरु के चित्त में बड़े बड़े ब करने की कामना जाग इस्ते। अतः विज्ञ वैदिकों की सहायता से अप्रिका आप्रिका आप्रिका आप्रिका आप्रिका आप्रिका आप्रिका करने स्थापना न करने स्थापना न करने स्थापना न करने स्थापना करना शहरथ का अधिकारी नहीं होता।

यागैरनेकैर्बद्धविंत्तसाध्यै-

र्विजेतुक्रामो अवनान्ययष्ट्र।

र्गें जि

**का** 

[] !

ने इ

剩余

### व्यस्मारि देवैरमृतं तदाशै-र्दिने दिने सेवितयज्ञभागै: ॥ ३७॥

हन्होंने स्वर्गलोक को जीतने की इच्छा से बहुत घन से साध्य अनेक यागों से यज्ञ किया। उस यज्ञ को आशा रखनेवाले दिन-प्रतिदिन यज्ञ-भाग का प्रहण करनेवाले देवताओं ने स्वर्गीय अमृत के भी भुला दिया ॥ ३७॥

संतर्पयन्तं पितृदेवमानुषांस्तत्तत्पदार्थैरिभवाञ्चितैः सह।
विशिष्टवित्तैः सुमनाभिरिश्चतः
तः मेनिरे जङ्गमकल्पपादपम्॥ ३८॥

शिवगुरु ने चाही गई नाना प्रकार की वस्तुएँ देकर पितरों, देवों तथा मनुष्यों के। सन्तुष्ट किया। विद्यासम्पन्न द्रीह्मण लोग नित्य उनका आदर-सत्कार किया करते थे। वस्तुत: वे सभैस्त अभिलाषाओं को पूरा करनेवाले कल्पवृत्त थे। अन्तर इतना ही था कि वृत्त अचल होता है, और ब्राह्मण देवता थे जङ्गम —एक जगह से दूसरी जगह जानेवाले ॥ ३८॥

परोपकारत्रतिने। दिने दिने त्रतेन वेदं पठतो महात्मनः। श्रुतिस्मृतिपोदितकर्म कुर्वतः

समा व्यतीयुर्दिनुभाससंमिताः ॥ ३९ ॥

दिन-प्रतिदिन पर-चपकार में लगनेवाले, नियमपूर्वक वेदाध्ययन करनेवालें, श्रुति और स्मृति में कहे गये कर्म का सम्पादन करनेवाले, इस महात्मा के दिन, मीस तथा वर्ष बहुत-म्रो आधे और चलै गये॥३९॥ रूपेषु मारः क्षमया वसुंघरा विद्यासु दृद्धो धनिनां पुरःसरः। गर्वानिभिज्ञो विनयी सदा नतः

स नेापलेभे तनयाननं जरन्।। ४०॥

ह्म में कामदेव, इसा में पृथिवी के समान, विद्यात्रों है। धनियों में अप्रसर, अभिमान से अनिभज्ञ, विनंयी तथा नम्र वहत्त्र देवता बृद्ध हे। गये परन्तु दुर्भाग्यवश पुत्र का मुँह नहीं देखा॥ 🔊

गावो हिरएयं बहुसस्यमालिनी

वसुन्धरा चित्रपदं निकेतनम्।

सम्भावना बन्धुजनैश्च संगमो

न पुत्रहीनं बहवोऽप्यमुग्रहन् ॥ ४१।

गाय, हिरएय (स्नाना), सस्य-सम्पन्न पृथ्वी, चित्र-विचि लोगों की दृष्टि में अपादर मित्रजन के साथ समागम—इन ए मोह के साधन पदार्थों ने भी उस पुत्रहीन ब्राह्मण की मोहित नहीं जिसके हृद्य में पुत्र-दर्शन की लालसा लगी रहती है भला उसे वे मुग्ध कर सकते हैं ? ॥ ४% ।।

> अस्यामजाता मम सन्ततिश्चेत् शरचवश्यं भवितोपरिष्ठात् । तत्रार्पंजाता तत उत्तरस्या-

> > मेवं स कार्लं मनसा निनाय ॥ १२।

दुम्पती के मन में नाना प्रकार की भावनायें उठती थीं। में यदि सन्तति उत्पन्न नहीं हुई ती अगले साल वह अवश्य उत्पा श्रीर उस साल भी यदि नहीं उत्पन्न हुई ते। उसके अगले साल बही मन में विचार कैसी हुए उन्होंने समय विताता॥ ४२॥

801

₹7

7 6

PRI

खिन्दन्मनाः शिवगुरुः कृतकार्यशेषो जायामचष्ट सुभगे किमतः पूरं नौ। साङ्गं वयाऽर्घमगमत् कुलाजे न दृष्टं पुत्राननं यदिहलोक्यमुदाहरन्ति ॥ ४३ ॥

कर्तंच्य कार्यों को सूमाप्त कर शिवगुरु ने अपनी स्त्री से कहा-हे सीभाग्यवती ! अब इसके बाद क्या किया जाय ? आधी उम्र ता हमारा इन्द्रियों की चमता के साथ साथ बीत चुकी परन्तु हे कुलजे ! पुत्र का मुँह नहीं देखा जा इस लाक में हित करनेवाला कहा जाता है ॥ ४३॥

एवं प्रिये गतवतोः सुतद्रश्नं चेत् पश्चत्वमैष्यदय नौ शुभमापतिष्यत् । श्रस्याभ्युपायमनिशं अवि वीक्षमाणो नेक्षे ततः पितृजनिर्विफला मग्राभूत् ॥ ४४॥

हे प्रिये ! पुत्र-दर्शन का प्राप्त कर यदि हमारी मृत्यु हो जाय, तो इस भूतल पर रात-दिन इसके उपाय का चिन्तन हे। हमारा कल्याग होगा। करता हूँ, परन्तु इसके साधन का नहीं पा द्वहा हूँ। मेरा जन्म ही व्यर्थ माल्म पड़ता है ॥ ४४ ॥

> मद्रे सुतेन रहितौ अवि के वदन्ति नौ पुत्रपौत्रसरणिक्रमतः प्रसिद्धः। बोके न पुष्पफलशून्यं मुदाहरनित •

द्वसं प्रवात्तसम्ये फिलतं विहाय ॥ ४५॥

\$80 × 2 हे भद्रे ! पुत्र से रहित होने पर इस संसार में भला हमारे विषय में कीन बातचीत करेगा १ पुत्र-पात्र की परम्परा से ही संसार में पुरुष की प्रसिद्धि होती है। पल्लाव लगने के समय फल-सम्पन्त वृत्त. के छोड़कर

[81

क्या कोई आदमी इस लोक में फल-फूल से हीन वृत्त का नाम के नहीं, कभी नहीं। ख्याति मिलती है पुत्रवाले को; पुत्रहीन के कहाँ ? ॥ ४५॥

इतीरिते पाह तदीयभायी

शिवारूयकरपहुममाश्रयावः।

तत्सेवनान्नौ भविता सुनाय

फत्तं स्थिरं जङ्गमरूपमैशम् ॥ ४६॥

इतना कहने पर उनकी स्त्री बोली—महादेव-रूपी जङ्गम कल्हा हम लोग आश्रय लें। हे नाश ! उन्हीं के सेवन से सदास्थाये। शिव की कृपा सें हमें प्राप्त होगा ॥ ४६॥

र्भक्ते प्सितार्थे परिकल्पनकल्प हुशं

देवं भजाव कमितः सकलार्थसिद्ध्यै। तत्रोपमन्युमहिमी परमं प्रमार्गः

नो देवंतास जिहमा जिहमा मनुष्ये ॥ ४७॥
भगवान शङ्कर भक्त के मनेरिश को देने में साद्यात कल्ला
इस लोग सकल अर्थ का सिद्धि के लिये उनका मजन करें। इस
में उपमन्यु की महिमा परम प्रमाश है। देवता में जड़ता नहीं कै
तो इम मनुष्यों में है। मूर्खता वश इम उनकी आराधना नहीं
फल कहाँ से मिले १॥ ४७॥

हिप्पणी--मक्त उपर्मन्यु की कथा महाभारत में इस प्रकार मिली मुनि-बालकों के। दूच पीते देखकर बालकी उपमन्यु ने अपनी माली माँगा परन्तु निर्धन माता के पास दूच कहाँ ? इसिल वे उसने वे बालकर लड़के के। पीने के लिये दे दिया। बालक उसे दूच सम्भाग्या और आनन्द से नाचने लगा। परन्तु उसकी निर्धनता है की लड़के उसकी हैंसी उड़ाके से विर्त नहीं हुए। उर्दकी हैंसी के कि

FP.

ायी :

वृद

स

7

H

T.

M

को जानकर उपमन्यु को बड़ा खेद हुआ और वह भगवान् शङ्कर की आराघना के ज्ञारसागर का स्वामी बन गया। उपमन्यु द्वारा विरचित 'शिवस्तेत्र' भकों के गले का आज भी हार बना हुआ है। उसमें भक्तिभाव के साथ कवित्व का भी मञ्जुल सिन्निवेश है। उसका यह रखोक कितना भावपूर्ण है-त्वदनुस्मृतिरेव पावनी, स्तुतियुक्ता किमु वक्तमीय ! सा। मधुरं हि पय: स्वभावतो, ननु की इक् सितशकरान्वितम्।।

> इत्थं कलत्रोक्तिमनुत्तमां स श्रत्वा सुतार्थी प्रणतैकवश्यम्। इयेष संताषयितं तपाभिः

सामार्घमूर्घानमुमार्घमीशम् ॥ ४८ ॥

इस तरह से स्त्री का यह उत्तम वचन सुनकर पुत्र की कामना करने-वाले शिवगुरु ने व्यर्धनारीश्वर भगवान् शङ्कर को तपस्यात्रों से प्रसन्न करना चाहा जा भक्तों के वश में होनेवाले और चन्द्रमा की कला को मस्तक पर धारम करनेवाले हैं ॥ ४८॥

तस्याप्धाम किल संनिहिताऽऽपगैका स्नात्वा सदाशिवग्रुपास्त जिल्लो स तस्याः । कन्दाशनः कतिचिदेवं दिनानि पूर्व

पश्चात्तदा स शिवपादयुगाब्जभृङ्गः ॥ ४९ ॥

वनके मकान के पास<sup>े</sup> ही एक नदी बहती थी। उसमें स्नान कर शिवगुरु ने कुछ दिनों तक तो केवल कन्द, मूल खाकर ही सदाशिव की आराधना की और पीछें शिव के चरगा-कमल में संलग्न होकर कन्द-मूल का खाना भी छोड़ दिया। भक्ति से पूजा में जुट गये॥ ४९॥

जायाऽपि तस्य विमला नियमोपतापै-विचक्केश कायमनिशं शिवमर्चर्यन्ती। क्षेत्रे द्वषस्य निवसन्तमणं स भर्तुः

कालोऽत्यगादिति तयास्तपतोरनेकः ॥ ५०॥

उनकी साध्वी स्त्री ने नित्य शिव की आराधना कर निया तपस्याओं से अपने शरीर के सुखा डाला। उस वृषक्तेत्र में क्षेत्र स्वयम्भू शङ्कर की तपस्या करनेवाले इस ब्राह्मण-दम्पती का बहुत साइ योंही बीत चला।। ५०।।

> देव: कृपापरवशो द्विजवेषधारी प्रत्यक्षतां शिवगुरुं गत आत्तनिद्रम्। प्रोवाच्योः किमभिक्षाञ्चसि किं तपस्ते

पुत्रार्थितेति वचनं स जगाद विप्रः ।। ५१॥
एक बार ब्राह्मणवेशधारी, कृपाछ भगवान् शङ्कर गहरी ती।
वाले शिवगुरु के ,सामने सपने में प्रत्यच्च उपस्थित हुए और बेलेचाहते हो १ क्यों तपस्था कर रहे हो १ तब ब्राह्मण ने उत्तरि ।
भगवन्, पुत्र के लिये ।। ५१॥

देवे। ऽप्यपृच्छद्य तं द्विज विद्धि सत्यं सर्वज्ञमेकमपि सर्वगुर्णोपपन्नम् । पुत्रं ददान्यय बहून्विपरीतकांस्ते

भूर्यायुषस्त तुगुणानवदद् द्विजेश: ॥ ५२ ॥ इस पर शङ्कर ने पूंछा—हे ब्राह्मण ॥ मेरे कथन की ठीं के क्या में सर्व गुणसम्पन्न, सर्वज्ञ, एक दुत्र दूँ अथवा विपरीव वाले, अधिक आयुवाले, अल्पगुण-सम्पन्न बहुत से पुत्र दूँ । राय ठीक कर लो। इस पर वे ब्राह्मण बोले ॥ ५२ ॥

पुत्रोऽस्तु मे बहुगुणः प्रशितातुभावः , किंद्रीति। पदिमितीरित आवभाषे ।

द्यामुदीरितपदं तनयं तपो भा

वृणीं भविष्यसि गृहं द्विज गच्छ दारै: ॥ ५३ ॥

मेरा पुत्र बहुगुगा-सम्पन्न, प्रतापशाली, सर्वेज्ञ, हो। इतना कहने क्षेपर शङ्कर बोले—हाँ, मैं ऐसे पुत्र का दूँगा, तपस्या मत करो। हे बाज़ाह्मगा! तुम्हारा मनारथ पूरा होगा। अतः अपनी को के साथ घर चले

जाओ॥ ५३॥

नोर

श्राकणीयिति बुबोध स विमवर्य-

स्तं चात्रवीनिजकत्तत्रमनिन्दितात्मा।

स्वप्नं शशंस वनितामणिरस्य भार्या

सत्यं भविष्यति तु नौ तनयां महात्मा ॥ ५४ ॥

इस बात के। सुनकर वह पवित्र चरित्रवाला त्राह्मण नींद से जाग

हिं। उसने अपनी स्त्री से उस सपने की बात कह सुनाई। नारियों में श्रेष्ठ कि भार्या बोल उठी कि हम लोगों का पुत्र सचमुच महात्मा होगा। शङ्कर का

यह वरदान है।। ५४॥

तौ दम्पती शिवपरौ नियतौ स्मरन्तौ स्वप्नेक्षितं ग्रहगतौ बहुदक्षिणान्नैः।
संतप्ये विप्रनिकरं तदुदीरिताभि-

राशीर्भिरापतुरनस्पम्रदं विशुद्धौ ॥ ५५ ॥

दोनों शिव-पूजक दम्यती ने घर जाकर स्वप्न के कथन का स्मरण करते हुए ब्राह्मणों के। भूयसी दिच्या दी तथा अन्न से सन्तुष्ट किया। ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया जिससे शुद्ध चरित्रवाले, पति-पत्नी अनन्त आनन्द से गद्गद हो गये॥ ५५॥

तस्मिन दिने शिवगुरोरुपभोक्ष्यपार्थे . भक्ते भविष्टमभवत्किल शैवतेनः।

### **भुक्तान्नवि**पवचनादुपश्चक्तशेषं

साऽशुङ्क्त साऽपि निजभतृपदाञ्जभृङ्गी ॥ इस दिन, कहते हैं कि, शिवगुरु के भाजन करने के लियें कि भाज में भगवान शङ्कर का तेज प्रविष्ट कर गया। भाजन कर होनेवाले ब्राह्मणों के वचन मानकर शिवगुरु ने अवशिष्ट भाजन है प्रहण किसा तथा अपने पित के चरण-कमल की सेवा करनेवाली भी वही अन्न प्रहण किया।। ५६।।

गर्भं दघार शिवगर्भमसौ मृगाक्षी गर्भोऽप्यवर्धतः शनैरभवच्छरीरम् । तेजोतिरकविनिवारितदृष्टिपात-

विश्वं रवेर्दिवसमध्य इवोग्रतेजः ॥ ५७॥

चस मृगनयनी ने शिव के तेज से युक्त गर्भ धारण किया। वि धीरे बढ़ने लगा और उसका शरीर विशेष तेज से समस्त लोगों शे में उसी प्रकार चकाचौंध उत्पन्न करने लगा जैसे भगवान सूर्यका का उप तेज देखनेवालों की आँखों में पैदा करता है ॥ ५७॥

गर्भात्तसा भगवतीः गतिमान्द्यमीष-

व दापेति नाद्भुतिमदः घरते शिवं या। या विष्टपानि विभृते हि चतुद्शापि

यस्यापि मूर्तय इमा वसुधाजलाद्याः॥ ५८।

गर्भ के भार से शिथिल उस सान्ती नारी की गित मन्द्र हैं इसमें आश्चर्य नहीं, क्योंकि वह गर्भ में शिव के धारण कर रही भे भगवीन शक्कर चौदहों सुवनों के धारण करते हैं तथा भगवी की पृथ्वी, जल, सूर्य, चन्द्र आदि अष्ट मूर्तियां है। इस ब्रह्मा सहायह के। अपने में शिरा करनेवाले महादेव जब गर्भ में विर्

187

ली प

6

TR!

EA ( ari

हों, तो माता की गति के इस गुरु गर्भ के भार से मन्द होने में आश्चर्य भी ही क्या है ? ॥ ५८॥

टिप्पणी—शङ्कर की मूर्तियाँ आठ हैं—पृथ्वी, जलु, तेज, वायु, आकाश, ति हुयं, चन्द्रमा तथा यजमान ( श्रात्मा )। शाकुन्तल की नान्दी में शिव की इन ने अष्ट मूर्तियों का सम्यक् उल्लेख है।

संव्याप्तवानपि शरीरमशेषमेव

नापास्तिमाविरसकावकृतात्र कांचित्। यत्पूर्वमेव महसा दुरतिक्रमेण

व्याप्तं शरीरमदसीयममुख्य हेतोः ॥ ५९ ॥

गर्भ में शिव के आते ही माता का शरीर महनीय तेज से ज्याप्त हो गया-तेज इतना अधिक था कि कोई उसका अतिक्रमण कंट से कर सक्ता था। इस प्रकार शिव उनके समग्र शरीर में ज्याप्त हो रहे थे, तथापि माता के। किसी प्रकार का उद्देग पैदा बही हुआ। देवता को का महिमा ही ऐसी है।। ५९।।

> रम्याणि गन्धकुसुमान्यपि गर्धिमस्यै नाऽऽघातुमैशत भरात् किम् भूषणानि । यश्रद्ध गुरुत्वपदमस्ति पदार्थनातं तत्तद्विधारणविधावलसा बभूव ॥ ६०॥

सुन्दर, सुगन्धित फूल भी भारभूत होने के कारण , इस सती के हृद्य में इच्छा उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हुए। गहनों को तो कथा ही क्या ? जो जो पदार्थ भारहे के उन पदार्थों को धारण करने में वह नितान्त त्रालसी बन गई॥ ६०॥

तां दौद्दं भृशमबाघत दुःशरारिः मायः गरं किल न मुश्चित मुझ्नेतेऽपि।

[8]

# श्रानीतदुर्जभमपोहति याचतेऽन्यत्

तच्चाण्यपोद्य पुनरद्ति साठन्यवस्तु ॥ ६१।
गर्भकालीन इच्छी (दोहद) ने उसकी अच्छी तरह से क्षे
चाया। प्रायः यह कहा जाता है कि दुष्ट शरारि पत्ती दूसरे हैं।
पर भी उसे नहीं छोड़ता अर्थात् उसे कसकर पकड़ लेता है।
साथ दोहद ने भी वही आचरण किया। स्त्री दुर्लभ वस्तु के ले
भी उसे छोड़कर दूसरी वस्तु माँगती थी और उसे भी छोड़का
तीसरी वस्तु के पाने की इच्छा प्रकट करती थी।। ६१॥

टिप्पणी—शरारि नामक एक विशेष पची होता है जिसका दूला 'आदि' या 'आई' है। 'शरारिराटिराडिश्च' इत्यमरः। इसकी विशेषा। कि जिस वस्तु के। वह पकड़ लेता है, उसके छोड़ने पर भी यह में छोड़ता। देाहद की उपमा इसी पक्षी से यहाँ दी गई है।

तां बन्धुताऽऽग्मदुपश्रुतदोहदार्ति-रादास दुर्जभमनघ्यमपूर्ववस्तु । श्रास्वाद्य बन्धुजनदत्तमसौ जहर्ष

हा हन्त गर्भघरणं खलु दुःखहेतुः ॥ ६२ ॥

बन्धु-बान्धव दोहद की बात सुनकर दुर्लम, अन्माल क्या वस्तु लेकर वहाँ आये। इनके द्वारा दी गई वस्तुओं का क लेकर-वह स्त्री अत्यन्त प्रसन्न हुई तथा कहने लगी कि गर्भ धार्ण अत्यन्त कठिन होता है।। ६२।।

माजुष्यधर्ममजुस्तय मयेद्रमुक्तं

काऽपि व्यया शिवमहाभरणे न वध्वाः। सर्वव्ययाव्यतिकरं परिहर्तुकामा देवं भजनत इति तत्त्वविदां प्रवादः ॥ ६३॥ aria

R

स्यः वार

सं

षा

Ui

प्रत्थकार विद्याराय स्वामो का कहना है कि मैंने मनुष्य-धर्म के ध्रानुरोध से यह बात कही है। सच तो यह है कि शिव के तेज को धारण करने में उस वधू के। किसी प्रकार का क्लेश नहीं हुआ। क्योंकि तत्त्वज्ञानियों का यह सिद्धान्त है कि समस्त ज्यथा के। दूर करने की इच्छा करनेवाले पुरुष भगवान शङ्कर का भजन करते हैं और जहाँ शङ्कर का स्वयं निवास हो वहाँ क्लेश की सत्ता कहाँ ?॥ ६३॥

डक्ष्णा निसर्गघवलेन महीयसा सा
स्वात्मानमैक्षत समूद्यप्रपात्तनिद्रा।
संगीयमानमि गीतविशारदाद्यैविद्याधरप्रभृतिभिर्विनये।पयातै: ॥ ६४॥

साने पर वह स्त्री यह सपना देखती थी कि स्वभाव से सकेंद्र एक बड़ा भारी बैल उसकी ढो रहा है तथा गीत-विद्या में निपुण विद्याघर लोग विनय-पूर्वक उसके पास आकर उसकी स्तुति कर रहे हैं॥ ६४॥

श्राकर्णयण्य जयेति वरं द्धाना रक्षेति शब्दमवलोकय मा द्येति । श्राकर्णय नेात्यितवती पुनरुक्तशब्दं सा विस्मिता किलं श्रुणोति निरीक्षमाणा ॥६५॥

"जय हो; जय हो; सेरी रत्ता करो, मुमको अपनी कृपादृष्टि से देखो" इन शब्दों को उस सती ने अपने कानों से स्वयं धुना। शब्द को सुनकर जब वह नहीं उठी, तैब विस्मित होकर इघर उसरे देखती हुई उसने इन्हीं शब्दों को फिर से खुना।। ६५॥

नमीकिकृत्यामपि खिद्यमाना . क्रिचापि चञ्चच्रमञ्जूसोहे।

# [8] जित्वा मुदाऽन्यानतिहृचविद्या-सिंहासनेऽसौ स्थितिमीक्षते सा ॥ ६।

वह चमकीली सेंज पर चढ़ने में भी थक जाती थी श्रीर मीवी। हुँसी करने में भी खिन्त हो जाती थी। उसी ने सपने में का बात देखी कि वह अन्य भेदवादी विद्वानों के। जीतकर हृद्य के। करनेवाली विद्या से सम्पन्न भगवती सरस्वती के जिंहासन पर लगे मान है। (इस वृत्तान्त से स्पष्ट प्रतीत होता है कि गर्भस्य रिहा मत का प्रचारक होगा ) ॥ ६६ ॥

> समानता साश्विक्षृत्तिभाजां विरागता वैषयिकपृत्तौ । तस्याः स्त्रियां गर्भगपुत्रचित्र-चरित्रशंसिन्यजनिष्ट चेष्टा ।। ६७॥

बे

( f

₹

, जिस प्रकार सान्तिक धृत्तिवाले सज्जनों के। संसार के विषयों में चत्पन्न हो जाता है, उसी प्रकार की उसकी चेष्टा भी हुई जिस्से गर्भ में रहनेवाले पुत्र के विचित्र चरित्र की सूचना होती थी॥ ६०।

> हतद्रोमवरली रुरुचे कुचाद्रया-रूपवत्मभाधुन्युरुशैवलालिः।

युत्नाच्छिश्रोरस्य कृते प्रशस्तो न्यस्तों विधात्रेव नवीनवेशुः ॥ ६८॥

इस स्त्री की रोमवल्ली इस प्रकार शाभित होती थी मानों बी रूपी पर्वतों को ढकनेवाली प्रभारूपी नदी के सेवार की बड़ी अथवा उस बालक के लिये विधाता के द्वारा स्वयं रक्खा गंवी बॉस हो ॥ ई८॥

13

वीर

यहा के।

यं

रेशि

1

व

al'

पयोघर द्वंद्वमिषाद मुख्याः

पयः पिबत्यर्थविधान्योगयौ।

कुम्भौ नवीनामृतप्रितौ द्वा-

वस्भोजयोनिः कलयांवभूव ॥ ६९॥

द्वैतप्रवादं कुचकुम्भमध्ये

मध्ये पुनर्माध्यमिकं मतं च।

सुभू मरोर्गर्भग एव से।ऽभी

द्राग्गह्यामास महात्मगर्ह्यम् ॥ ७० ॥

ब्रह्मा ने उसके देगों स्तनों के व्याज से दूध पीने के लिये नवीन श्रमृत से मरे गये मानों दे घड़े बना दिये हों। उस खी के दोनों स्तनों के बीच में द्वैतवाद निवास करता था और किट में माध्यमिक मत ( शून्यवाद )। महात्माओं के निन्द्नीय इन दोनों मतों की निन्दा उस नितान्त सुन्दरी के गर्भ में रहते समय उस बाज़क ने ही कर दो। साधारण दशा में दोनों स्तन एक दूसरे से अलग अपनी सत्ता बनाये हुएँ थे, परन्तु गर्भदशा में उनमें इतनी पीनता आ गई कि दोनों का पार्थक्य मिट गया। वे मिल-जुलकर एक हो गये। इसी प्रकार उनके मध्य उदर में सुध्यमता—कृशता—निवास करती थी। परन्तु अक किट इतनी पत्तली पड़ गई कि उसके अस्तित्व का भान भी किसी के न होता था। देतमत तथा माध्यमिक मृत के खराइन का यही तात्पर्य है।। ६९-७०।।

शङ्कर का जन्म.

जग्ने शुभे शुभग्रते सुषुवे कुमारं
श्रीपार्वतीव सुर्खिनी शुभवीक्षिते च।

जाया सती शिवगुरोर्निजतुङ्गसंस्थे

सूर्ये कुने रिवसुते च गुरौ च केन्द्रे॥ ७१॥

[6]

शुभ प्रहों से युक्त शुभ लग्न में और शुभ राशि से देखें विश्व तथा सूर्य, मङ्गल और शनि के उच्च स्थित होने पर तथा गुरहें स्थित होने पर शिवगुरु की सती पत्नी ने उसी प्रकार एक प्र किया जिस प्रकार पावती ने कुमार के जन्म दिया था।। ७१॥

टिप्पण् - ज्यातिष-गण्ना के अनुसार विशेष राशि में स्थित हैं
सूर्यादि प्रह उच्चम्थ माने जाते हैं। सूर्य मेष राशि में, मङ्गल माने
में तथा शनि तुला राशि में स्थित होने पर उंच का माना कर
कुरहली में प्रथम, चतुर्य, सप्तम तथा दश्यम स्थान के। केन्द्र कहते है।

दृष्ट्वा सुतं शिवगुरुः शिववारिराशौ

मध्ने।ऽपि शक्तिमनुस्तय जले न्यमाङ् शीत्।

न्यश्राणयद्भ बहु धनं वसुधाश्च गाश्च

जन्मोक्तकर्मविधये द्विजपुङ्गवेभ्यः ॥ ७२॥

शिव-गुरु ने पुत्र की मुँह देखकर सुख-समुद्र में हुवे को भी अपनी शक्ति के "अनुसार जल में स्नान किया। अनल विधासायों की जन्म के समय विधि-सम्पादन के लिये बहुत-साधन,। तथा गाये वितरित की ॥ ७२॥

तिहमन् दिने मृगकरीन्द्रत्रश्चसिंह-सर्पासुमुख्यबहुजन्तुग्णा द्विषन्तः। धैरं विहाय सह चेरुरतीव हृष्टाः

कएड्मपाकुषत साञ्जतमा निघृष्टाः ॥ ७३॥

उस दिन मृग, हाथी, व्याञ, सिंह, सप, चूहा, आदि पार्मी करनेवाले जन्तुओं ने अपने सहज वैर के। मुलाकर प्रसन्त हो सार्म असए किया तथा एक दूसरे के शरीर के। घर्षण कर अपनी हुई दूर की ॥ ७३ ॥ [4

T 2:

के पुर

有

मक्

निह

ŧ1

स्

TEN 314

SI

वृक्षा बताः कुसुमराशिफवान्यमुञ्चन नद्यः प्रसन्नसिल्ला निस्तिलास्त्रथैव । जाता मुहुर्जलघरोऽपि निजं विकारं भूभृद्भगणादपि जलं सहसोत्पपात ॥ ७४॥

वृत्तों और लताओं ने फल-फूलों की 'राशि गिराई। निद्यों का पानी प्रसन्न, निर्मल, हो गया। मेघ ने भी बारम्बार जल बरसाया श्रौर पहाड़ों से भी जल सहसा गिरने लगा ॥ ७४॥

ब्रद्वैतवादिविपरीतमतावलम्बि-हस्ताग्रवर्तिवरपुस्तकमप्यकस्मात्। उच्चैः पपात, जहसुः श्रृतिमस्तकानि श्रीव्यासचित्तकपत्तं विकचीवभूव ॥ ७५ ॥

श्रद्वेतवाद के विपरीत मतवालों के ह्याओं में रक्खी गई पुस्तके निल अकस्मात् जोर से गिर पड़ी और श्रुति के मस्तकभूत वेदान्त प्रन्थ हैंस त्। पड़े। श्री व्यासदेव का चित्तरूपी कमल खिल उठा। श्राज उस महापुरुष का जन्म हुआ है जो वेदान्त की श्रूथार्थ न्याख्या कर वेदन्यास के अभिष्मयं की संसार में फैला देगा।। ७५॥

> सर्वाभिराशाभिरतं प्रसेदे वीतैरभाव्यद्भुतदिव्यगन्धैः। प्रज्ञवलेऽपि व्वल्तेस्तदानीं मदक्षिणीभूतविचित्रकोलै: ॥ ७६ ॥

सब दिशाये एकदम निर्मल हो गई तथा बायु अद्भुत दिन्य गन्ध को चारों श्रोर बिखेरने लगा। श्रान्त जल उठी श्रीर उसकी विचित्र ब्वालाये' दाहिनी श्रोर/से निकलने लगीं ॥ अद् ॥ "

सुमने।हरगन्धिनी सतां सुमने।वद्विमता शिवंकरी। सुमने।निकरमचोदिता

सुमनोवृष्टिरभूत्तदाऽद्वस्तम् ॥ ७७॥

[6]

सुन्दर, मने।हर गन्ध को धारण करनेवाले, सब्जनों के मन के। निर्मल, कल्याणकारिणी, देवताओं से प्रेरित फूलों की अहु वि होने लगी ॥ ७७॥

विद्या विनीत्येव सती सुतेन सा

रराज तत्ताहशराजतेजसा ॥ ७८ ॥

जिस प्रकार लोक-त्रयी जगत् के नेत्रभूत सूर्य से प्रकाशि।
है, पृथ्वी सुमेर पहाड़ से और विद्या, विनय से; उसी प्रकार का
विशिष्ट सूर्योदि तेजस्वी पदार्थों के समान प्रकाशमान उस प्र सुशोभित हुई॥ ७८॥

सत्कारपूर्वमभियुक्तमुहूर्तवेदि-

विषाः शशंसुरिभवीक्ष्य सुतस्य जन्म । सर्वे एव भविता रचयिष्यते च

शास्त्रं स्वतन्त्रमथ धार्गधिपांश्च जेता ॥ ७९।

चत्कारपूर्वक अपने काम में लगार्थ गर्थ, मुहूर्त की जाननेवाले हैं ने पुत्र के जन्म की देखकर उसके पिता से कहा कि यह वर्षी स्वतन्त्र शास्त्र की रचना करेगा तथा बड़े बड़े बावदूक परिष् जीतेगा॥ ७९॥ 11

शव !

91

तेर्व

वंश

師

कीर्ति स्वकां अवि विधास्यति यावदेषा
कि बोधितेन बहुना शिशुरेफ पूर्णः।
नापृच्छि जीवितमनेन च तैर्न चोक्तं

प्राया विदन्निप न वक्त्यशुभं शुभन्नः ॥ ८०॥

महिष्यह पृथ्वी जब तक स्थित है तब तक वह इस पर अपनी कीर्ति का अक्क विस्तार करेगा। बहुत क्या कहा जाय, यह बालक सब प्रकार से परिपूर्ण है। पिता ने न तो बालक की आयु के विषय में पूछा और न ज्योतिषियों ने उसे बतलाया क्योंकि कल्याण जाननेवाले ज्योतिषी लोग जानकर भी अग्रुभ बात मुँह से नहीं कहती॥ ८०॥

तज्ज्ञातिबन्धुसुहृदिष्टजनाङ्गनास्तास्तं स्तिकागृहनिविष्टमयो निद्ध्युः ।
सोपायनास्तमभिवीक्ष्य यथा निद्धि

चन्द्रं मुद्रं ययुरतीव सरोजधेक्क्रम् ॥ ८१ ॥

वनके जाति, बन्धु, मित्र, इष्टजन की खियों ने उपहार लेकर सूतिका-पर में रहनेवाले, कमल के समान मुखबाले उस बालक की देखा और वे उसी प्रकार आनन्द-मग्न हुई जिस प्रकार प्रीष्म ऋतु भें सूर्य के वाप से सन्तप्त पुरुष चन्द्रमा की देखकर होता है ॥ ८१ ॥

तत्स्तिकागृहमवैक्षत नमदीपं

तत्तेजसा यद्वभातमभूत्क्षपायाम् । आश्चर्यमेतद्जनिष्ट समुस्त्जन्ता-

स्तन्मन्दिरं वितिमिरं यदभूददीपम् ॥ ८२ ॥

उस स्तिका-गृह में दीपक नहीं था , बल्कि उस बातक के तेज से ही वह घर रात के समय सुशोभित हो रहा था। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि जा-जा घर दीएक से रहित थे उन घरों के अन्य

यत् पश्यतां शिशुरसौ क्रुरुते शमग्र्यं तेनाकृतास्य जनकः किल शंकरारूपाम् । यद्वा चिराय किल शंकरसंप्रसादात् जातस्ततो व्यधित शंकरनामधेयम् ॥ ८३॥

वह बालक देखनेवाले पुरुषों के हृद्य में उत्कृष्ट मुख के करता था। इसलिये उसके पिता ने उसका नाम रक्खा 'शङ्कर' (ग द कल्याण या मुख, कर—करनेवाला) अथवा वह लड़का बहुत दिने वाद शङ्कर के प्रसाद से पैदा हुआ था इसलिये भी उसका नाम प्रस्ता गया।। ८३॥

सर्वे विदन् सक्लशक्तियुतोऽपि बालो मानुष्यजातिमनुस्तय चचार तद्वत् । बालः शनैईसितुमारभत क्रमेण

स्रप्तुं शशाक्ष गमनाय पदाम्बुजाभ्याम् ॥ ८४।

सर्वहें ता तथा सकल-शक्ति-सम्पन्न होने पर भी वह बाल्क, महिला को धर्म का अनुसरण कर, चलने लगा। लड़का होते हुए महिला धीरे धीरे हैं सने जगा और क्रम से कमल के समान छोटे छेटे के केमल चरणों से चलने के पहिला पेट के जल चलने लगा॥ ८४॥

बालेऽय मञ्चे किल शायितेऽस्मिन्

सतां प्रसन्नं हृद्दयं बभूव।
संवीक्षमाणे मणिगुच्छवर्यं

विद्वैन्धुखं हन्त विनीलमासीत्॥ ८५॥

में [ स्में २]

शच्या पर इस लड़के के सुलाये , जाने पर सडजनों का मन प्रसन्न है। गया तथा सेज में लगी मिए की मालरों के। देखकर प्रतिपत्ती विद्वानों का मुख विशेष रूप से नील (काला ) पड़ गया ॥ ८५॥

स्ताहयन् हन्त शनैः पदाभ्यां पर्यङ्कवर्यं कमनीयश्रय्यम् । विभेद सद्यः शतघा समुहान् विभेदवादीन्द्रमनारंथानाम् ॥८६॥

कमनीय सेजवाले पलँग का अपने पैरों से धीरे धीरे पीटते हुए इस का का बालक ने भेदवादी (द्वेतवादी) विद्वानों के मनारथों के सैकड़ों (स दुकड़े कर दिये ॥ ८६ ॥

द्वित्राणि वर्णानि वद्त्यमुष्मिन् द्वैतिप्रवीरा द्धुरेव मौनम्। मुदा चलत्यङ विसरोक्हाभ्यां दिशः पत्तायन्त दशाषि सद्यः ॥ ८७ ॥

उस बालक के दा-चार वर्णों के उचारण करते ही द्वेत के धुरनंबर विद्वानों ने मौन धारण कर लिया तथा चरण-कमलों से आनन्द-पूर्वक चलने पर दशों दिशायें तुरन्त भाग चलीं ॥ % ॥।

षद्वारयदर्भको गिरः पद्चारानतनादनन्तरम्। विकलोऽभवदादिमात्त्रयाः पिकलोकश्चरमान्मरालकः॥८८॥

इस बालक ने पहिले शब्दों का उचार्ए करना प्रारम्भ किया, अनन्तर वह पैर से चलने लगा। "इसे देानों में पहिली बात से (वाणी के भवार से) केायल विकल हो "उक्षें और दूसरे (पाद-संचार) से हंस व्यक्ति है। गया। शिशु शङ्कर की कीमल वाणी सुन कीयल बेचैन है। ब्हती और मन्द् पाद्-विन्यास की देखकर हंस की प्रसन्तता जाती रही। 

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

अन्धः

दिनों ांम श

185

, H ए भी रेटि क नवविद्वमपरत्ववास्तृतासिव काश्मीरपरागपाटताम्। रचयक्रवतां पद्तिवषा स चचारेन्दुनिभः शनैः शनैः ॥

चन्द्रमा के समान मुखवाला वह बालक धीरे धीरे जब चलने तब पृथ्वी उसके पैरों की कान्ति से लाल हा गई; ऐसा जान पृज्जा कि मूँगे के नवीन पल्लव बिछे हों तथा केसर के पराग बिछे। गये हों।। ८९।।

मूर्घनि हिमकरचिक्कं निटले नयनाङ्कमंसयोः श्रूलम्। वपुषि स्फटिकसवर्णे पाज्ञास्तं मेनिरे शम्भ्रम्।। ९०।

उनके माथे दार चन्द्रमा का चिह्न था, ललाट पर नेत्र का एवं इ पर श्रुल का और शरीर भर में स्फटिक का रङ्ग, जिन्हें देखकर विद्वार उनके। साचात् शङ्कर का अवतार माना ॥ ९०॥

राष्यश्रीरिव न्यकोविदस्य राज्ञो विद्येव व्यसनद्वीयसा बुधस्य । शुभ्रांशोश्वविरिव शारदस्य पित्रोः

सन्तांषेः सह बहुधे तदीयमूर्तिः ॥ ९१ ॥

जिस<sup>7</sup> प्रकार नीति में निपुण राजा की राज्यश्री, व्यस्त है। रहनेवाले ब्राह्मण की विद्या तथा शरत्कालीन चन्द्रमा की ब्र<sup>विक्र</sup> बढ़ती, हैं, उसी प्रकार उस बालक की मूर्ति मग्ता-पिता के सन्तोष है। बढ़ने लगी ११९॥

नागेने।रसि चामरेण चरेणे बालेन्द्रना फालके

पाएये।श्चक्रगदाध्नुर्डमरुकैर्मूर्धिन त्रिशूलेन च।

तत्तस्याद्रश्रुतमांकलय्य लिलतं लेखाकृते लाञ्चितं
चित्रं गात्रममंस्त तत्र जनता नेत्रैर्निमेबोडिकते।

में [सर्गर]

1

t: Ik

लिंग

पड़्ताः खेर

0

रवं क विद्वार

ान से

विक्र

đ

18

हाती पर सर्प से चिह्नित, चरण में चामर से, मस्तक पर बाल-चन्द्रमा से, हाथों पर चक्र, गदा, धनुष तथा डमक से एवं मस्तक पर त्रिशूल से ते हाथों पर चक्र, गदा, धनुष तथा डमक से एवं मस्तक पर त्रिशूल से तेखा (रेखा) द्वारा चिह्नित उनके अद्भुत भुन्दर शरीर के। पलकों से तेखा से देखकर जन-समूह ने उनके शरीर के। रेखाओं के द्वारा चिह्नित एक चित्र सममा।। ९२।।

सर्गे प्राथमिके प्रयाति विरति मार्गे स्थिते दौर्गते स्वर्गे दुर्गमता स्वर्गे दुर्गमता स्वर्गे स्वर्गे दुर्गे प्रवर्गे सित । वर्गे देहसृतां निसर्गमि तिने जातो पसर्गे ऽ वित्ते सर्गे विश्वसृजस्तदी यवपृषी भगों ऽवती स्वर्णे स्वर्गे । १३॥।

जब सनक आदि ऋषयों की पहिली सृष्टि समाप्त हो गई; वैदिक मार्ग की दुर्गति होने लगी, स्वर्ग दुर्गम हो गया, मोच दुष्पाप्य हो गया, जीवधारी प्रांणियों के स्वभाव मिलन हो गये और समस्त जगत में विद्नों ने डेरा डाल दिया, तब इस मूतल पर वैदिक मार्ग के संस्थापन के लिये भगवान महादेव (भर्ग) आचार्य शङ्कर के स्पार्मित की इस समय बड़ी आवश्यकता थी। यदि उनका उदय उस समय न होता, तो न जाने यह वैदिक मार्ग किस पाताल के गहरे गर्त में गिरकर कब जा समाप्त हो गया रहता! शङ्कर के जन्म का यही रहस्य है। ९३।।

इति श्रीमाधवीये तदवतारकथापूरः ।
संक्षेपशंकरजये संग्रीः पूर्णी द्वितीयकः ॥ र ॥
माधवीय शङ्कर-दिग्विजध से शङ्कर की अवतार-कथा के। स्चित
करनेवाला दूसरा सर्ग समाप्त हुआ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri



मग्डन ग्रौर भारती का विवाह

इति बालमृशिङ्कशेखरे सित बालत्वमुपागते ततः। दिविषत्प्रवराः प्रजितरे भुवि षड्शास्त्रविदां सतां कुले॥श

इस प्रकार बाल-चन्द्रमा के। श्रापने मस्तक पर धारण काले भगवान् राद्धर ने जब बार्तक रूप धारण किया, तब स्वर्ग के श्रेष्ठ ले बीग़ इस भूतल पर छहीं शास्त्रों की जाननेवाले ब्राह्मणीं के ब उत्पन्न हुए ॥ १॥

कमलानिलयः केलानिधेर्विमलाख्यादजनिष्ट भूसुराह। भुक्षि पद्मपदं वदन्ति यं स्विपद्येन विवादिनां यश्रः॥१

भगवान् विष्णु सकल कलाओं के निधान 'विमल' नामक ब्राह्म उत्पन्न हुए। उन्हें 'पद्मपाद' नाम से पुकारते थे और उन्होंने प्रविविद्ध के यश की विपत्ति में डाल दिया।। २।।

पवमानाऽप्यजिन प्रभाकरात् संवनान्मी खितकी र्तिमण्डबात्। गखहस्तितभेदवाद्यसौ किल हस्तामलका भिघामधात्।। ३।

वायु देवता ने यझ के द्वारा अपनी कीर्ति-राशि की प्रकटित कर्ति प्रभाकर ब्राह्मण के थरु जन्मू प्रहण किया। इन्होंने भेदवादी वि [स्रां३]

को अपने तर्क से मौन कर दिया । इसी लिये उन्हें 'इस्तामलक' की संज्ञा प्राप्त हुई ॥ ३॥

प्वमानदशांशतोऽजनि प्लवमानाऽञ्चिति यद्यशोम्बुघौ। घरणी मथिता विवादिवाक् तरणी येन स ताटकाइयः॥॥

वायु के दशवें द्यारा से ताटक नामक विद्वान् की उत्पत्ति हुई जिनके बश-रूपी समुद्र के ऊपर तैरती हुई पृथ्वी आज भी सुशोभित है तथा जिन्होंने विवादियों की —प्रतिपिचयों की —वाग्रूपी नौका का मथ हाला था॥४॥

उदभावि शिलादस्जुना मदक्द्वादिकद्म्बनिप्रहै:। समुद्ञ्चितकीर्तिशालिनं यमुद्कः ज्ञवते महीतले ॥ ५ ॥

शिलादि के पुत्र नन्दी ने भी इस भूतल पर जन्म प्रहण किया। इनका नाम हुआ 'उद्क्कु'। ये इतने बड़े विद्वान् थे कि इन्होंने अपने विपिचयों के विपुल समूह के। ध्वस्त कर अतुल कैति प्राप्त की ॥ ५॥

विधिरास सुरेश्वरो गिरां निधिरानन्दैगिरिव्यंनायत । श्रहणः समभूत्सनन्दनो वरुणोऽजायुत चित्सुखाइयः ॥६॥

ब्रह्मा सुरेश्वर रूप से प्रकट हुए, बृहस्पति ज्ञानन्द मिर्द के रूप में, श्रुरण सनेन्द्न रूप में तथा वरुण अवित्मुख' नामक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए ॥ ६ ॥

टिप्पयी—इन श्लोकों में उन्लिखित पद्मपाद, इस्तामलक, तोटक तथा सुरेश्वर भाचार्य शङ्कर के साचात् सुप्रसिद्ध चार शिष्य है। उदझ, भानन्द गिरि तथा चित्सुख वेदान्त के मार्ननीय आचार्य हैं जिन्होंने अपने अनुपम श्यों से श्रद्धेत मत के सिद्धान्त का सर्वत्र विस्तारित किया है।

अपरेऽप्यभवनु दिवौकसः स्वपरेर्घापस्विद्विषः प्रभोः। चरणं परिसेवितं जगच्छरणं भूसुरपुंगधात्मजाः ॥ ७॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

1180

करने मेष्ठ देव

के घ

व्। 113

गहार तिपरि

Id

31

**5(1)** 爾 दूसरे भी बहुत से देवता लोग जो अपने और दूसरे लोगें हैं। ईर्ष्या करनेवाले दैत्यों से द्वेष करनेवाले हैं, शङ्कराचार्य के संख शरणभूत चरणों की सेवा करने के लिये बड़े बड़े विद्वानों के क्षां हैं। रूप से क्ष्पन्न हुए ॥ ७॥

चार्वाकदर्शनविधानसरोषधातुशापेन गीष्पतिरभूद्भुवि मण्डनाख्यः ।
नन्दीश्वरः करुणयेश्वरचोदितः सन्
श्रानन्दिगर्यभिधया व्यजनीति केचित् ॥ ८॥

कुछ श्राचार्थी का मत है कि बृहस्पति ने ही 'मएडन' के हा इस भूतज पर श्रावतार लिया था। क्यों कि चार्वाक दर्शन की त करने से कुद्ध होकर ब्रह्मा ने उन्हें मनुष्य-रूप में श्राने का शाप था। उनका यह भी कहूना है कि भगवान् शङ्कर की प्रेरणा से नदी ने ही दया कर 'श्रानन्द गिरिं' के रूप में जन्म धारण किया॥ ८॥

टिप्पणी—चार्गंक दर्शन के अनुसार यह शरीर ही आत्मा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर आत्मा का भी नाश हो जाता है। यह पक्षा गरि मत है जिसके अनुसार न ईश्नर की सत्ता सिद्ध है और न प्रत्यच के के किसी अन्य प्रमाण की। इस मत के संस्थापक का नाम था निक्ष इनके बनाये हुए अनेक सूत्र 'एक आत्मनः शरीर भावात्' (ब्रह्मसूत्र श्रीकि शाक्करभाष्य तथा भास्करभाष्य में, गीता (१६।११) की नीकि श्रीकरी और मैधुसूदनी टीकाओं में तथा श्रद्धतब्रह्मसिद्ध में उद्धृत कि है जिनसे इनकी ऐतिहासिकता स्पष्ट भूतीत होती है। इस मत की जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १२२-११ जानकारी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ श्री १९१० वास्ते वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ १९२१-११ की किसी के वास्ते देखिये अनुवादक को 'भारतीय दर्शन' ।

श्रयावतीर्णस्य विष्नेः पुरन्ध्री साऽभूचदाख्याभयभारतीति। सरस्वती सा खलु चरुतु हत्या लोकाऽपि तां वक्ति सरस्वतीति। [स्रो [सर्ग ३]

के हा की स

शाप

नदी

511

है।

वा नारि

ते हों

-बृहस

3|3|1

नीवप

制度

2-11

ते।

| fall

इसके बाद ब्रह्मा के अवतार लेके पर उनकी पत्नी सरस्वती ने भी अन्म प्रहण किया। उन्हें 'उभयभारती' की संज्ञा प्राप्त थी। वह संबुध ही सरस्वती थी। इसी लिये लोक में भी उसे 'सरस्वती' के नाम से पुकारते हैं ॥ ९॥

पुरा किलाध्येषत धातुरन्तिके

"सर्वज्ञकल्पा ग्रुनया निजं निजम् ।

वेदं तदा दुर्वसने।ऽतिकापना

वेदानधीयन् क्वचिद्दस्त्वत् स्वरे ॥ १०॥

तदा जहासेन्दुग्रुली सरस्वती

यदङ्गमर्गोद्भवशब्दसन्तितः ।

चुकोप तस्य दहनानुक्रारिणा । निरैक्षताक्ष्णा मुनिरुप्रशासनः ॥ ११ ॥

प्राचीन काल को बात है कि ब्रह्मा के पास सर्वञ्चकरूप मुनि लोग अपने अपने वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उस समय वेद पढ़ते हुए कोषी दुर्वासा मुनि ने स्वर के विषय में एक अधुद्धि करे हो। उस समय सरस्वती कि जिसके अझ वर्णों से उत्पन्न होनेवाले शब्द से पूह हैं — हँस पद्मी। भयद्भर शासनवाले दुर्वासा मुनि इस पर अकस्मात् कृद्ध हो गये और आग की त्रह जलते हुए लाल लाल नेत्रों से सरस्वती को देखने लगे।। १०-११।।

ग्रापतां दुर्विनयेऽवनीतले जिल्यस्व मत्येष्विक्येत् सरस्वती । मसादयामास निसर्गकोपने तत्पादमूले पतिता विषादिनी ॥१२॥

वन्होंने सरस्वती की शाप दिया कि हे अविनीते! अवनीतल पर मनुष्यों के बीच तुम जन्म प्रह्णा करो। इस शाप की सुनकर सरस्वती हर

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

गई श्रीर विषाद करती हुई उसने सुनि के पैरों पड़कर स्वभाव से हैं। करनेवाले दुर्वासा के। प्रसन्न करने का उद्योग किया ।। १२॥

रष्ट्वा विषयणां ग्रुन्यः सरस्वतीं मसादयां चक्रुरियं तमादराहा कृतापराधां भगवन् क्षमस्व तां पितेव पुत्रं विहितागसं ग्रुने ॥१

मुनि लोगों ने जब सरस्वती की दु:खित देखा तब आदरपूर्व हुई। ऋषि की प्रसन्न किया—हे भगवन् , हे मुने ! जिस प्रकार पिता आए पुत्र की चमा करता है, उसी प्रकार अपराध करनेवाली इस सरस्वी। आप चमा प्रदान कीजिए ।। १३ ॥

प्रसादितोऽभूदश संप्रसन्नो वाएया सुनीन्द्रैरिप शापमाक्षम्। ददौ यदा मानुषशंकरस्य संदर्शनं स्याद्भवितास्यमर्त्या॥१॥

इस प्रकार सरस्वती शौर मुनियों के द्वारा प्रसन्न किये गये दुव न सरस्वती के। शाप से मुक्त कर दिया—'जब मनुष्यरूपधारी क का दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा तब तुम मर्त्यलोक के। छोड़कर इस स्व आ जाओगी'।। १४॥

सा शोणतीके जनि विश्वकत्या सर्वार्थवित्सवगुणोपपना। यस्या विश्वः सहजाश्च विद्याः शिरोगतं के परिहर्तुमीशाः

शोग नद के तीर पर वह सरस्वती सब अर्थ की जाननेवाली, गुणों में युक्त ब्राह्मणकन्या के रूप में जन्मी ज़िसे समस्त विद्यार्थ के रूप में जन्मी ज़िसे समस्त विद्यार्थ के रूप से प्राप्त हो गईं। सिर पर स्वभाव से उगनेवाले केश के रूप कोई पुरुष दूर करने में समर्थ होजा है ? दुर्वीसा के शाप के स्व सरस्त्रती के। भी इस भूतल पर जन्म ज़ेनी पड़ा। उन्हें समस्त विश जन्म से ही प्राप्त हो गईं।। १५॥

सर्वाणि शास्त्राणि षदङ्गवेदान् कार्व्यादिकान् वेत्ति परं च सर्वम्

है है

राह्।

त्रप

(स्वती

म्।

11881

1184

ाली,

ये स

FO

## तन्नास्ति ने। वेत्ति यदश्र वाला तस्मादभूचित्रपदं जन्तनाम् ॥ १६॥

वह सब शास्त्रों, षडक्क वेदों त्र्यौर कान्यादि की जानती थी। जगत् में वह वस्तु नहीं थी जिसे वह वालिका न जानती, थी। इस प्रकार 118 मत्त्यों के हृदय में उसने महान् आश्चर्य उत्पन्न कर दिया॥ १६॥ क दुव

> सा विश्वरूपं गुणिनं गुणज्ञा मनोभिरामं द्विजपुंगवेभ्यः। श्रशाव तां चापि स विश्वरूपं-स्तस्मात्तयोर्दर्शनलालसाऽभूत् ॥ १७ ॥

गुण का जाननेवाली उस ब्राह्मण्-कन्या ने ब्राह्मणें के मुख से गुणी, ये दुक री म मनेभिराम, सुन्दर विश्वरूप ( मगडन मिश्र्र्)) का नाम सुना और त सा विश्वरूप ने भी उसके बारे में सुना। इस प्रकार देशनों के हृदय में देखने की लालसा जगी ॥ १७ ॥

> अन्यान्यसंदर्शनतात्ताता तौ, चिन्ताप्रकर्षाद्धिगम्य निद्राम् । अवाप्य संदर्शनभाषणानि पुनः प्रबुद्धौ विरहामितृप्तौ ।। १८॥ •

के त एक दूसरे के दर्शन के इच्छुक ़ वे दोनों अत्यन्त चिन्ता के कारण 市和 वब से। जाते, तब सपने में दर्शन और भाषण के मुख को प्राप्त करते थे। परन्तु जग जाने पर विरह से दुःखी हो जाते थे॥ १८॥

दिहसमाणाविप नेक्षमाणावन्यान्यवार्ताहृतमानसौ तौ । यथे। चिताहारविहारहीनौ तनौ तनुस्वं स्मरेखादुपेतौ ॥ १९॥ एक दूसरे की बात से उनकी मन त्राकुष्ट हो गया था। है। दूसरे की देखना चाहते थे परन्तु देख नहीं सकते थे। है। श्राहार विहार से हीन थे। स्मरण-मात्र से उनका शरीर है। गया था।। १९॥

्रद्धा तदीयौ पितरौ कदाचित्

श्रपृच्छतां तौ परिकशिताङ्गौ।

वपुः कृशां ते मनसे।ऽप्यगर्वा

न व्याधिमीक्षे न च हेतुमन्यम्॥ २०॥

इनके माता-पिता ने इस प्रकार उनके चीए शरीर के हैं पूछा—"शरीर तुम्हारा छूरा है। मन में व्यभिमान नहीं है। मैं इसकी कोई ज्याधि देखता हूँ ब्योर न कोई दूसरा कारण है। फुशता का कारण क्या है ? ।। २०॥

इष्टस्य हानेरनभीष्ट्यागाद्

नगन्त दुःखानि शरीरभाजाम्। वीक्षे न तौ द्वाविष वीक्षमाणो विना निदानं नहि कार्यजन्म ॥ २१॥

इंट की हानि से तथा अभिलिषत वस्तु के न मिलने से, श्रीति जीवों के दु:ख उत्पन्त हुआ करते हैं, परन्तु देखने पर भी मुके की दोनों बातें नहीं दिखाई पड़तीं। विना कारण के कार्य की इति होती, अत: इसका कोई कारण, अवश्य होना चाहिए॥ २१॥

न तेऽत्यंगादुद्वहनस्य कालः

पराधमानो न च निःस्वता वा ।

# कुदुम्बभारो मयि दुःसहाऽयं

क्रमारवृत्तेस्तव काऽत्र॰पीहा ॥ २२ ॥

तुम्हारे विवाह का अभी समय नहीं बीता। दूसरे के हाथें अपमान का प्रसङ्घ भी नहीं है। न घर में निधनता है। इस दुःसह कुटुम्ब का भार मेरे ऊपर है। कुमार-श्रवस्था में तुम्हें दुःख कौन-सा है १॥ २२॥ न मृहभावः परितापहेतुः पराजितिर्वा तव तिन्दानम्

विद्वत्सु विस्पष्टतयाञ्चपाठात् सुदुर्गमार्थाद्पि तर्कविद्धिः ॥२३॥

मूर्खता परिताप का कारण नहीं हो सकती। न शास्त्रार्थ में पराजय होना ही इसका कारण हो सकता है। तुन्हारी विद्वत्ता का लोहा कौन नहीं को के मानता ? विद्वानों के समाज में जब तुम उन अर्थी की व्याख्या करते है। हो जो तर्क जाननेवालों के लिये भी दुर्गम हैं, तब तुम्हारे पारिडत्य का ॥ है। गौरव सब लोग मानने लगते हैं ।। २३ ॥

श्रा जन्मना विहितकर्मनिषेवणं ते

स्वप्नेऽपि नास्ति विहितेतरकभैसेवा।

तस्मान्न भेयमपि नार्कयातनाभ्यः

किं ते मुखं प्रतिदिनं गतैशोभमास्ते ि २४॥

जन्म से लेकर तुमने शास्त्र-विहित कर्म का आचरण किया है। में भी तुमने निषिद्ध कमों के। नहीं किया, अतः नरक-यातनाओं से तुम्हें किसी प्रकार का डर नहीं है। तब क्या कार्या है कि दिन अित दिन वुम्हारे मुँह की शोभा फीकी पेड़ती, जा रही है ?"।। २४॥

निर्वन्थते। बहुदिनं प्रतिवाद्यमानौ

वक्तुं कृपाभरयुता विदम्चतुः सम िनर्बन्धतस्तव वदामि मनागतं मे

वाच्यं न वाच्यमिति यद्वितते।ति बज्जाम् ॥ २५ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

K J

वेह

201

88 11.

शरोत

मि ग

इत्प्रि

[81] इस प्रकार बहुत दिनों तक हठपूर्वक पूछे जाने पर इन दोने है, कुपालु माता-पिता से इस प्रकार कहा—श्राप लोगों के हठ करने म अपने मन की बात क़हते हैं। जी वस्तु कहने योग्य हो परन्तु है। न कही जाय तो लब्जा उत्पन्न करती है ॥ २५॥

शोणार्ल्यपु नदतटे वसतो द्विजस्य कन्या श्रुति गतवती द्विजपु'मवेभ्यः। सर्वेज्ञतापद्मनुत्तमरूपवेषां

तामुद्धिवक्षति मने। भगवन् मदीयम् ॥ २६॥

मैंने ब्राह्मऐर्री से सुना है कि सान नद के तट पर रहनेवाले ब्राह्म घर में एक कन्या है, हे भगवन् ! मेरा मन अनुपम रूप और वेश केर करनेवाली उसी सर्वगुरा सम्पन्त कन्या से विवाह करने का है ॥ १६।

पुत्रेण सेाऽतिधिनयं गदितोऽन्वशाद्ध ह्रौ विभौ वधूवरणकर्मणि संभवीणौ। ताबापतुर्द्धिजगृहं द्विजसंदिदशू

देशानतीत्य बहुलानिजकार्यसिद्ध्ये ॥ २७॥ पुत्र के अत्यन्त नम्रतापूर्वक कहने पर पिता ने वधूंक की निपुण दे। त्राह्मणें के। त्राज्ञा दी। वे देनों ज़ाह्मण देखने की से, अपने कार्य की सिद्धि के लिये अनेक देशों की पार करते हुए, सह के पिता के घर पहुँचे ॥ २७ ॥

भूमृन्निकेतनगतः श्रुतविश्राम्तः श्रीविश्वृद्धप इति यः प्रथितः पृथिव्याम् । तत्पादपद्मरअसे स्पृह्यामि नित्यं ं साह्यंद्रमत्र व्यदि तात भवान् विद्ध्यात् ॥ [सर्व ३]

ति कहा—राज्ञधानी में रहनेवाले, समस्त शास्त्र ति को जातनेवाले, विश्वरूप नाम से इस पृथ्वी में प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं। ति को जातनेवाले, विश्वरूप नाम से इस पृथ्वी में प्रसिद्ध एक ब्राह्मण हैं। ति को जातनेवाले, विश्वरूप नोम से इस पृथ्वी में नित्य लालायित हूँ। ब्राप

मुमें इस विषय में सहायता दें।। २८॥
हिप्पणी—यह पद्य ऐतिहासिक दृष्टि से बड़े महत्त्व का है। इससे
सप्ट है कि मण्डन मिश्र किसी राजा की राजधानी में रहते ये और उनका
नाम 'विश्वरूप' था। इस विषय में आधुनिक विद्वागों की समीद्यां के
बिये भूमिका देखिए।

पुत्रया वचः पिवति कर्णपुटेन ताते
श्रीविश्वरूपगुरुणा गुरुणा दिनानाञ् ।
श्राजम्मतुः सुवसनौ विश्वदाभयष्टी
संगेषितौ सुतवरोद्वहनक्रियारौ ॥ २९॥

पिता जब पुत्रों के इन वचनों का सुन ही रहे थे तब ब्राह्मणों में ब्रेस्ट विश्वहरूप के पिता के द्वारा लड़के के किवाह के लिये मेजे गये दो ब्राह्मण देवता, श्रास्त्रें वस्त्रों से सजे, हाथ में चमकती हुई छड़ी लिए ब्राएइँचे ।। २९ ॥

तावार्च्य स द्विजवरौ विहितोपचाँरै-रायानकारणमयो शनकैरपृच्छत्। श्रीविश्वरूपगुरुवाक्यत आगतौ स्व

इत्यूचतुर्यसिधि कन्यकायाः ॥ ३०॥ वास्य ने चनका उचित पूजन कृष्ट्रं आने का कारण धीरे से पूछा। विश्वासणों ने कहा कि विश्वास्य के पिता के कहने पर आपकी कन्या के वास्य है वास्य के लिये हम लोग आये हुए हैं ॥ ३०॥

संमेषितौ श्रुतवयःकुलवृत्तधर्मैः

साधारणीं श्रुतवता स्वधुतस्य तेन।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

. ६॥

त्राह्म को ध ।। २६।

के जुले

Z, HIF

11 %

#### याचावहे तव सुतां द्विन तस्य हेतो-रन्यान्यसंघटनमेतु मणिद्वयं तत् ॥ ३१॥

शास्त्राध्ययन, उम्र, कुल तथा चित्र के विषय में अपने पुत्र के हैं। तुम्हारी कन्या की सुनकर उस ब्राह्मण ने हमें भेजा है। उसके हम लोग तुम्हारी कन्या माँग रहे हैं। ये दोनों मिण के समाह हमारी प्रार्थना है कि इन दोनों मिणयों का परस्पर संयोग हो॥ ३१।

मह्यं तदुक्तमभिरोचत एव विप्रौ

पृष्ट्वा वधूं ममृ पुनः करवाणि नित्यम्।

कन्याप्रदीनमिद्मायतते वधूषु

ना चेदमूर्व्यसनसक्तिषु पीडयेयुः॥ ३२॥

'उभ्यभारती' (स्ंस्तिती) के पिता ने कहा—यह कथा। अच्छा लगता है लेकिन अपनी स्त्री से पूछकर मैं इस कार्य के के क्षेत्र के कि कन्या का प्रदर्भ (विवाह) स्त्रियों के ही अधीन होता है। ऐसा न किया जाय, तो कन्या के दु:ख होने पर स्त्रियाँ अपने के खलाहना देकर कार्या पहुँचाही हैं॥ ३२॥

भर्योमपृच्छदय कि करवाव भद्रे विमौ वरीतुमनसौ खलु राजगेहात्। पतां सुतां सुत्रनिभा तव याऽस्ति कन्या

ब्रुहि त्वमेंकमनुपाय सुनर्न वाच्यम् ॥ ३३ ॥

उन्होंने अपनी स्त्री से पूछा—''हैं भद्रें ! क्या किया जाय ! ग घर से ये दोनों ब्राह्मण तुम्हारी कन्या के विवाह के लिये की क्योंकि वह कन्या वर्र के समान ही है। तुम ठीक विचार कर कि जिससे बात फिर बर्दली न एड़े" ॥ ३३॥

96

सदे।

मान

11

वन

हे। स

ने पति

TE

नारे

हूरे स्थितिः श्रुतवयःकुलद्यस्यातं न ज्ञायते तद्पि किं पवदापि तुभ्यम्। वित्तान्विताय कुलद्यसमन्विताय

देया सुतेति विदितं श्रुतिलोकयोश्च ॥ ३४ ॥
इस पर भार्या बोली—वर बहुत दूर देश में रहता है। शास्त,
आयु, इल तथा चरित्र के विषय में मैं कुछ जानती ही नहीं। अत:
मैं तुमसे क्या कहूँ १ यह बात तो शास्त्र और लोक दोनों में प्रसिद्ध है
कि जो वर धन-सम्पन्न, कुल तथा चरित्र से युक्त हो उसे ही कन्या
हेनी चाहिए॥ ३४॥

नैवं नियन्तुमनघे तव शक्यमेतत् तां रुक्मिणीं यदुकुताय कुशस्यतीशे। मादात् स भीष्मकनृपः खल्ज कुण्डिनेशा-स्तीर्थापदेशमटते त्वपरीक्षिताय्॥ ३५॥

इस पर लड़की के पिता विष्णुमित्र बोले—इस तरह का नियम नहीं बनाया जा सकता क्योंकि कुिएडनपुर के राजा भोष्मक ने अपनी कन्या किमणी तीर्थ के न्याज से घूमनेवाले, कुशैंस्थली (द्वारके) के अधिपित यहुवंशी श्रीकृष्ण की क्या नहीं दी ? परन्तु विशेषता यह थी कि पिता की न ते। वर के कुल का ही पता था, न उसके शील का ॥ ३५॥

कि केन संगतिमदं सित मा विचारी; यो वैदिकीं सर्णिषप्रहतां प्रयत्नात्। प्रातिष्ठिपत् सुगतदुर्जसन् जैयेन

शिष्यं यमेनपशिषत् स च भट्टपादः ॥ ३६ ॥ है संती ! कौन किसके उपयुक्त है, इसका विचार मत करो । इनकी योग्यता में किसी प्रकार की श्रुटि नहीं द्वीख पड़ती। क्या तुमने मह

कुमारिल का नाम नहीं सुना है जिन्होंने बौद्धों के दुजेंय सिद्धाने व्यपने तर्क से जीतकर इस भूतल पर वैदिक मार्ग की प्रतिष्ठा को है ? ये विश्वरूप ऐसे ही दिग्विजयी गुरु के पट्टिशाच्य हैं। ह अपनी कन्या तथा वर के गुणों की संगति के विषय में ह

विद्या-प्रशंसा

कि वर्ण्यते सुद्ति या भिवता वरो नो विद्या धनं द्विजवरस्य न बाह्यवित्तम्। याऽन्वेति संततमनन्तिदेगन्तभाजं

यां राजचोरवनिता न च हर्तुमीशाः ॥ ३७॥

हे सुन्दरी ! हमारी कृत्या के वर की क्या प्रशंसा की जाय। क्र के लिये विद्या ही धन है, बाहरी धन, धन नहीं है —वह विद्या, जे क्र दिगन्तों में फैली रहती है श्रीर जिसे राजा, चोर श्रीर गणिका ह करने में समर्थ नहीं होते ॥ ३०॥

वध्वर्जनावनपरिन्ययगानि तानि विचानि निंचमनिशं परिखेदयन्ति । चोरान्तृपात्स्वजनतश्च भयं धनानां

शर्मेति जातु न गुणः खु बालिशस्य ॥ ३८॥ हे प्रिये १ अर्जन, रज्ञण तथा व्यय के समय बाह्य सम्पर्ति चित्त के। क्लेश पहुँचाया करती है। कोर, राजा तथा स्वजन से बी धन को सदा डर लगा करता है। अतः विद्याहीन पुरुष के। पुरुष नहीं मिलता ॥ ३८॥

केचिद्धनं निद्धते अवि ने।पभोगं क्विंदितं कोचित्

何

ET

9 |

那

ो। ऋ

FI I

138

file

事

हा है

## ब्रन्येन गोपितमयान्यजना इरन्ति तच्चेन्नदीपरिसरे जलमेव हुर्तु ॥ ३९ ॥

लीम के वरा में होनेवाले कुछ आदमी धन की जमीन में गाड़कर रखते हैं, इसका उपभोग नहीं करते। कुछ लोग धन की प्राप्त ही नहीं करते। दूसरे के द्वारा एकत्रित धन की दूसरे पुरुष हरणा कर ले जाते हैं। वह यदि नदी के किनारे हो तो जल ही उसे हरणा कर लेता है। इस प्रकार लौकिक धन नितान्त अध्यर है। विद्या-धन ही श्रेष्ठ धन है॥ ३९॥

सर्वात्मना दुहितरो न गृहे विधेयास्ताश्चेत्पुरा परिण्याद्रज उद्गतं स्यात्।
पश्येग्ररात्मपितरौ बत पातयन्ति
दुःलेषु घोरनरकेष्विति धर्मभास्त्रम् ॥ ४०॥

क्या लड़िक्यों के। घर में रक्खा जा सकती है है यदि उनका विवाह से पूर्व रजादर्शन हो जाता है तो वे घार नरक और दु:ख में अपने माता-पिता की डाल देती हैं। यही धर्मशास्त्र क्या कि एक्त है।। ४०॥

मा अद्यं मम सुताकलहः कुमारीं पुच्छाव सा वदति यं भविता वरोऽस्याः। एवं विघाय समयं पितरौ कुमार्या अभ्याशमीयतुरितो शादितेष्टकार्यौ ॥ ४१॥

लड़कों के विषय में हम लोग म्ह्रगड़ा न करें। चले।, उसी से पूछें। जो वह कहेगी, वह उसका वर चुन ॰ लिया जायगा। इस प्रकार से निरचय करके पिता-माता कुमारी के पास आये और उसे अपना मने।रथ कर सुनाया ॥ ४१॥

श्रीविश्वरूपगुरुणा प्रहिता द्विजाती कन्यार्शिना सुतनु किं करवाव वाच्यम्। तस्याः प्रमीदनिचया न ममी श्रारीरे

रोमाञ्चपूरमिषतो बहिरूजगाम ॥ ४२॥

हे सुन्दरी, विश्वस्त्य के पिता ने कन्या के वृरण के लिये देश को भेजा है। कही, हम लोग क्या करें। इतना सुनते ही का प्रसन्न हुई कि उसका आनन्द शरीर में समा न सका प्रमुख्या के व्याज से बाहर निकल पड़ा। आनन्द से उसके खड़े हो गये॥ ४२॥

तेनैव सा प्रतिवचः प्रददौ पितृभ्यां तेनैव त्विपि तयार्थुगत्ताय सत्यम् । ब्रादाय विप्रमुपरं पितृगेहते।ऽस्या-

स्तौ जर्मतुर्द्धिजवरौ स्वनिकेतनाय ॥ ४३॥

उस रोमाञ्च ने ही माता-पिता की उत्तर दे दिया और कार्र भी उसी के क्ट्रिपर दोनों गाह्मणों की ठीक जित्तर दे डाला। ह अनन्तर थे दोनों जाह्मण कन्या के पिता के घर से एक दूसरे कार्य अपने साथ लेकर घर लीट आये। अ३।।

श्रमाचतुर्दश्दिने भविता दशम्यां यामित्रभादिशुभग्रेगगृशुता सुहूर्तः । एवं वित्तिरूप गणितादिशु क्षेशतास्या व्यारूपापराय दिशति स्म सरस्वती सा

वह कत्या गृण्णित-विद्या में निपुण थी, 'त्रात: स्वयं गर्व उसने अपने ब्राह्मण की यह फीखकर दे दिया कि आज के बीहर मिं [सर्ग ३] हशमी तिथि में यामित्र तथा नचत्र त्र्यादि शुभ ये। से युक्त शुभ मुहूत होगा। वहीं दिन विवाह के लिये नितान्त उपयुक्त है ॥ ४४॥

तौ इष्टपुष्टमनसौ विहितेष्टकार्यौ श्रीविश्वरूपगुरुमुत्तममैक्षिषाताम् ।

सिद्धं समीहितपिति प्रथितानुभावो

ो ह

वहा

प्रत्वा

II

न दोर

那

188

104 TET दृष्टे व "तन्मुखमसावय निश्चिकाय ॥ ४५ ॥

वे दोनों ब्राह्मण इष्ट कार्य कर अत्यन्त प्रसन्न होकर विश्वहरप के गुणी पिता से मिले। प्रभावशाली पिता ने भी उनके मुख का देख-कर ही निश्चित कर लिया कि उनका कार्य सिद्ध हो एया है। ४५॥

> श्रन्यः स्वहस्तगतपत्रमदात् स पत्रं दृष्ट्वा जहास सुखवारिनिधौ ममण्ज । विप्रान् यथे।चितमपूपुजदागतांस्तार् नत्वांऽशुकादिभिरयं बहुवित्तत्तभ्यैः ॥ ४६ ॥

तीसरे ब्राह्मण ने अपने हाथ से पत्र दिया जिसे देखकर विश्वहर के पिता हँसे और आनन्द से सुखसमुद्र में दूव गयने उन्होंने बहुमूल्य वस्त्रादिकों के द्वारा इन आये हुए ब्राह्मिणों की डानित रीति से सम्यर्थना की ॥ ४६ ॥

पित्राऽतुंशिष्ट्**वसुधासुरशंसितेन** विज्ञापितः सुखमब्राप स विश्वरूपः। कार्याएयथाऽऽह पृथुगास्त्राजनान् समेतान् बन्धुपियः परिण्योचितसाधनाय ॥ ४७ ॥

वर्ष पिता ने प्राह्मण् का वचन अपने पुत्र की कह सुनाया। युवक विश्वरूप प्रसन्न हुए। इसके अजन्तर वन्धुं ओं के प्रेमी विश्वरूप ने डपस्थित हुए अपने सम्बन्धियों से विवाह के लिये सामा करने के लिये कहा ॥ ४७॥

मौहूर्तिकैर्बहूभिर्रेत्य मुहूर्तकाले संदर्शिते क्रिजवरैर्बहुविद्धिरिष्टैः।

माङ्गरयवस्तुसहितोऽखिलभूषणाढ्यः

स प्रापदक्षतततुः पृथुशोणतीरम् ॥ ४८॥

बहुज्ञ, मित्रता-सम्पन्न, मुहूर्त के जाननेवाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने क्ष चित्र मुहूर्त का निर्णय किया। उसी मुहूर्त पर श्रनेक मुकू वस्तुश्रों के साथ, गहनों से सज-धजकर विश्वरूप सेान के कि पहुँचे। उनके श्रङ्ग-प्रत्यङ्ग में शोभा मत्लक रही थी; श्रामुणे शरीर श्रत्यन्त दीप्यमान था॥ ४८॥

शोणस्य तीरमुप्तातमुपाश्वणोत् सं जामात्रं बृहुविधं किल विष्णुमित्रः। प्रत्युष्णगाम मुद्ददे प्रियदर्शनेन

भावीनिशद् गृहममुं बहुवाद्यघोषैः ॥ ४९॥

कन्या हैं पिता विष्णुभित्र ने जब अपने जामाता को शोष के किनारे आया हुआ सुना तब अगवानी करने के लिये वे आगे के उनके प्रिय दर्शन से वे प्रसन्न हुए और अनेक गाजै-बाजे के साथ के अपने धर लिवा लाये ॥ ४९९॥

दत्त्वाऽऽसनं मृदु वचः समुदीर्य तस्मै पाद्यं ददौ समधुपक्रमनर्धपात्रे । अर्घ्यं ददात्रह्मिथं तनया गृहास्ते गावो हिरएयमखिखं भवदीयमूचे ॥ ५०॥ [सर्वे ३]

啊。

ने क

मुङ्ग

भूषा

ग म

क्रीमल वचन कहकर उन्हें आसन दिया तथा बहुमूल्य बर्तन में मधुपर्क रखकर उन्हें आई-पाद्य (पैर धोने क्यु जल) भी दिया। वे खागत के लिये कहने लगे कि यह कन्या, ये घर, तथे गाये —मेरी यह सम्पूर्ण सम्पत्ति आप ही की है।। ५०।।

अस्माकमद्य पवितं कुलमाहताः स्मः संदर्शनं परिणयव्यपदेशते।ऽभूत्। ना चेद्भवान् बहुविदग्रसरः स्व चाहं

भद्रेण भद्रमुपयाति पुमान् विपाकात् ॥ ५१ ॥

श्राज हमारा कुल पिवत्र हो गया, हम लोग आद्राणीय हो गये क्योंकि विवाह के बहाने आपका यह दर्शन हुआ। नहीं तो प्रिएडतों के अप्रणी आप कहाँ और मैं कहाँ? मनुष्य पुण्य-कर्म के विपाक से कल्याण प्राप्त करता ही है। मैंने पूर्वजन्म र्इ अनेक पुण्य किये हैं, इसी का यह फल आपका शुभ दर्शन है। ५१।।

यद्यद्व गृहेऽत्र भगवित्तह राचते ते

तत्तिनेद्यमित्वलं भवदीयमेतृत् !

विश्वामि सर्वमिभिलाषपदं त्वदीयं विश्वामि सर्वमिभिलाषपदं त्वदीयं विश्वामित्रहृद्धपूर्गे ॥ ५२ ॥

भगवन् ! हमारे इस घर में जो कुछ आपको पसन्द हो वह सब कुछ आप ही के निवेदन करने के लिये हैं। इस पर विश्वक्ष के पिता ने कहा कि मुमें आपको जो वस्तु अभिलिषत है उसे अवश्य कहूँगा। आपने वृद्ध लोगों की अच्छी उपासना की है। उनके संसर्ग से आपको ऐसा कहना खूब शोभा देता है।। ५२।

एवं मियः पिरिनिगद्य विशेषमृद्धव्या वाचा युतौ मुद्दमवापतुरुखमां ती।

# अन्ये च संग्रुपुद्दिरे त्रियसत्कथाभिः

स्वेच्छातिहारहसनैरुभये विधेयाः ॥ ५३ ॥

इस प्रकार ये दें नों ज्यक्ति एक दूसरे से मीठी बोली बेलका निर्मा तरह की बातचीत करते थे। इस परस्पर आलाप से ये आक् हो गये। दूसरे लोग भी मनेहर कथाएँ कहकर एक दूसे मनेारखन करते थे। दोनों पत्त के लोग स्वेच्छापूर्वक विहार। हास्य से कुतकृत्य हुए ॥ ५३॥

कन्यावरौ प्रकृतिसिद्धसुरूपवेषौ इङ्गोभयेऽपि परिकर्म विलम्बमानाः। ज्ञक्कर्विधेयमिति कर्तुमनीश्वरास्ते

शोभाविक्षेषपपि मङ्गलवासरेऽस्मिन् ॥ ५४ ॥

वर-कन्या का रूप स्त्रभाव से ही सुन्दर और वेश मने। विभय पक्ष के लोग उस महत्त के दिन वर और कन्या के ते इंतने आसक्त-चित्त थे कि अपने शरीर की सुसज्जित करने में इंड असमर्थ हुए, परन्त अवश्य कर्तव्य था यह विचार कर बड़े किना उन्होंने अपने शरीर की स्जीवट की ।। ५४।।

एतत्त्रभामतिहतात्मविभूसिभावा-दाकरपनातमिप नातिशयं वितेने।

ँ लोकपसिद्धिमंतुसृत्य विधेयबुद्धचा

भूषां व्यधुस्तदुभये न विशेषबुद्धा ॥ ५५॥

गहनों की प्रभा से शरीर का स्वाभाविक सौन्दर्थ कि है। इस कारण वन्होंने अधिक गहनों का धारण नहीं वर-वधू ने लोक-व्यवहार के अनुरोध एवं कर्तव्य-बुद्धि है को धारण किया, किसी पिशेष अभिप्राय से नहीं। ये हिंगी

मिं [सर्पं ३]

**क्**( :

प्रावन

दूषां हार

1

रम ।

देखां

में

वेलम

l II

वेग

F

से

वभा

ही मुन्दर थे। अतः सजावट के लिये नहीं, बल्कि कर्तन्य-बुद्धि से गहनों की पहना ॥ ५५॥

मौहूर्तिका बहुविदेाऽपि मुहूर्तकाल-मत्राक्षुरक्षतिथयं खिलतीं सखीभिः। पश्चात्तदुक्तश्चभयोगयुते शुभांशे

मौहूर्तिकाः स्वमिततो जग्रहुर्ग्रहुर्तम् ॥ ५६ ॥

ड्योति वियो ने बहुज्ञ होने पर भी सिखयों के साथ खेलनेवाली, निर्मल-बुद्धि-सम्पन्न डभयभारती से सुहूर्त पूछा। पीछे उनके बताये हुए शुभ योग से युक्त शुभ ग्रह के नवांश में उन्होंने अपनी मित से सुहूर्त को समक लिया।। ५६॥

विवाह

जग्राह पाणिकमलं हिममित्रसूतुः

श्रीविष्णुमित्रदुहितुः करपरेलवेन ।

भेरीमृदङ्गपटहाध्ययनाब्जघोषै-

र्दिङ्गएडले सुपरिमूर्छति प्दिन्यकाले ।। ५७॥

वस सुन्दर समय में जब भेरी, मृद्क्ष, नगाड़े, वेदपाठ और शक्क्ष कीं व्यति से दिड्मंडल चारों श्रोर से ज्याप्त हो रहा था तब हिममित्र के पुत्र (विश्वरूप) ने विष्णुमित्र की कन्या ( उभयभारती ) के कर-कमल के। श्रपने हाथों में लिया।। ५५॥

यं यं पदार्थमभिकामुयते पुमान् य-

स्तं तं भदाय समत्त्रुषतां तदीड्यो।

देवद्रुपाविव सहासुमनस्त्वयुक्ती

संभूषितौ सद्सि चेरतुरात्मवाभौ ॥ ५८ ॥

. 38

लाग जिन जिन पदार्थों के ज्वाहते थे उन्हें देकर कन्या है। पिताने प्रशंसित हे कर विशेष सन्तोष प्राप्त किया। करपवृत्व है। अस्यन्त उदारता से सम्पन्न वे देनों अभिलोषा से युक्त है। कर विवरण करते थे॥ ५८॥

श्राधाय चिह्नमय तत्र जुहाव सम्यग् गृह्योक्तमार्गमनुस्तय स विश्वरूपः । लाजाञ्जुहाव च वधूः परिजिन्नति स्म

धूमं प्रदक्षिणमथाकृत से। पि चारिनम् ॥ ५१ इसके अनन्त्रुः विश्वरूप हो अग्नि की स्थापना कर गृह्यसूत्र हे हुए प्रकार का अनुसरण कर विधिवत् हवन किया। वधूने (धान का लावा) हवन किया तथा गन्ध के। सूँचा। विश्वक्र भी अग्नि की प्रदक्षिणा की ॥ ५९ ॥

होमावसानपरिताषितविम वर्यः

पस्थापितासिक्तसमागतबन्धुवर्गः । संरक्ष्य विद्यमनया सममिग्नगेहे

दीक्षाघरो दिनचतुष्कमुवास हृष्ट: ॥ ६०॥ होम के अन्त में विश्वह्मप ने सब ब्राह्मणों के। सन्तुष्ट-किण आये हुए वन्धु-बान्धवों के। भेज दिया। विह्न की रहा कर मारती के साथ प्रसन्नवद्दन होकर उन्होंने दीहा धारण की आनिशाली में चार दिन तक निवास फिया ॥ ६०॥

 [म [सर् ३]

रूत है। यू वे त

वेश्वह

केया

**कर,** !

की

हिस् पित्र पित के प्रत्थान के समय कन्या के माता-पिता ने आकरे कहा के कि सावधान होकर सुने।—दुधमुँही बची की दरह सुकुमार मेरी यह कि सावधान की कोई बात नहीं जानती।। ६१॥

बाहिरियं क्रीडित कन्दुकाद्यैर्जातक्षुघा गेहमुपैति दुःखात्। एकेति बाला गृहकर्म नाक्ता संरक्षणीया निजपुत्रितुरूया ॥६२॥

यह लड़कों के साथ गेंद खेला करती है, मूख लगने पर घर में चली आती है। एकलौती पुत्री होने के कारण हमने घर का कार्य इसे नहीं भी सिखलाया है। अत: अपनी पुत्री के समान इसकी भी रचा करना ॥६२॥

वालेयमङ्ग वचनैमृ दुभिविधेया

कार्या न रूक्षवचनैर्न करोति रुष्टा।

केचिन्मृद्क्तिवशगा विपरीतभाद्यः

केचिद्रिहातुमनलं प्रकृति जना हि ॥ ६३ ॥

इस सुकुमारी के। के।मल वचनों से आज्ञा देना; कभी रूखे वचन न कहना। रुष्ट हे।ने पर यह के।ई कार्य नहीं करती। कुछ आदमी खु वचन के वश में हे।ते हैं और कुछ लोग रूखे वचनों के। मनुष्य अपना स्वभाव छोड़ने में समर्थ नहीं है॥ ६३॥

कश्चिद्धं द्विजातिरधिगम्य कदाचिदेनाम् चद्वीक्ष्यं स्वक्षणमवाचदिनिन्दितात्मा । माजुष्यमात्रजननं निज्देवभावे-

त्यस्माच वे। वचनप्रमुमयोज्यमस्याम् ॥ ६४॥
किसी समय एक अनिन्दित चरित्रवाले ब्राह्मण ने ब्राकर वधू के
लक्षण देलकर कहा था कि इसका केवल जुन्म ही मनुष्य-लोक में
हुआ है, स्वभावतः यह देवी हैं। अतः इसके विषय में कभी छम

वन्ते का प्रयोग नहीं करना ।। ६४।।

सर्वज्ञतालक्षणमस्त पूर्णमेषाः कदाचिद्रदतेः कथायाम्। तत्साक्षिभावं व्रजिताक्ष्मवद्या संदिश्य नावेवमसौ जगाम

इसमें सर्वज्ञता के लक्षण पूर्ण रूप से विद्यमान हैं। का शास्त्रार्थ में वादी-प्रतिवादियों के बीच में मध्यस्य का स्थान करेगी। यह कहकर वह ब्राह्मण चला गया॥ ६५॥

श्वश्रवराया वचनेन वाच्या स्तुषाभिरक्षांऽऽयतते हि तला निक्षेपभूता तव सुन्दरीयं कार्या गृहे कर्म शनैः शनैस्ते॥

इसकी सास से मेरे वचन कहना, क्योंकि वधू की जा पर ही अवलिक्दि होती है—यह सुन्दरी तुम्हारे हाथ में शोह इससे घर में घीरे-घीरे कार्य कराना चाहिए ॥ ६६॥

बास्येषु बास्यात् सुक्भोऽपराधः स नेक्षणीया गृहिणीनके वयं सुधीभूय हि सर्व एव पश्चाद् गुरुत्वं शनकैः प्रयाता॥

ं लड़कपन के कार्रण बील्यावस्था में त्र्यपराध का होना सुत्र गृहिणी जन के। उसकी ध्यान में न लाना चाहिए। इसी वें बुद्धिमान बनक्रूर वीरे धीरे गौरव प्राप्त किया है।। ६७॥

दृष्ट्वाऽभिधातुमनलं च मनाऽस्मदीयं गेहाभिरक्षणविधौ नहि दृश्यतेऽन्यः। ॰ दृष्ट्वाऽभिधानफ़लमेव यथा भवेन्नौ श्रुयात्त्रयेष्टजनता जुनैनी वरस्य ॥ ६८॥

में ठहरा घर का अकेला। मेरे घर में ऐसा कोई दूसा नहीं है जो इसकी रचा का स्तर अपने ऊपर ले। अतः बही होने पर भी में वर°की माता के पास जाकर अपना अभिनि प्रकट नहीं कर सकता। यह बन्धु-बान्धवों का काम है

ला सर्ग ३]

4 1

यह

ान :

तस्य

11 8

रवा

घरोह

TILL

सुत्।

h in

वरा ह

वड़ी

TRE

à li

की माता की इस प्रकार समकावें कि उनके कहने का प्रभाव भाता के जपर अवश्य पड़े ॥ ६८ ॥

कन्या का उपदेश

वत्से त्वमद्य गमितासि दशामपूर्वा तद्रक्षणे निपणधीर्भव सुम्र नित्यम्। क्रयान बालविहति जनते।पहास्यां सा नाविवापरिमयं परितेष्येचे ॥ ६९ ॥

कत्या की माता सरस्वती से बोली — हे वत्से ! तुम इस समय नवी दशा की प्राप्त हुई हो। हे सुभ्रू! तुम उस दशा की रचा करने के लिये नितः सदा चतुर बनी रहे।। लड्कपन का व्यवहार न करना नहीं ते लोग तुम्हारी खिल्ली उड़ावेंगे। तुम्हारी यह क्रीड़ा हम लागों के समान किसी दूसरे के। आनन्द नहीं दे सकती ॥ ६९ ॥

पाणिग्रहात् स्वाधिपती समीरितौ पुरा कुमायोः पितरौ ततः परम्। पतिस्तमेकं शरणं व्रजानिशं लोकद्वयं कियसि येन दुर्जयम् ॥७०॥

निवाह होने के पहिले माता-पिता कन्या के अधिपति कहे जाते हैं और विवाह के बाद पति। उसी एक पति की शरण में तुम जाओ निससे दुर्जय देानों लोकों का तुम जीत सका ॥ ७०॥

पत्यावश्वक्तवति सुन्द्रि मी स्म शुङ्क्व याते प्रयातभीप मा स्म भवेद्विभूषा। प्रापिरादिनियमाऽस्ति निम्बजनादौ रुदाङ्गनाचरितमेव परं प्रमागाम् ॥ ७१ ॥

[8] हें सुन्द्री ! पति के भाजन ,िकये बिना तुमं भाजन मत पित के विदेश चले जाने पर तुम गहनों से अपने शरीर के भत करना। स्नान, भाजनादि के विषय में ते। पूर्व, अपर का है है ही। अर्थात् पति के स्नान, भाजनादि कर लेने पर ही तुम करना। इस विषय में बृद्ध स्त्रियों का श्राचरण ही परम प्रमाण है॥

रुष्टे धवे सति रुषेह न वाच्यमेकं

क्षन्तव्यमेव सकत्तं स तु शाम्यतीत्यम्। तस्मिन् प्रसन्नवदने चिकतेव वत्से

सिष्ट्रयत्यभीष्टमणघे क्षमयैव सर्वम् ॥ ७२॥

पितृ के कृद्ध होने पर तुम एक शब्द भी क्रोध में मत के सब पर चमा रखना। इस्ट प्रकार पति भी शान्त हे। जायगा। हे ही पति के प्रसन्नवदन होने पर तुम भी प्रसन्न रहना। हे अन्हे! से ही सब अभीष्ट कार्यों की सिद्धि होती है।। ७२॥

ं टिप्पणी-एकुन्तर्ला का पति-ग्रह में बिदा करते समय लौकिक का है में कुशल करव ने भी उसे इसी प्रकार का बड़ा सुन्दर तथा रमणीय है सु दिया था।

शुअ्षस्व गुरून्, कुर प्रियसखीवृत्तिः सपत्नीजने भर्द्वविप्रकृतापि रोषण्तया मा स्म प्रतीपं गमः। मृ्यिष्ठं भव दिच्या परिजने भाग्रेष्वनुत्सेकिनी; यान्त्येवं गृहिग्गीपदं , युवतथो वामाः कुलस्याघयः॥ भतुः समक्षमपि तद्वदनं समीक्ष्य वाच्या न जातु सुभगे परपूरुषस्ते । किं वाच्य एक रहसीति तवापदेशः

1

त्राङ्का' कथ्युष्ठकृयोः क्षपयेद्धि हार्दम् ॥ ७३॥

मिं [सर्व ३]

वोहर

हे क

1

1

है सुभगे । पित के सामने भी परपुरुष से कभी बात-चौत न
कि है सुभगे । यह तुम्हारे लिये मेरा उपदेश है । एकान्त में पर-पुरुष
कि हे क्या कहा गया है, इस बात की शङ्का खी और पुरुष के स्नेह की
विश्व कर देती है ॥ ७३ ॥

हिप्पणी—श्रीहर्ष ने भो नैषधचरित में इस विषय का सुन्दर प्रतिपादन हमयन्ती के मुख से किया है—

मयापि देयं प्रतिवाचिकं न ते, स्वनाम मत्कर्णसुधामकुर्वते। परेण पुंसा हि ममापि संकथा, कुलाबलाचारसहासनासहा।। सर्ग ९, श्लोक १६.

ब्रायाति भर्तरि तु पुत्रि विहास कार्येन् उत्थाय शीघ्रमुदकेन पदावनेकः।

कार्यो यथाभिरुचि हे सति जीवनं वा

नापेक्षणीयमणुमात्रमपीह कं ते ॥ ७४ ॥

हे पुत्री ! पित के आने पर सब काम छे हुकर खड़ी हो जाना । जल कि से उसके पैर घोना । हे सती ! इस संसार में अपने जीवन अथेवा विक सुल की अणुमात्र भी उपेचा न करना ॥ ७४ ॥

भवे परोक्षेऽपि कदाचिदेयुग्र हं तदीया क्रिपि वा महान्तः।

ते पूजनीया बहुमानपूर्व ने। चेन्तिराशाः कुलदाहकाः स्युः ॥७५॥
पित के परोच रहने पर यदि कभी तुम्हारे घर पर वृद्ध लेगा आवें
हैं। बड़े आदर से उनकी पूजा करना। अन्यथा वे तिरास् होकर
हैं। इल के। जला देंगे॥ ७५॥ ०

पित्रोरिव श्वशुर्यार नुवर्तितव्यं

तद्रनमृगाक्षि सहजे ज्विप देवरेषु।
ं ते स्नेहिने। हि कुपिता इतरेतरस्य।

योगं विभिद्यरिति मे मनिस प्रतकी ॥ ७६॥

CC-8. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

[10] करना । भाई के समान श्रुपने देवरों से बर्जाव करना । इन स्नेही के न करना । भाइ क समाप हो । यदि ये किसी प्रकारका वादर करना तुम्हारा परम कर्तव्य है । यदि ये किसी प्रकारका जायँगे ते। आपस का प्रेमभाव सदा के लिये दूट जायगा। श्रपना विचार है।। ७६॥

हितापदेर्श विनिविष्टमानसौ वधूवरौ राजगृहं समीयतुः। लब्धानुमानौ गुरुबन्धुवर्गता बभूव संज्ञोभयभारतीति॥

इस प्रकार हितोपदेश में मन लगानेवाले वर श्रौर वश्रुक म आये। उन्होंनेन्युं द्यों और अपने बन्धुओं से सत्कार प्राप्ति तं कन्या का नाम 'सभय-भारती' तभी से हुत्र्या [क्योंकि वह दोनों क्यों व मार्कुल तथा पतिकुल में ह्नसरस्वती के समान आदरणीय थी]॥॥ सा भारती दुर्वसनेन दत्तं पुनः प्रसन्नेन पुराऽऽत्तहर्षा। शापाविष संसदि वृत्स्येते यत् सर्वज्ञतानिर्वहणाय साक्ष्यम्

यही सरस्वती प्रसन्न होकर दुर्वीसा क्रे द्वारा दिये गये शा अविध के। स्वयं वितायेगी किससे सभा में शङ्कराचार्य की सर्वक प्रमाण सब की मिल जायमा ॥ ७८ ॥

स भारतीसाक्षिकसर्ववित्त्वाऽर्प्यात्मीयशक्त्या शिशुवद्विभाष स्वरौशवस्याचितमन्वकाङ्क्षीत् स केशवो यद्वदुदारहतः॥

शङ्कराचार्य सर्वज्ञ थे,, इस बगत की साची स्वयं ये सम्ब मएडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ के अवसर पर आवार्य ने जिस सर्वज्ञता का परिचय दिया था इस बात का प्रमाण भाष निर्णिय है। इस प्रकार सर्वज्ञ होने पर भी शङ्कर बालक है प्रतीत होते थे और शैशन के अनुकूल क्रीड़ा की वस्तुएँ वा 1 इस विषय में आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। क्या स्वी

[को [सर्ग ३]

हुए भी कृष्णचन्द्र ने अपने लड़कपन में विभिन्न प्रकार की कीड़ा विके नहीं की थी ? ।। ७९ ।।

ति है <sub>वैश्वे</sub> स्थितवता चपलाशे शार्कियोव वटहक्षपताशे।

श्रात्मनीदमिखलं विद्धलोके भावि भूतमिप यत् खु लोके।।८०।। वश्वल आशावाले शिशु-काल में स्थित होने पर भी शङ्कर ने । अपने अन्तः करण में इस संसार के भावी तथा भूत समस्त पदार्थों का

। कार निरीच्या किया जिस प्रकार वटवृत्त के पत्ते पर रहनेवाले

म् भगवान् विष्णु अपने शरीर में समस्त जगत् का अवलोकन करते हैं।।८०।। त्र ददर्श जनताऽद्भुतवालं लीलयाऽधिगतन्त्र स्टोलम्।

क्या वासुदेविमव वामनलीलं लोचनैरिनिमिषैरनुवेलम् ॥ ८१ ॥

]॥ बीला से मूले में मूलनेवाले कमनीय क्रीदायुक्त उस अद्मुत बालक का सब जनता ने टकटकी लगी आँखों से सदा उसी प्रकार देखा जिस प्रकार मूला में मूलनेवाले वामन रूपी बालक श्रीकृष्ण के। ।। ८१ ।।

क्षापलेन नवनीरद्राजिश्यामलेन नितरां समीराजि।

शा केशवेशतमसाऽधिकमस्य केशवेशचतुरास्यसमस्य ॥ ८२ ॥ र्वज्ञव

देशव, ईश (शिव) तथा चतुमुख (ब्रह्मा ) के समान, श्रीशङ्कर के सिर पर क्षेमल, नवीन मेघ-पंक्ति की तरह श्यामल, काला काला केश-भाव भारा अधिक शाभायमान होता था।। ८२।।

शाक्यैः पाश्चपतैरपि क्षपणकैः कापालिकैवैं व्यावै-

रप्यन्यैरिक्छै: खछै: खंब्रु खिलं दुर्वादिभिवैदिकम्। पन्यानं परिरक्षितुं क्षिति छत्तं माप्तः परिक्री डतें

थोरे संस्रतिकानने विचरतां भद्रंकरः ,शंकरः ॥ ८३ ॥ शाक्य'(बौद्ध), पाश्चपत, जैन, कापालिक, वैद्यांव तथा अन्य दुष्ट विकिं से जब वैदिक मार्ग डिल्झिल किया जा रहा था तब इस मार्ग

सवर

नेन

मार्व

की रहा करने के लिये संसार-रूपी घार कानन में विचरण को पुरुषों के कल्याण के लिये भगवान शङ्कर ने इस पृथ्वीतल पर क्षे धारण किया तथा अपनी लीलाओं का विस्तार किया ॥ ८३॥

टिप्पणी—पाशुपत—प्राचीन समय में इस मत का ख़ूब बोल्बाल इस मत के अगुसार भगवान पशुपति (शिव) ही परम आगाव है। जीव पशु कहलाते हैं और उनके रचक होने से शङ्कर को पशुर्ध प्राप्त है। विशेष विवरण आगे देखिए।

कापालिक यह बड़ा ही उग्र तान्त्रिक मत था। इस मत के मा मैरन के उपासक थे। उपासना भी उनकी बड़े प्रचएड रूप की थी। के मनुष्य के कपाल (अपिड़ी) में शिराब लेकर पीते थे। इसी लिये का कापालिक पड़ गया। अद्युत लौकिक सिद्धि प्राप्त करने तथा उसे हिंह जनता के। चमत्कृत करने में शें लोग बड़े सिद्धहस्त थे। राजशेखर के प्रमुख्त का अञ्च्छा निदर्शन किया है।

इति श्रीमाघवीये तत्तद्देवावतरार्थकः । संक्षेपशंकर्रजये तृतीयः सर्ग श्राभवत् ॥ ३॥

माधवीय शङ्करदिग्विज्ञय में भिन्न भिन्न देवताओं के अवल का सूचक तृतीय सर्ग समाप्त हुआ।



ब्रायं पर्ग हिंदिन क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्

कति सरका

लबाह्य। राष्ट्र

पश्चि

के ग्रु

वता

शङ्कराचार्य का बाळ-चर्ति

विक्षेत्र विषयि मनुजो निजमायया द्विजगृहे द्विजमाद्ग्रुपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रुपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् । विक्षेत्र प्रमाद्ग्य । विक्षेत्र प्रमाद्ग्रिपावहन् ।

इसके अनन्तर भगवान् शङ्कर ने अपनी माया से ब्राह्मण के घर में मनुष्य का रूप धारण कर अपने पिता शिवगुरु के हृद्य में आनन्द स्पन्न किया और पहिले वर्ष में ही सब अन्तरों के तथा अपनी मारू-भाषा (मन्नयालम) के सीख लिया ॥ १॥

द्विसम एव शिशुर्लिखिताक्षरं गदितुमक्षमताक्षरिवत् सुधीः। अय स काुच्यपुराणसुपाश्रुणोत् स्वयमवैत् किमपि अवणं विना॥२॥

्दूसरे वर्ष अचर के। जाननेवाले कुशाप्रबुद्धि शिशु ने लिखे हुए अचरों के। बाँचना सीख लिया। इसके बाद तीसरे वर्ष बालक ने काव्य और पुराण के। सुना और ब्रिना विशेष मनने किये ही वन्हें स्वयं समक लिया॥ २॥

भनित दुःस्वकरो न गुरोरसौ श्रवणतः सकृदेव परिप्रही। सहनिपाठजनस्य गुरुः स्वयं स च पैपाठ ततो गुरुणा विना ॥३॥

बालक ने अपने गुरु के। किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया, क्योंकि एक बार ही सुनकर वह पाठ के। प्रह्मा कर लेशा था तथा अपने सहपाठियों

[#] का स्वयं गुरु बन जाता था। गुरु के बिना वह अपना पाठिला लेता था ॥ ३ ॥

रजसा तमसाउप्यनाश्रिता रजसा खेलनकाल एव हि। स कलाधरसन्नमात्मनः सकलाश्चापि लिपीरविन्दत ॥ १।

वह दालक रजोगुण श्रीर तमोगुण से किसी प्रकार लिपना खेलने के समय में ही धूलि (रज) से लिप्त हुं आ करता था। धरों में श्रेष्ठ पिता. के पुत्र इस शिशु ने सब लिपियों के भी लिया ॥ ४ ॥

सुघियोऽस्य विदिं चुतेऽधिकं विधिवचौलविधानसंस्कृतम्। लितं करणं घृताहुतिष्वितं तेज इवाऽऽशुशुक्षणे:॥१

इस प्रतिभाशाली शिद्य का विधिवत् चूड़ाकरण संस्कार है। संस्कृत तथा युन्दर शरीर उसी प्रकार अधिक चमकने लगा जिल अगिन देव का घृत की आहुति देने से प्रकाशित होनेवाला तेज ॥ ॥

खपपाद्ननिर्व्यपेक्षघी: स पपाठाऽऽहृतिंपूर्वकागमान्। अधिकाच्यमरंस्त कर्कशेञ्प्यधिकांस्तर्कनयेऽस्यवर्तत ॥६॥

अध्यापन में किसी प्रकार की अपेत्ता (आवश्यकता) त्र ए **उस बालक ने 'मू: सुव: स्व:' इन तीन व्याहृतियों** का पृहिते स्वार समस्त वेदों का पढ़ डाला। इसने काव्य में भी रमण किया व तक शास्त्र में जी लोग निपुण थे उन्हें भी जीत लिया ॥ ६॥

इरतिवद्शेष्यचातुरीं पुरतस्तस्य न वक्तुमीश्वराः। प्रथमे। इस क्यास नैजवारिवभवात्सारितवादिना बुधाः

देवतात्रों के द्वारा पूजनीय बृहस्पति की चातुरी की हरण इस बालक, के सामने हो विद्वान् भी बोलने में समर्थ न हुए बी

[म [सर्व 8]

था। ह

तम्।

11 41

13

1 (80

硼

त्या

Ti II

UFF

नी

हिला करते में बड़े ही समर्थ थे तथा अपने वांग्वैभव से वादियों के भरास्त करते थे ॥ ७ ॥

ब्रप्टुकक्रमिकोक्तिघोरणीमुरगाघीशकथावघीरिश्णीम्।

॥ १। मुमुहुर्निश्मयय वादिनः प्रतिवाक्यापहृतौ प्रमादिनः ॥ ८॥

शेषनाग की भी वागा। के। तिरस्कार करनेवाली इस बालक की वचन-त्व व परिपाटी के। सुनकर दूत्तर देने में प्रमाद करनेवाले अनेकों प्रतिपत्ती लोग मूढ़. बन गये ॥ ८॥ ा भी।

क्रमतानि च तेन कानि नान्मिथतानि प्रथितेन धीमता। स्वमतान्यपि तेन खण्डितान्यतियत्कैरपि केः धितानि कैः ॥ ९॥

इस विख्यात विद्वान् शङ्कर ने किन दुष्ट मतों का खएडन नहीं कर 114 दिया १ इनके द्वारा खिखडत किये गये अपने सतों के अत्यन्त प्रयत करने है। पर भी क्या कोई भी विद्वान् सिद्ध करने में समर्थ हुआ १॥९॥ जिसा

अमुना तनयेन भूषितं यमुनातातसमानवर्चसां। तुबया रहितं निजं कुलं कलयामास स पुत्रिणां वरः ॥ १० ॥

यसुना के पिता ( सूर्य ) के संमान तेजवाले इस पुत्र के द्वारा विभूषित अपने कुल का पुत्रवालों में सर्वश्रेष्ठ दस ब्राह्मण ने रपमा-रहित ही सममा ॥ १०॥

शिवगुरुः स जरंस्त्रिसमे शिशावसृत कर्मवशः सुतमोदितः। षपनिनीषितस्तुरपि रवयं नहि यमाऽस्य॰ कृताकृतसीक्षते॥११॥

लड़के के तीन वर्ष के होने पर, पुत्र के ज्यवहार से अत्यन्त प्रसन्न होनेवाले वृद्ध शिवगुरु अपने कर्मों के वश पश्चल का प्राप्त हुए (मर गये)। वह अपने लड़के का उपन्यन करना भी चाहते थे, परन्तु 'यमराज प्राश्चियों के किये गये और शेष रहे कार्यों का कभी विचार नहीं करता ॥ ११ ॥

[ 84 [

इह भवेत् सुलभं न सुतेक्षणं म सुतरां सुलभं विभवेक्षण्। सुतमवाप कथंत्रिदयं द्विजो न खलु वीक्षितुमैष्ट सुतोदयम्॥

इस संसार में न तो पुत्र की प्राप्ति सुलभ है और न पुत्र है। का देखना ही। इस विषय में शिवगुरु ही स्वयं अवस्थि हैं, जिन्होंने किसी तरह से पुत्र की प्राप्त तो किया परन्तु सके। को न देख सके॥ १२॥

मृतमदीदहदात्मसनाभिभिः पितरमस्य शिशोर्जननी ततः। समजुनीतवती धवल्यादात्रं स्वजनता मृतिशोकहरैः पहेः

तब इस शिशु की माता ने अपने सम्बन्धियों के द्वारा इसके में व पिता का दाह-संस्कार कराया। बन्धुवर्गों ने पित से कि इस विधवा को, मृत्यु से उत्पन्न होनेवाले शोक की दूर करें वचनों से, खुब सममाया॥ १३॥

कृतवती मृतचोदितमक्षमा निजजनैरिपं कारितवत्यसौ। चपनिनीषुरभूत् सुतमात्मनः परिसमाप्य च वत्सरदीक्षणस्॥

मरे हुए पित का जो से स्कार उस विधवां स्त्रों के तिये सा उसकी तो उसने स्वयं किया और जो असाध्य था उसे अपने सा से करवाया। एक साल तक दीचा प्रहण करने के बाद पुत्र का कर संस्कार उसने कराना चाहा।। १४॥

उपनयं किंत पञ्चमवत्सरे प्रधारयोगयुते सुमुहूर्तके। द्विजवधूर्नियता जननी शिशोर्व्यित सुष्टमनाः सह बन्धुभि

पाँचवें वर्ष, सुन्दर योग से युक्त अच्छे सहूर्त में रिष्ट के परायणा माता ने प्रसन्न होकर बन्धु-बान्धवों के साथ लड़के का कि संस्कार कर दिया ॥ १५॥

सम्ब

हा स

मिं॥

यु वी

हा स

## शङ्कर का विद्याध्ययन

ण् प्राधिजागे निगमांश्चतुराऽपि स क्रमत एव गुरोः सष्डङ्गकान्। त्र के अजिन विस्मितमत्र महामतौ द्विजसुतेऽस्पतनौ जनतामनः ॥१६॥ इस बालक ने अपने गुरु से कम से षडक्न के साथ चारों वेदें। की उदाहर उसे तील लिया। इस छोटे ब्राह्मण-बालक की इतना बुद्धिमान् देखकर सब मतुष्यों का हृदय विस्मित हो गया ॥ १६॥

सहनिपाठयुता बटवः समं पठितुमैशत न द्विनस्जुना।

ब्रिश गुर्विशयं प्रतिपेदिवान् क इव पाठियतुं सहसा क्षमः ॥१७॥

इस बालक के सहपाठी इसके साथ पाठ पढ़िले में समर्थ नहीं हुए के में क्योंकि यह अपने पाठ के। अति शीघ याद कर लेता था। और तो क्या १ ते हैं गुरु के। भी स्वयं सन्देह उत्पन्न हुन्ना कि इस बालक के। सहसा पढ़ाने र का में कौन समर्थ हा सकेगा।। १७॥

श्रत्र कि स यदशिक्षत सर्वाश्चित्रमागमगणानतुरुतः।

ती। द्वित्रमासपठनाद्भवद्यस्तत्र तत्र गुरुणा,समविद्यः॥१८॥ यह बालक दें। तीन महीने के अध्ययन से ही सब शाकों में गुरु के प्रम् ॥ सान विद्वान् बन गया। तब इसने उँद का अनुसरण कर समस्त श्रागमों के, सीख लिया ; इस विषय में आश्चर्य करने की कौन-सी बात है ? ॥ १८॥

वेदे ब्रह्मसमस्तदङ्गनिचये गाग्यीपमस्तत्कया-तात्पर्यायविवेचने गुरुसमस्त्रतंभसंवर्णने। आसीडजैमिनिरेव तुद्भचनजमोद्भवे।धकन्दे समा ् व्यासेनैव स मूर्तिमानिव नवा वाणीविवासैव तः ॥१९॥ यह बालक वेद में ब्रह्मा के समान, वेदाङ्गों के विषय में गार्थ के समान तथा इनके तात्पर्य के निर्णय करने में बृहस्पित के समान, वेद-

16] विहित कमें के वर्णन करने में जैमिनि के समान, तथा वेद-वचनही प्रकट किये गये ज्ञान के विषय में ज्यास के ही समान था। श्रीर वाणी के विलास से युक्त यह बालक व्यास का नया अक्तार होता था।। १९॥

श्रान्वीक्षिक्येक्षि तन्त्रे परिचितिरतुला कापिले काऽपि ले ह पीतं पातञ्जलाम्भः परमपि विदितं भाद्वघृष्टार्थतत्त्वम्। यत्तैः सौरूयं तदस्यान्तरभवद्मलाद्वैतविद्यासुलेऽस्मिन्

कृपे योऽर्थः स तीर्थे सुपयसि वितते हन्त नान्तर्भवेत् किए इसने तर्कविद्या मुद्दं डाली, कापिल तन्त्र—सांख्यशास्त्र—में परिचय प्राप्त कर लिया। पतञ्जलि-निर्मित ये।गशास्त्र-रूपी स पी डाला, कुमारिल भट्ट के द्वारा रचित वार्तिक के सन्दर्भी के क्री गह्न तत्त्र भी जान लिया। इन तार्किकों के। अपने भिन्न भिना में जो जो त्रानन्द त्राता था वही त्रानन्द इस बालक के हत विमल श्रद्धैतविद्या के ज्ञान से प्राप्त हुआ। जा प्रयोजन का विद्यमान है, वही सुन्दर जलवाले गङ्गादि तीथों में क्या नहीं प्र सकता ? भिन्न भिन्न दर्शनों के पढ़ने का पूरा आनन्द एक साथ वेतन पढ़ने में आता है।। २०॥

टिप्पणी—इस पद्य के अन्तिम स्र्या का भाव गीता के १६६ रलोक के अर्थ से समता रखता है:-

्र यावानर्थं उदपाने सर्वतः संप्कुतोदके । "

तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण्डय विजानतः ॥ गीता - रा४६

स हि जातु गुरेाः कृते वसन् सवयो भिः सह भैक्षिविष्सव भगवान् भवनं द्विजन्मना घन्हीनस्य विवेश कस्यचित्।।।

गुरु के कुल में सम्मान आयुवाले विद्यार्थियों के साथ, बात की शङ्कर भिन्ना पाने के लिये कभी किसी धन-हीन ब्राह्मण के घर गये। [सर्भ ४]

[4]

तमवीचत तत्र सादरं बदुवर्यं गृहिए। कुदुम्बिनी। गिर वो

कृतिने हि भवादशेषु ये वरिवस्यां प्रतिषादयन्ति ते ॥ २२॥

ब्राह्मण की स्त्री ने आद्र के साथ उस निद्यार्थी से कहा—ने आद्मी तो सबसुच पुरायशील हैं जो आप ऐसे महापुरुषों की सेना करने का अव-म्। सर पाते हैं ॥ २२ ॥

विधिना खलु विश्वता वयं वितरीतुं बटवे न शक्तुमः।

क्ष्मा अपि भैक्ष्यमिकं चनत्वतो धिगिदं जन्म निरर्थकं गतम्॥ २३॥

नें । भाग्य ने निर्धन बनाकर मुक्ते ठरी लिया है नितान्त निर्धन पी बहाने के कारण हम लोग एक विद्यार्थी के भिन्ना भी देने में समर्थ नहीं के का है। हमारा यह जन्म व्यर्थ चला गया।। २९॥

के हा रिव दोनमुदीरयन्त्यसौ प्रददावामलकं व्रतीन्द्वे।

न हा करणं वचनं निशम्य सोऽप्यभवण्ज्ञानविधिर्द्वयार्द्रघी: ॥ २४॥

' प्राव इस प्रकार दीन-वचन कहती हुई उस ब्राह्मणी ने ब्रती पुरुषों में । वेता चन्द्रमा के समान, शङ्कर के हाथ में एक अविला दिया। इस करुण ववन की सुनकर ज्ञाननिधि शङ्कर का चित्त द्या से आई हो गया।।२४॥ स स

स मुनिर्मुरिमत्कुदुम्बनीं पद्चित्रैर्नवनीतकापछै:।

मधुरैरुपतस्यवांस्तवैद्धिजदारिच्दशानिवृत्तये ॥ २५ ॥

वन्हें ने ब्राह्मण की दरिद्रता का दूर करने के लिये मधुर, नवनीत प्रमा कोमल, विचित्र पूदवाली स्तुतियों से नारायण की गृहिणी ॥श लहमी देवी की स्तुति की ।। २५ ॥

अय कैटमजित्कु दुम्बनी तिहदुदामनिजाङ्गकानितिभिः।

वे। अस्ति त्राः मकाशयन्त्यचिरादाविरभूत्तदेग्रतः । २६॥

[B]

इसके बाद कैटम् को जीतनेवाले भगवान् की गृहिणो कि उनके सामने तुरन्त प्रकट हुई। उनका शरीर बिजली के समान, रहा था। उसकी प्रभा से संमहत दिशायें विद्योतित हो रही थी। अभिवन्य सुरेन्द्रवन्दितं पद्युग्मं पुरतः कृताञ्जालिम्।

श्रामवन्ध सुरन्द्रवान्दर्श नव्यान स्थान क्रिया स्थान क्रिया स्थान क्रिया विश्वाच स्थितपूर्वकं वचः॥ २७

शक्कर ने अञ्जलि बाँधकर भगवती लक्ष्मी के इन्द्र-वन्दित चर्णा की स्तुति की। मधुर स्तोत्रों को सुनकर लक्ष्मी प्रसन्नता से कि स्ठीं और मुसकाती हुई क्रहने लगीं —॥ २०॥

विदितं तव वत्स हृद्भगतं कृतमेभिर्न पुराभवे शुभम्। श्रम् । श्रम् । प्रमुना मदपाङ्गपात्रृतां कथमेते महितामवाप्नुयुः॥ स

हे वत्स ! तुम्हारे हृद्य की बात मुक्ते विदित है। परन्तु हा ने पूर्व जन्म में कोई शुभ काम नहीं किया है तो इस समय ये ले कुपा-कटाच के पात्र बगकर महनीयता कैसे प्राप्त कर सकते हैं !!

इति तद्वचनं स शुश्रुवानिजगादाम्ब मयीदमर्पितम् । फलमच दंदस्य तत्फलं दयनीया यदि तेऽहमिन्दिरे॥ ११

लक्ष्मी के वचन सुनकर शङ्कर ने कहा—हे माता, है हैं यदि मेरे ऊपर श्रापको दया करनी है, तो सुमे श्राज दिये गये औं फल के दान का फल इन्हें दीजिए ॥ २९॥

श्रमुना वचनेन तोषितां कमला तद्भवनं समन्ततः। कन्कामलकैरपूरयङ्जनताया हृदयं च विस्मयैः॥ ३०॥

इस वचन से प्रसूत्र की गई लक्ष्मी ने चारों छोर से इस इस के के खाँवले के फलों से भर दिया तथा जनता के हृद्य की विश् अर दिया ।। ३०॥ 1

मान ३

थी ॥:

चर्णन

1)

11 34

वे बाँग

301

व् वे

fare

ब्रथ चक्रमृता वध्मये सुकृतेऽन्त्रधिमुपागते सति। प्रशासंसुरतीव शंकरं महिमानं तमवेक्ष्य विस्मिताः ॥ ३१॥ इसके बाद चक्र धारण करनेवाले विष्णु की पुर्ध्यरूपिणी वधू अन्त-र्ध्यान हो गई'। लोग आश्चर्य से विस्मित होकर विद्यार्थी शङ्कर की महिमा देख कर उनकी प्रचुर प्रशंसा करने लगे॥ ३१॥

दिवि कल्पतरुर्यया तथा अवि कल्याणगुणो हि शंकरः। सुरभूसुरयारि प्रियः समभूदिष्टविशिष्टवस्तुदः ॥ ३२ ॥

गहर जिस प्रकार स्वर्ग में करपवृत्त अखिल कामनाओं का दाता है उसी प्रकार पृथ्वी पर कल्याण गुणवाले, देवतात्रों तथे बाह्यणों के भी प्यारे शङ्कर अभिलिषत विशिष्ट वस्तुओं के देनेवाले थे।। ३२।। । २४ त्रमरस्पृह्णीयसंपदं द्विजवर्यस्य निवेशपात्मवान् ।

प्रश्नित विधाय यथापुरं गुरेाः सविधे शास्त्रवराएयशिक्षत ॥ ३३॥ ये ले इस प्रकार जितेन्द्रिय शङ्कर ब्राह्मण के घर की देवता के द्वारा भो शा सहस्यीय सम्पत्ति से भरकर पहले के अनुसार शुरु के पास लौट आये

श्रौर उन्होंने सब शास्त्रों का अध्ययन किया।। ३३।।

बरमेनमवाप्य भेजिरे परभागं सकला अकता अपि।

समबाप्य निनोचितं पतिं कमनीया इव वामलोचनाः ॥ ३४॥ हें इं जिस प्रकार सुन्दर नेत्रोंवाली सुन्दरियाँ अपने अनुरूप पति के पाकर भाग्यशाली बनती हैं, उसी तरह सब कलाएँ भी शहर की वर पाकर कत-कृत्य बन गई' ॥ ३४ ॥

सरहस्यसमग्रशिक्षिताखिलविद्यस्य यशस्विना वपुः। खप्मानकथामसङ्गमप्यसहिच्या श्रियमन्वपद्यत ॥ ३५ ॥॰

राह्में ने सब विद्यात्रों के। रहस्य के साथ सीखकर विपुत यश प्राप्त ब्रह्मतेज से उनका शरीर इतना अधिक चमकने लगा कि उसके

सार्थ किसी उपमान के। खोज निकालने का प्रसङ्ग ही नहीं जगत् में उससे बढ़कर ब्रादि कोई वस्तु होती, तो उसे उपमान परन्तु ऐसी चीज श्रे कहाँ ? ।। ३५ ॥

## शङ्कर का अङ्ग-वर्णन

जयति सम सरोरुहप्रभाषदकुएडीकरण्कियाचणम्। द्विजराजकरोपलालितं पदयुग्मं परगर्वहारिणः॥ ३६॥ शत्रुत्रों के गर्व की हुरए। करनेवाले शङ्कर के, कमल के सी अभिमान की चूर कुरते से प्रसिद्ध, त्रोह्मणों के हाथों से पूजि चरणों की जय हो।। ३६॥ जलिमन्दुमिं स्रवेद्यदि यदं दषद्रततः सरः।

यदि तत्र भवेत् कुशेशयं तद्गुष्याङ् त्रितुलामवाप्नुयात् ॥

यदि जल चन्द्रमिष्ण के। चुनाने, पत्थर से यदि कमल क श्रीरं उससे यदि तालाब पैदा हो तथा उस तालाब में यदि का तो वह शङ्कर के चरण की वुलना का प्राप्त कर सकता है। कि शङ्कर के चरणों के रामान कामल वस्तु की कल्पना स व्यसम्भव है ॥ ३७॥

पादौ पद्मसमौ वदन्ति कतिचिच्छीशंकरस्यानघौ विषय चित्राजमण्डलिमं नैतद्ध द्वयं सांपतस् प्रेच्यः पद्मपदः किल् 'त्रिजगति रूपातः पदं दत्तवान् श्रम्भोजे द्विजराजमण्डलशतैः प्रेच्येरुपास्यं मुलम्॥

कुछ लोग शङ्कर के पाप-रहित चरणों को कमल के समान न को चन्द्रमण्डल के समान बतलाते हैं, परन्तु ये दोनों बाते हैं माळ्म पड़तीं। क्योंकि पद्मपाद के नाम से संसार में प्रसिद्ध

वन्या ,य

[सर् ४.]

41

सीट जित्र,

1 1

H |

विश्व ने कमल के ऊपर अपना ज्वरण है दिया था अर्थन उसे तिस्कृत पमार कर दिया था श्रीर उनका मुख हजारी द्विजराजों (ब्राह्मणों) के द्वारा उपा-

सना करने योग्य था ॥ ३८:॥

हिप्पणी-शङ्कर के एक प्रसिद्ध शिष्य का नाम पद्मगद था। का शाब्दिक अर्थ है कमल के ऊपर चरण देनेवाला पुरुष । कवि के कथन का यह आश्रय है कि जब शिष्य ने ही कंमल का इस प्रकार दिरस्कार कर दिया तब गुरु के चरण की समता उस कमल से क्योंकर दी जा सकती है ? मुल भी द्विजराज-मण्डल (चन्द्रमण्डल ) के समान कैसे हो सकता है जब सहस्रों द्विजराज-श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समुदाय-उसकी सेवा करते हैं!

ग्रुह: सन्ता नैजं हृदयक्रमलं निर्मलतरं विधातुं यागीन्द्राः पद्कमलपस्मिन्नद्वति । दुरापां शकाद्यैर्घपति वदनं यन्नवसुधां

1134 तता मन्ये पद्मात् पदमधिकमिन्देश्च बदनम् ॥ ३९ ॥ त क सन्त, योगीन्द्र लोग अपने हृद्य-कमल को हिर्मलतर जनाने के लिये क्सत अपने हृद्य में शङ्कर के पद-कमल की धारण करते हैं। उनका मुख म्त्रादि देवताओं से भी दुष्प्राप्य नवीन सुधा को उँडेलता है। इसलिये मैं कहता हूँ कि चनका चरण कमल से श्रेष्ठ था तथा मुख चन्द्रमा से ॥ ३९॥

तत्त्रज्ञानफलेग्रहिर्घनतरच्यामाहमुष्टिंघया निःशेषव्यसनाद्रंभरिरघनाग्भारकूर्लंकषः। खुण्टाका मद्मत्सरादि,वितंतेस्तापत्रयाचंतुदः

पाद: स्यादिमतंपच: करुणया भद्रंकर: शांकर: ॥४०॥ [|| ] आवार्य शङ्कर के चर्या तत्त्वज्ञान-रूपी फल का प्रहण करनेवाले हैं, विकास अञ्चल का मुट्टी भर कर वि जानेवाले हैं—नाश करनेवाले हैं; मक्तों के समस्त दुःखों से अपने उद्द को भर लेनेवाले हैं (काके विनाशक है), पाप के समुदाय को समूल नष्ट करनेवाले हैं। संहम

M मद् नत्सर आदि के समूह की , छटनेवाले हैं। तीनों तापी भौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक—के मर्भ की छेदन करनेवा करुणा से अत्यन्त इदार है। कर जगत् के कल्याण करनेवाले हैं। यथोचित वर्णन करना एक प्रकार से श्रसम्भव है ॥ ४०॥

पदाघातस्फोटत्रणिकिणितकातीन्तिकशुजं प्रघाणव्याघातप्रणतविमतद्रोह्बिरुद्म्।

परं ब्रह्मैवासी भवति तत एवास्य सुपदं

गतापस्मारातीं ज्ञगति महताऽचापि तनुते॥

प्राचीन काल में राकिएडेय नामक बड़े भारी शिवमक थे। समय में उन्होंने भगवान् शिव की यम के दूतों से बचाने के लिये प इस समय भगवान् शङ्कर ने यमराज की भुजात्रों पर अपना ना किया था जिसके घाव का चिह्न उन भुजाच्यों के ऊपर इसको भगवान् शङ्कर इतने कृपालु हैं कि उनके मन्दिर के द्वार प्रणाम करते हैं इनके। भी वे त्तमा कर देते हैं, वही शङ्कर आवार्य रूप में अवतीर्ण हुए हैं। यही कारण है कि उनके सुन्दर नग भी महापुरुषों की अज्ञान-रूपी व्याधि की दूर कर उन्हें नीरोग का 'ज्ञानमिच्छेत् महेरवरात्' के <sup>'श्</sup>त्रानुसार महेरवर के चिन्तन से अज्ञान जाता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है।। ४१।।

प्राप्तस्याभ्युद्यं नवं कलयतः सारस्वताङजुम्भणं ्रम्वालोकेन विध्वतविश्वतिमिरस्याऽऽसञ्चतारस्य न। तापं नस्त्वरितं क्षिपन्ति घर्नतापनं प्रसन्ना मुने-

राह्वादं च कलाघरस्य मधुराः कुर्वन्ति पादक्रणाः ॥ पूर्णिमा का चन्द्रमा समुद्र तें उल्लास पैदा करता है, अपी से संसार के अन्धकार की दूर कर देता है; ताराओं के पास वा तथा अपनी स्वच्छ किर्गों से घने ताप का भी दूर कर लोगें। M सगिष्ठ]

118 थे।

द्वार प

नेना में ब्रानन्द बरसाता है। ज्याचार्य शङ्कर की भी वैसी ही अवस्था है। न्या अभ्युद्य पाकर उन्होंने सरस्वती के हृदय में उन्हास पैदा कर दिया है। A ... अपने ज्ञाम से उन्होंने समस्त प्राणियों के अज्ञान के। दूर मगा दिया है। मत्रों में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण प्रणव मनत्र सदा उनके पास रहता है। इनके चरण-विक्यास मनुष्यों के घने ताप की दूर कर दूर में आहाद इसम करते हैं ॥ ४२ ॥

नितर्दत्ते मुक्तिं नतमुत पदं वेति भगवत्-पदस्य प्रागरुभ्याङजगति विवदन्ते श्रुतिविदः। वयं तु ब्रमस्तद्भजनरतपादाम्बुजरजः-

लिये पुर परीरम्भारम्भः सपदि हृदि निर्वाणशरणम् ॥ ४३ ॥ च(ग नमस्कार मुक्ति प्रदान करता है या नमस्कार किया। गया शङ्कर का पद ? स्पन्न हो। स विषयं में श्रुति के जाननेवाले विद्वान् अपनी प्रगल्मता के बल र विवाद करते हैं परन्तु मैं तो यह कहता हूँ कि शङ्कर के चरण की सेवा वार्य में निरत रहनेवाले पुरुष के पैर की धूलि का <sup>9</sup>त्रासिङ्गन मात्र ह तुरन्त निर्वाण के देनेवाला होता है। आचार्य शङ्कर की तो बात ही न्यारी है ॥४३॥ वना धवलांशुकपळ्ळवादृतं विललासास्युगं विपश्चितः। प्रज्ञान

अमृतार्णवफेनमञ्जरीछुरितैरावतहस्तशस्तिमृत् ॥ ४४ ॥ उस विद्वान् के सफोद कपड़े से ढके हुए, चीरसमुद्र की फैन-मखरी से न्याप्त होनेवाले, ऐरावत,की सूँड़ की शोभा के। घारण करनेवाले दोनों व। जह शोभित होते थे।। ४४॥

गिंद हाटकवछरीत्रयीघटिता स्फाटिककूटभृत्तटी।

ाः अद्यस्य तया कटोतटी तुंचिता स्यात् कचितत्रिमेखचा ॥,४५॥ यदि भ्रोने की तीन लिड़ियों से जड़ी गई स्फिट्क पहाड़ की तटी हों वि वीन मेखला की घारण करनेवाली शङ्कर की कृटि की उपमा उसके तार्वो बाय दी जा सकती है। ४५॥

त्रादाय पुस्तकवपुः श्रुन्तिसारमेक-हस्तेन बादिकृततद्गतकण्टकानाम्। उद्धारमारचयतीव विवेषमुद्रा-

मुद्भविश्रता निजकरेण परेण योगी॥ ४६॥

योगी आवार्य शङ्कर पुस्तक का रूप धारण करनेवाले, श्रुति। के। बार्ये हाथ में धारण करते थे और ज्ञानमुद्रा के। धारणके दिहने हाथ से भेदवादियों के द्वारा किये गये दोषों का उद्घारक सुशोभित हा रहे थे॥ १९६ ॥

टिप्पणी—तर्जनी श्रीर श्रङ्गुष्ठ के। मिलाने से द्वाय की जा श्रवला है उसे ज्ञानमुद्रा कहते हैं।

सुधीराजः कल्पद्वमिकसत्तयाभौ करवरौ
करोत्येतौ चेतस्यमत्तकमत्तं यत्सहचरम्।
रुचेश्चोरावेतिवहनि किम्रु रात्राविति भिया
निशादेरामातर्निजद्त्तकवाटं घटयति॥ १०॥

पिडतों में श्रेष्ठ शङ्कररचार्य के दोनों हाथ कल्पद्रुम के तथे क्ष शोमा घारण करनेवाले हैं। इस बात की जब अमल कमल अपे में विचार करता है कि ये दोनों शोभा की चुरानेवाले हैं तक किंवा आति में डरे के मारे रात के आरम्भ से लेकर प्रातःकाल किं दलों को सम्प्रीटत कर घर में किवाड़ दिये रहता है। भावार्थ की भगवान शङ्कर के दोनों हाथ कमल से भी अधिक अकुमार तथा कि पड़वों के समान सुन्दर हैं॥ ४७॥

रुचिरा तदुर:स्यली बभावररस्फालविशालमांसला। परणीम्रमखोदितश्रकात् पृथुशय्येव जयश्रियाऽऽश्रिता॥ अ

1

S.

स्य

1

प्रयो

PA

4

शङ्कर की चरास्थली (छाती) कपाट फलक के समान विशाल, पुच्ट, तथा कुर्दर सुशोभित होती थी। माल्द्रम पड़ता था कि पृथ्वी पर घूमते रहने म यक जाने के कारण जयलक्ष्मी के लेटने के लिये बड़ी सेज बिछी िहिंही ॥ ४८ ॥

परिवमियमापहारियाौ शुशुभाते शुभन्तक्षयाौ भुनौ । बहिरन्तरशत्रनिग्रहे विजयस्तम्भयुगीधुरंधरौ ॥ ४९ ॥

बाहरी तथा भीतरी शत्रुष्टों के पराजय करने में परिघ (माटे एहे ) की विशालता की हरण करनेवाले शुभलत्तण से युक्त दोनों सुज विजय-स्तम्भों के समान सुशोभित हुए ॥ ४९ ॥

उपवीतममुख्य दिद्युते बिसतन्तुक्रियमाणसौहृदम्।

शरदिन्दुमयुखपायिदमातिशयोछङ्घनन्सङ्घिक्षप्रमम् ॥ ५० ॥

मुणाल-तन्तुत्रों से मित्रता करनेवाला, शरत्-चन्द्रमा की किरणों की वेतता के। पराजित करने में अत्यन्त वेगवती प्रभावाला शङ्कर का यज्ञो-<sup>बोत</sup> चमक रहा था अर्थात् उनका जनेऊ<sup>°</sup> शास्कालीन चन्द्रमा की ब्रायों से भी श्रिधिक उजला था ॥ ५० ॥

समराजत कण्डकम्बुराड् भगवत्पादभुनेर्यदुद्भवः।

निनदः-प्रतिपक्षनिग्रहे जयशङ्खध्वनितापविन्दत ॥ ५१ ॥

ऐश्वर्य-सम्पन्न पैरवाले शङ्कर का कएठ शङ्क के समान सुशोभित हो ह हो या जिससे उत्पन्न होनेवाला घोष प्रतिपिच्चियों के विजय इसने के वा विये जयराङ्क की ध्वनि के समान प्रतीत हो रहा था ॥ ५१॥

अरुणाघरसंगताऽधिकं शुशुभे तस्य हि दन्तचन्द्रिका। नविद्वमवछरीगता तुहिनांशोरिव शार्दो छविः॥ ५२ ॥

अक्या अधर से युक्त दाँतों की पंक्ति मूँगे की लेता पर चमकनेवाला अविद्यमा की शरतकालीन प्रभा की तरह अधिक सुशीभित होती थी।।५२॥ मुक्रपोलतले यशस्विनः शुशुभाते सितभानुवर्चसः। वदनाश्रितभारतीकृते विधिसंकरिपतदर्पणाविव ॥ भूष

चन्द्रमा के समान शोभावाले यशस्वी शङ्कर के दोने हैं प्रकार सुशोभित, होते थे मानों मुख में रहनेवाली सरस्वती के हि के द्वारा बनाये गये दो दर्पण हों।। ५३।।

समासीत्तस्याऽऽस्यं सुकृतजलघेः सर्वजगतां

पयःपारावारादजनि रजनीशो बहुमतात्।

सुघाधारोद्वारः र्सुसहगन्थाः किंतु शशसृत्

सतां तेजःपुञ्जं हरति वदनं तस्य दिशति॥ ५४॥

बालक शक्कर का मुर्ख बहुतों के द्वारा प्रशंसित, सब सं पुगयरूपी समुद्र से उसी प्रकार उत्पन्न हुज्या जिस प्रकार शीर बन्द्रमा। सुधाधारा के उत्पन्न करने में दोनों समान ही थे विशेषता यही थी कि जहाँ चन्द्रमा विद्यमान नचन्नों के (सतां) के के। हरता है वहाँ शक्कर का वदन सज्जनों (सतां) के दे देता है॥ ५४॥

पुरा क्षीराम्भोधेरहह तन्नया यद्विषयता-जुषो दीनस्याग्रे घनकनकघाराः समिकरत्। "रुदं नेत्रं पात्रं कमजनिजयामीतिर्वितते-र्युनीशस्य स्तातुं कृतसुकृत एव प्रभवति॥ १५॥

प्राचीन काल में (बाल्यकाल में ) जैब निर्धन ब्राह्मणी हैं सामने ब्राई, तब चीरसागर की कन्या लक्ष्मी ने उसके ब्रागि हैं वनी बृष्टि कर दी थी। शक्कर के ये नेत्र लक्ष्मी के स्तेह के विकेष इनकी स्तुर्ति पुरायशील पुरुष ही कर सकता है।। ५५॥

[भासम् ४]

41

1

हिप्पणी—इस पद्य में जिस घटना का उल्लेख किया गया है वह शहर के क्षिर जीवन में सम्पन्न हुई थी। इसका उल्लेख इसी सर्ग में है। देखिए

क्षीक २१—३०। दुर्वीरप्रतिपक्षदूषणसम्रुन्मेषक्षितौ करपने सेतारप्यनघस्य तापसकुछैणाङ्कस्य लङ्कारयः।

ग्रापनानतिकायविश्रमग्रुषः संसारिशाखागृगान्

पुद्रणन्त्यच्छपयोब्धिवीचिवदलंकाराः कटाक्षाङ्कराः ॥५६॥ भगवान् रामचन्द्र ने अपने पराक्रमी शत्रु दूषण का सर्वथा संहार हर समुद्र के ऊपर जो पुल वाँधा था उस अपुल के लङ्का में जानेवाले विकाय आदि राचसों के हृद्य में भय उत्पन्न करनेवाले. वानरों की ना अपने कटाचों से की थी। उसी प्रकार तापस-शिरोमिण आचार्य क्रि ने प्रवल रात्रुओं के दूषण दिखलाने के लिये सेतु के समान प्रस्थान-यो के ऊपर भाष्यों की रचना को है। इनके कटाव स्वच्छ समुद्र की हरी की भाँति चमकते हैं, स्थूल शरीर में ज्ञाझ-बुद्धि की भ्रान्ति के है कर देते हैं तथा वे शरण में श्रानेवाले संसारी पुरुषों की सदा ने हैं ।। ५६ ।।

निःशङ्कक्षतिरूक्षकएटककुलं मीनाङ्कद्रवानलः ज्वां तासंकु तमार्तिपङ्कि ततरं व्यध्वं घृतिध्वं सिनम्। संसाराकृतिमामयच्छ्लचलद्भुवीरदुवीरणं

मुष्णन्ति श्रममाश्रिताः नवसुघादृष्टायिता दृष्टयः ॥५७॥ संसार का स्वरूप कितना भयावह है। इसमें आकस्मिक रोगरूपी क्ष्टक उगते हैं। काम-रूपी दावाग्नि की लपटों ने इसे चारों और से र त्वला है। पीड़ारूपी पङ्क से यह दुस्तर है। श्रधम-रूपी विकट भाग इसमें विद्यमान है। धैर्य की यह दूर कर देता है। रोग-रूपी भगकुर हाथो इसमें सदा घूमा करते हैं। ऐसे संसार-रूपीं परिश्रम को

[8] आच्छ्य की सुधावृष्टि के तुल्य हिन्द्याँ आश्रय लेने पर शान्त कर देती हैं। तत्त्व-ज्ञान के उदय विना यह संसार है, परन्तु आचाय की दया हिन्द से जब ज्ञान का सदय हो नाव भला संसार किसी का सन्तप्त कर सकता है ? ।। ५७ ॥

त्रिपुराइ तस्याऽऽहु: सितभसितशोभि त्रिप्यगां कृपापारावारं कतिचन मुनि तं श्रित्वतीम्। वयं त्वेतद्व ब्रूमा जगति किल तिस्रः सुरुचिरा-स्त्रयीमौत्तिव्याकृत्युपकृतिभवाः कीर्तय इति ॥ ५८॥

भगवान् शहुर के सफ़द भैंसम से शोभित होनेवाले त्रिपुण्ह हो कवि लोग कुंपा के समुद्ररूपी उस मुनि का आश्रय लेनेवाली कि (गङ्गा) कहते हैं। परन्हुं हम लोग तो यह कहते हैं कि ये तीनरे वेदों के श्रेष्ठ भाग उपनिषद् के व्याख्या-रूप उपकार से उत्पन्न हों तीन अत्यन्त सुन्दर कीर्तियाँ हैं। (सफोद होने से त्रिपुर्ह कीर्ति की करपना करना बिंत्कुल ठीक है )।। ५८।।

असौ शम्भोर्लीलांवपुरिति भृशं सुन्दर इति द्वयं संपत्येत् जनमनिस सिद्धं च सुगमम्। यदन्तः पश्यन्तः करणमदसीयं निरुपमं वृणीकुर्वन्त्येते सुषममिष कामं सुमतयः ॥ ५९॥

शङ्कराचार्य का शरीर सगवान् शङ्कर का लीला-वपु (देह) श्रत्यन्त सुन्दर है। ये मनुष्यों के मन की दोनों कल्पनायें नितानी तथा उपयुक्त हैं क्योंकि जो विद्वान् सोग इस अनुपम श्री अपने अन्तःकरण में ध्यान से निरखते हैं वे अत्यन्त सुक्री देव की तृण के समान सममते हैं। वे काम का सदा करते हैं ॥ ५९ ॥ ं

सगं 8]

à

1

क्रि

निह

grift

ब्रज्ञानान्तर्गहनपतितानात्मविद्योपदेशै-

स्रातं लोकान् भवदवशिखाताप्रपापच्यमानान्। मुक्तवा मौनं वटविटिपना मुखता निष्पतन्ती

शंभोर्मृतिश्चरति युवने शंकराचार्यरूपा ॥ ६०॥

अज्ञान के गहरे अन्धकार में गिरे हुए तथा संसाररूपी अग्नि की बाला से सन्तप्त होनेकाले लोगों के। आत्मविद्या के उपदेशों से रज्ञा करने की इच्छा से मौन की छोड़कर वट वृत्त के मूल से निकलनेवाली यह 👣 भगवान् शङ्कर की मृर्ति है जो आचार्य शङ्कर के रूप से सुवन में अमण कर रही है ॥ ६० ॥

<mark>उच्चएडाहितवाच द</mark>्ककुहनापाण्डित्यवैतण्डिकं जाते देशिकशेखरे पदजुषां संतापचिन्तापहे। के कातर्यं हृदि भूयसाऽकृत पदं वैभाविकादेः कथा-चातुर्यं कलुषात्मना लयमगाद्वैशेषिकादेरिय ॥ ६१ ॥

क्रोघी तथा अहित करनेवाले वावदूक प्रतिपित्तयों के कपट-पारिडत्य हें। ब्रिन्न-भिन्न करते हुए जब त्राचार्यों में श्रेष्ठ शङ्कर त्रपने त्रनुयायियों के सन्ताप तथा चिन्ता के। दूर करने लगे, तब वैभाषिकें। का हृद्य कातर बन ग्रया तथा कछुषित चित्तवाले वैशेषिकों की कथा-चातुरी नष्ट हो गई॥ ६१॥ •

अमुना क्रतवः पसाधिताः क्रतुविश्रंशकरः, स शंकरः 🗠 इयमेव भिदाऽनयार्जितस्परयाः सर्वविदेशर्बुघेदश्ययाः ॥ ६२ ॥

कामदेव की जीतनेवाले, सर्वज्ञ तथा विद्वानों के द्वारा पूजनीय अ भगवान् शङ्कर तथा आचार्य शङ्कर में इतना ही भेद था कि इन्होंने तो यहाँ का अनुष्ठान किया परन्तु वे शङ्कर दत्त के यज्ञ का विष्वंस कर यज्ञ के विनाशक बन गये ॥ ६२ ॥

कलवांऽपि तुलानुकारिएं कल्यामा न वयं जगत्त्रये। विदुषां स्वसमा यदि स्वयं भविता नेति वदन्ति तत्र के

हम लोग तीनों जगत् में शङ्कराचार्य के समान एक कला में भी। नता घारण करनेवाले किसी व्यक्ति की नहीं पा रहे हैं। यदि कि वह अपने समान स्वयं है—ऐसा कहा जाय तो कौन आसी। इसका निषेध करेगा ? आचार्य के समान कला-विशाद वे हि

द्युवनान्त इवामरहुमा अमरहुष्विव पुष्पसंचयाः।

भ्रमरा इव पुष्पसंचुमेर्वितिसंख्याः किल शंकरे गुणाः ॥६।

देवतात्रों के उपवन—नन्दन वन—में करपवृत्तों के समान, इत् में फूलों के समुदाय के समान तथा फूलों के समुदाय में भौरे के स शङ्कर में सर्वगुण संख्यातीत थे॥ ६४॥

श्राचार्य का गुण-वर्णन

कामं वस्तु विचाएते। ६ च्छनदयं पाक्ष्यहिंसाक्रुषः

क्षान्त्या दैन्यपरिग्रहानृतकथालोभांस्तु संतोषतः। भात्सर्य त्वनस्यया मूर्द्भहामानौ चिरंभावित-

स्वान्योत्कर्षगुणेन तृप्तिगुणुतस्तृष्णां पिशाचीमिष्या श

आचार्य ने विषयाभिलाष के। विचार से दूर किया; पर्कारी तथा क्रोध के। चान्ति से नष्ट किया; दीनता, परिम्रह, अनुत-भाषी लोभ के। सन्तोष से; मात्सर्क के। अद्भेष सें, मद तथा अहड़ार के। काल तक चिन्तित अपने अन्य उत्कृष्ट ुगुणों से तथा एष्णा कि मी दिवाहणी गुण से उन्होंने नष्ट कर दिया ॥ ६५॥

कामं यस्य सम्जूषातमवधीत् स्वर्गापवर्गापृहं रोषं यः खद्ध व्यूर्णपेषमपिषिनःशेषदे।षावहम्

限 मोद

**E**!

W

तोभादीनपि यः परांस्तृणसमुच्छेदं समुचिच्छिदे

स्वस्यान्तेवसतां सतां स भगवत्पादः कयं वर्ण्यते ॥६६॥

जिन भगवान् शङ्कराचार्य ने अपने विद्यार्थियों के स्वर्ग तथा माच को तष्ट करनेवाले काम के। समूल उखाड़ दिया; सम्पूर्ण दोषों के। उत्पन्न इरतेवाले क्रोध की आटे की तरह चूर चूर कर दिया; जिन्होंने लोभ ब्रादिक शत्रुत्रों के। तिनकीं की तरह काट डाला, उन शङ्कर का वर्णन किन शब्दों में किया जा सकता है।। ६६।।

केऽमी कान्त दिवा निशाकरकरा घर्मस्य मर्मिच्छदो प्राप्ते शंभ्रनवावतारसुगुरे।रेते गुणानां गणाः। कस्मादुत्पलसंततिर्विकसिता विस्मेरिद्रग्योषिता-

मेषाऽपाङ्गभारीति दिग्गजवधूपश्नोत्तरे रेजतुः ॥ ६७ ॥

(दिगाज और उसकी वधू के प्रश्न तथा उत्तर शङ्कराचार्य के विषय में क्या ही अच्छे ढङ्ग से हो रहे हैं ) वधू पूछती है—हे प्रिय! क्या दिन में चन्द्रमा की किरएों हैं जो घाम के ममस्थल की बेध रही हैं अर्थात् दूर कर रही हैं ? पति ने उत्तर दिया—हे मुखे! ये चन्द्र-किरणे नहीं हैं बल्कि महादेव के नये अवतार-रूप आचार्य शङ्कर के ही गुणों के समुदाय विकसित हो रहे हैं। फिर पत्नी ने पूछा-ये कमल के समुदाय क्यों विकसित हुए हैं ? पति ने उत्तर दिया—यह कमल की सन्तित नहीं है प्रत्युत शङ्कर के गुर्गों के सुनकर विस्मित होनेवाली दिशा-क्षी कियों के ये कटाचों के प्रवीह हैं।। ६० ॥

निक्षा माक्षिकमीक्षितं अणमि द्राक्षा मुहुः शिक्षिता कीरेक्ष् समुपेक्षितौ भुवि ययः सा शंकरश्रीगुरोः। कान्तानन्तदिगन्तलङ्घनकलाजङ्घालतत्तद्रगुण-श्रेणी निर्भरमाधुरीमद्धुरा धन्षेति पृन्यामहे ॥ ६८ ॥ जिसने फूटी आँख से मधु की हाए भर भी नहीं देखा, जिस्ते की मधुरता की बार बार शिचा दी तथा पृथ्वी पर दूध और के सदा उपेचा की, अगवान् शङ्कराचार्य के अनन्त दिगन्त की में समर्थ गुणों की ऐसी रमणीय पंक्ति अत्यन्त माधुरी से पूर्ण और है—ऐसा इम लोग मानते हैं ॥ ६८॥

क्षान्तिश्चेद्वसुधा जहातु महतीं सर्वसहत्वप्रयां विद्या चेद्विरहन्तु षएस्रुखसुखाः स्वाखर्वगर्वावलीम्। वैराग्यं यदि बादरायणियशः काश्यं परं गाहतां कि जल्पैर्धनिशेखरस्यं न तुलां कुत्रापि वीक्षामहे॥॥

यदि आचार्य की चमा है तो पृथिवी सब वस्तुओं के क्षेत्र प्रसिद्धि छे। यदि उनकी विद्या है तो कार्त्तिकेय आहि । अपने समिषक अभिमान के। सदा के लिये छे। इ दें। यदि उनका है ते। क्यास के पुत्र शुकृदेव ज़ी का यश अत्यन्त कुशता के। धारण के अधिक क्या कहा जाय ? उस मुनि-शिरोमणि शङ्कर की तुला संसार में कहीं भी नहीं दिखाई पड़ती।। ६९।।

या मूर्तिः क्षमया मुनिश्वरमयी गोत्रामगोत्रायते
विद्याभिनिरवद्यकीर्तिभिरखं भाषाविभाषायते।
भक्ताभीष्मितकल्पनेन नितरां कल्पादिकल्पायते
करितां नान्यपृथ्गज्नैस्तुल्वियुतं, मन्दाक्षमन्दायते॥
शङ्कर के रूप का धारण करनेवाली जा मूर्ति अपनी स्मार्थ
(पृथ्वी) का सगोत्र बन रहीं थी अर्थीत् पृथ्वी के समान सर्वि
है, निर्मल कीर्तिवाली विद्याओं के द्वारा सरस्वती की समता के करनेवाली है तथा मक्तों के मनारथ का सिद्ध करने के कारण

की समता धारण कर रही है, उस मूर्ति की अन्य साधारण

4

न दे

वुलना करने के लिये लड़जा के मारे मूढ़ नहीं बन जाता। अर्थात् शिङ्कर को मूर्ति जगत् में गुणों के कारण श्रद्धितीय है,॥ ७० ॥

न वभूव पुरातनेषु तत्सदशो नाद्यतनेषु दश्यते।

यो। मविता किमनागतेषु वा न सुमेरोः सहशो यथा गिरिः ॥७१॥

पुराने विद्वानों में शङ्कर के समान कोई विद्वान् नहीं हुआ और आज-कल भी कोई दिखलाई नहीं पड़ रहा है तथा भविष्य के विद्वानों में क्या । ऐसा केाई होगा। जिस तरह से सुमेर के समान कोई पहाड़ त्रिकाल में नहीं है उसी तरह शङ्कर के समान त्रिकाल में कोई विद्वान नहीं है ॥ ७१ ॥

समशोभत तेन तत्कुलं स च शीलेन परं व्यरोचत।

क्षेत्रिप शीलमदीपि विद्यया हापि विद्या जिनयेन दिद्युते ॥ ७२ ॥

शङ्कर से उनका कुल चमक उठा। वे शील से अत्यन्त प्रकाशित हुए। विद्या से उनका शील विकसित हुआ तथा उनकी विद्या विनय से विकसित हुई १७२॥

ल्न सुपशः क्रुसुमोच्चयः श्रयद्विचुधालिर्गु रापछ्चोद्भगमः।

अवनोषफलः क्षमारसः सुर्शाखीव ररौन स्रिराट्॥ ७३॥

विद्वानों में शिरोमिण आचार्य, शङ्कर कल्पवृत्त के समान सुशोमित हुए। उनका यश मानों फूलों का समुदाय था। उनके यहाँ त्राश्रय बेनेवाले विद्वान् ही भौरे थे। गुण पल्लव के समान, ज्ञान फल के समान ण और जमा ही रस के रूप में विद्यमान थी।। ५३।।

व शेषभवी न कापिली गियाता काण्यु जी न गीरपि।

मणितिष्वितरासु का कथा कविराजो गिरि चातुरीजुषि ॥७४॥

किवयों में श्रेष्ठ श्री शङ्कर की वाणी जब चतुरता से मिएडत विद्यमान विविधारिक के बात ही क्या १० शेष नाग की वाणी की कोई

[84 [ गण्य नहीं थी, कपिल की वाणी,का कोई आदर न या और मुनि की भी वाणी की केाई गिनती न थी।। ७४॥ भट्टभास्करविमर्देदुर्दशामण्जदागमशिरःकरग्रहाः।

इन्त शंकरगुरोगिरः क्षरन्त्यक्षरं किमपि तद्रसायनम्॥ ॥

हर्ष का विषयं है कि शङ्कर की जिन वाणियों ने भट्टभास्कर है दुर्व्याख्या के कारण दीन अवस्था में पड़ जानेवाले उपित्रहें चद्धार किया था वही वाणी रसायनरूप त्रज्ञर तत्त्व का क्री करती हैं ॥ ७५ ॥

टिप्पणी-मद्भास्कर नाम के एक बड़े भारी वेदान्ती ये जिल्हों। वदों का अर्थ मेदाभेद-परक बतलाया था। ऐतिहासिक रीति से वे शक्का है के ब्राचार्य हैं। श्लोक का ब्राशय यह है कि भट्टमास्कर की दुर्वात वे कारण उपनिषदों की जो दुर्दशा हुई उसका निराकरण शङ्कर की वाणी रे तथा आतमा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कर उसने जात् के एक सुलभ उपाय प्रस्तुत कर दिया।

जाटारङ्कजटाकुटीरविहरन्नै लिम्पकछो लिनी-

क्षोणीशिष्यकुन्त्वावतरणावष्टमभगुम्फव्बदः। गर्जन्ते। उचतरन्ति शंकरगुरुक्षोणीधरेन्द्रोदराद्व

वाणीनिर्मारणीम् राः क नु भयं दुर्भिक्षुदुर्भिक्ष शङ्कर की जटारूपी कुटी में विहार करनेवाली देवनदी गर्मा जल-कल्लोली भगीरथ के हित करनेवाले थे तथा गङ्गा के नूतन प्रकारि कारण उत्पन्न होनेवाले थे, उनका छिन्न-भिन्न करनेवाले, श्रीरहा करनेवाले, वाणीरूपी नदी के प्रवाह शङ्कर-रूपी हिमालय के बर प्रवाहित हो रहे हैं तब बौद्ध रूपी दुर्भित्त से भय कैसे हो एक दुर्भिच का तभी डर रहता है जब जल का प्रवाह न हो। तमी तक सबल थे जब तक शाङ्कर का जन्म नहीं हुआ था। 104

6

नेषद्

水

विद्धों के। परास्त कर इस देश से जिकाल भगाया तथा वेद-सार्ग के प्रवतन में जो भय था उसे सर्वदा के लिये दूर भगा दिया॥ ७६॥

श्राचार्य शङ्कर की सक्ति

बारी चित्तमतङ्गजस्य नगरी बोघात्मनो भूपते दूरीभूतदुरनतदुर्वदभारी हारीकृता सूरिभिः। चिन्तासंततितृजवातजहरी वेदोछसचातुरी

संसाराब्धितरीरुदेति भगवत्पादीयवाग्वैखरी ॥७७॥
भगवान् शङ्कर की वाणी क्या है १ व्रित्तरूपी हाथी के बाँधने के लिये
हुई शृङ्कला है; बोधरूपी राजा की नगरी है; दुरन्त, वकवादियों के समुदाय
को दूर करनेवाली है; विद्वानों के गले में इहार-रूप है; चिन्ता-समुदायहिंदि हुए करने में वायु की लहरी है; वेद में प्रकाशित होनेवाली
के वतुरता है तथा संसार-समुद्र की पार करने की नौका है ॥ ७७॥

कयादपीत्सपीतकयक बुधक एडू जरसनाः

सनालाधः पाते स्वयमुद्यमन्त्रो व्रतिपतेः। निगुम्फः सक्तीनां निगमशिखराम्भोनसुर्भि-र्णयत्यद्वैतश्रोजयविष्ठद्घर्णटाघणघणः॥ ७८॥

विशेष में श्रेष्ठ त्राचार्य शङ्कर की वाणी के समुदाय की जय हो जो जाता शालार्थ में त्राममान से चलनेवाले, वादियों में चतुर, पिडतों की खुजलाने वाली जिह्वा के। नामि के नाल के साथ नीचे जिराने में स्वयं उद्यमन्त्र का काम करता है; जो उपनिषद्-कृपी कमलों का शोभन गन्ध है तथा अद्वैतकिमी के विजय के। उद्योचित करनेवाली घएटा का घड़घड़ शब्द है,॥७८॥
टिप्पणी—बगलामुखी का ३६ वर्णों का असिद्ध मन्त्र है जिसके जप काने से मितवादी की जिह्वा शीघ्र ही स्तम्भित हो जाती है। इसी का उहलेख

[4] कईतूरीघनसारसौरभपरीरम्भप्रियंभावुका-स्तापान्मेषमुषो निशाकरकराहंकारकुलंकषाः। द्राक्षामाक्षिकशकरामधुरिम**ग्रा**माविसंवादिने।

व्याहारा मुनिशेखरस्य न कथंकारं मुदं कुर्वते॥ एवा आचार्य के वचन कस्तूरी और कपूर की सुगन्ध के आकि समान हृदय के। आनन्दित करनेवाले हैं, तीनों तापों के त्राविक द्र करनेवाले हैं; चन्द्रमा की किरगों के ताप दूर करने के श्रह्म नितान्त दूर करनेवाले हैं तथा अंगूर, मधु और चीनी के समान मु सम्पन्न हैं। ये किसके हृद्य में ज्ञानन्द नहीं उत्पन्न करते १॥॥

अद्वेते परिमुक्तकएटकपथे कैवल्यघएटापथे स्वाहंपूर्वेकदुर्विकरपरहितपाज्ञाध्वनीनाकुले। पस्कन्दन्मकरन्दवृन्दकुसुमस्रक्तोररापश्रिया-

माचार्यस्य वितन्वते नवसुधासिक्ताः स्वयं सूक्तयः № श्राचार्य की नयी सुधा से सीची गई सूक्तियाँ, कएटक (क्षेक मार्ग के। छोड़ देनेवाले, ऋहङ्कार से मुक्त और संशय से हीन विमान पथिकों से आकुल मान केराजमार्ग (सङ्क) रूप ब्रह्वेत मार्ग हैं। मकरन्दवृन्द की चुत्रानेवाले फूलों की मालात्रों के द्वारा तोरण की कर रही हैं॥ ८०॥

द्रोत्सारितदुष्ट्रपांसुपटलीदुर्नीतयाऽनीतया वाता देशिकवाङ्भयाः शुभगुणप्रामालया मालगा। मुष्णन्ति श्रममुख्यसत्परिमलश्रीमेदुरा मे दुरा-

यासस्याऽऽधिद्दविर्भुजी भवमये घीपान्तरे प्रान्तरे श्राचार्य शङ्कर के वचन उस वायु के समान हैं जिसने दु<sup>हों की</sup> के समान, दुनीति को दूर मगः दिया है; जो अतिवृद्धि आहि मित्सिं ४]

हिंदु मधु

हे रहित है, शुभ गुणों से सम्पन्न है, लक्ष्मी का निवासस्थल, है, मुगिन्धि से परिपूर्ण है। इस संसारक्षिपी बीहड़ जङ्गल में घूमते रहने से में नितान्त थक गया हूँ। मानसिक ज्यथा आग की तरह मुमे क्लारही है। शङ्कर-वचनों के पड़ने से मुक्ते शान्ति मिल रही है। मुक्ते ॥ प्रवसुच प्रतीत होता है कि आचार्य के ये वचन मेरी, थकावट को दूर कित्र रहे हैं।। ८१।।

विकं तृत्यन्त्या रसनाग्रसीमनि गिरां देव्याः किमङ्घिकण-म्मङ्जीरोर्जितसिङ्गितान्युतनितम्बालिम्बिकाञ्चीरवाः। कि वस्गत्करपद्मकङ्करणभागत्कारा इति श्रीमतः

शङ्कामङ्करयन्ति शंकरकवेः सद्युक्तयः सक्तयः ॥ ८२ ॥ शहुर कवि की युक्तिपूर्ण उक्तियों की कुंज़कर श्री ताओं के हृदय में यह शङ्का का श्रंकुर उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये जिह्ना के श्रप्रभाग पर नाचनेवाली सरस्वती के पैरों में बजनेवाले मञ्जीर की मञ्जूल ध्वनि है ? । <mark>श्रिष्ठयवा नितम्ब से लटकनेवाली करधनी के बजने क्री आवाज है अथवा</mark> भाकमल के समान सुकुमार हाथों में हिलते हुए कड्डुएों की फन-ह्यामनाहट है।। ८२।।

विश्व वर्षारम्भविज्मभमागाजलम् ग्राम्भीरघोष्वेषमो बीत वात्यातुर्णविचुर्णदर्णवषयःकञ्चोत्तदर्गापहः । ष्मीलञ्चवमिक्कापरिमलाहंतानिहन्ता निरा-

तङ्कः शंकरयोगिदेशिकशिरां गुम्फः समुक्जूम्भेते ॥८३॥ 1:1 योगिराज शङ्कर का वचन वर्षा काल के आरम्भ में प्रकट होनेवाले मेघों के गम्भीर गर्जन के समान है। बड़ी भारी श्रांधी से तुरन्त अविवाले समुद्र की तरङ्गों के अभिमान की यह चुर चुर कर देनेवाला है। बिलती हुई नवमालिका की सुगन्ध के गर्व को नष्ट करनेवाला है। यह संचार में बिना किसी भय के सबके सामने प्रकटित ही रहा है।। ८३॥

ह्या पद्यविनाकृता प्रशामिताविद्याऽमुषोद्या सुधा स्वाद्या माद्यदरातिचोद्यभिदुराऽभेद्या निषद्यापिता विद्यानामनघोद्यमा सुचरिता साद्यापदुद्यापिनी पद्या मुक्तिपदस्य साऽद्य मुनिवाङ् नुद्यादनाद्या हत

शङ्कर के गद्य रूप भी वचन मने । ये अविद्या के दूर का हैं; यथार्थ हैं, सुधा के समान मधुर; अभिमानी शत्रुओं के कुत्रों करने वाले हैं। सब विद्याओं के लिये हाट हैं। विपत्ति के दूर का तथा मुक्ति रूपी पद की प्राप्ति के लिये मार्ग रूप हैं। मुनि केंद्रा वाणी आज मेरे चिरन्तन सन्ति प के दूर करें।। ८४।।

श्रायासस्य नवाङ्करं घर्यमनस्तापस्य बीजं निजं क्लेशानामि पूर्वरङ्गमलघुप्रस्तावनाहिण्डिम् । देशियाम् कार्मणमसिक्वन्ताततेर्निष्कुटं

देदादौ मुनिशेखरोक्तिरतुलाऽहंकारमुत्कृन्ति॥

देह आदि में जो आहङ्कार है वह खेद का नया अंकुर है। वि सन्ताप का बीज है। श्लिशों के लिये भी पूर्वरङ्ग है। के लिये प्रस्तावना का डिएडम है (देगों के उत्पन्न करनेवाला है। का खजाना है; दुष्ट चिन्ता के लिये वाटिका है परन्तु ऐसे विकर के भी मुनिराज शङ्कर की अनुपम डिक्त काटकर गिरा देती है। दु शङ्कर के एचन के। भुनने से ओताओं के हृदय में स्व ह उत्पन्न हो जाता है जिससें वे देह और गेह में अपनी मार्ज देते हैं। ८५॥

टिप्पणी—पूर्वरङ्ग- नाटक के आरम्म में रङ्गमञ्च पर श्राकर कर्र श्रादि भिन्न भिन्न देवताश्ची की जो पूजा करते हैं तथा जोगों के विवर्ध जिये नृत्य का शदर्शन करते हैं उसे पूर्वरङ्ग कहते हैं। कहा है— li

A!

事

वक्

4(1

(i

HAN

यनाम्यवस्तुनः पूर्व, रङ्गविष्ठोपशान्तये । कुशीलवाः प्रकुर्वन्ति, पूर्वरङ्गस्तदुच्यते ॥ नाट्यशास्त्र तयागतपयाहतसपणकपयालसण-प्रतारग्रहतानुवर्त्यखिन्न नीवसंजीविनी। हरत्यतिदुरत्ययं भवभयं गुरूक्तिन्णा-

मनाधुनिकभारतीजरटशुक्तिमुक्तापणिः ॥ ८६ ॥ श्राचार्य शङ्कर की उक्ति बौद्धों के मार्ग तथा चपराक के सिद्धान्त से नि के हो गये बेचारे पीड़ित लोगों के। जिलानेवाली है। वह सरस्वती-रूपी शक्ति (सुतुही) से निकलनेवाली सुक्ता है। वह मनुष्यों के हृद्य में इस प्रपब्च के कारण जा विकट अय उत्पृत्र हो गया है उसे दूर कर देती है ॥ ८६ ॥

मंभागारुतवेछितामरधुनीकरेलोलकोलाइल-पारमारैकसगभ्येनिर्भरजरीजुम्भद्वचानिर्भाराः। नैकालीकमतालिधूलिपटलीममीच्छदः सद्भुरो-

रुचद्रदुर्मतिधर्मदुर्मतिकृताशानित् निक्रन्तन्ति नः ॥८७॥ रेत जगद्गुक शङ्करं के वचन भंभावात ( आँधी ) से चन्नतती गङ्गा की तरङ्गों के समान भीषण आवाज करनेवाले हैं। ये अनेक मिध्या दर्शनों ह धूलि-पटल के समान मूठे सिद्धान्तों का छिन्न-भिन्न कर देते हैं। इन हुष्ट मतों के मानने से हमारे हृदय में जा अज्ञान तथा अशानित फैली हुई है उनका ये वचन तुरन्त दूर कर देते हैं। ८७॥ जन्मी लन्नवमिक्क सौर भवरीरम्भियंभावुका

मन्दारहुमरन्दवृन्दविज्ञुउन्माघ्वर्यधुर्या गिरः। बहुगीणां गुरुणा विपारक रूणावाराकरेणा इंदरात् सच्चेता रमयन्ति इन्त मद्यन्त्यामाद्यन्ति हुतम् ॥८८॥

[8] करुणा के समुद्र आचार्य के मुखारविन्द से निकली हैं। खिलती हुई मालती की सुगन्ध के समान प्रिय लगनेवाली जात वृत्त के पुष्प-रस की माधुरी से परिपूर्ण है। यह सब्बो का रमण करती है, आह्वादित करती है तथा आनन्द से हि देती है ॥ ८८॥ "

**धारावाहिसुखानुभूतिम्रनिवाग्धारासुधाराशि**षु क्रीडन् द्वेतिवचःसु कः पुनरतुक्रीडेत मृदेतरः। चित्रं काञ्चनमम्बरं परिद्धिचित्ते विधत्ते मुहुः

किचत्कच्चरदुष्पद्रच्चरजरत्कन्यानुबद्धाद्रम्॥॥

श्राचार्य शङ्कर के वंचनें। से श्रानविद्यन्त श्रानन्द का श्राह नहीं होता । जो मनुष्य आशीर्य के अमृतोपम वचनों में विहार हा रसिक है वह क्या कभी द्वैतवादियों के वचनों में किसी प्रकार कर छठा सकता है ? नहीं, कभी नहीं। भला सुनहले कपड़े के पहिं मनुष्य मैली, कुचैली, मन्दी गुदड़ी के। ख्रोढ़ने का विचार भी का है अर्थात् नहीं, कभी नहीं ।। ८९ ।।

तत्ताद्वसमुनिक्षपाकरवत्त्रःशिक्षासपक्षाशयः

क्षारं क्षीरमुदीक्षते बुधजना न क्षौद्रमाकाङ्क्षि। रूक्षां क्षेपयति क्षितौ खलु सितां नेक्षुं क्षणं प्रेक्षते द्राक्षां नापि दिदृक्षते न कदलीं क्षुद्रां जिघृक्षत्यवा चन्द्रमा के समान आचार्य राष्ट्रर के मधुर वचनों से जिस्स करण पवित्र हो गया है वह विद्वान् दूध की खारा समस्ता को कभी नहीं चाहता, मिश्री की डली को कड़वी सममकर पर फेंक देता है। ईख के ऊपर वह फूटी निगाह भी नहीं अंगूर की चोर कभी वह दृष्टि भी नहीं डालता, और केल सूँघना भी नहीं चाहता। (त्ये वस्तुएँ मधुर तथा दिप्रकारक

हैं हु पान्तु आचार्य के मीठे उपदेशों से , तृप्ति लाभ करनेवाले पुरुष की हिंह में ये नितान्त हेय स्मौर जघन्य हैं ॥ ९० ॥

विक्रीता मधुना निजा मधुरता दत्ता मुदा द्राक्षया भीरै: पात्रधियाऽर्पिता युधि जिताल्लब्धा बलादिस्तः। न्यस्ता चोरभयेन हन्त सुधया यस्मादतस्तद्गिरां

माधुर्यस्य समृद्धिरद्भततरा नान्यत्र सा वीक्ष्यते ॥ ९१ ॥

श्राचार्य की वाणा इतनी मधुर है कि ऐसी श्रद्भुत मधुरता जगत् ॥ ८। में कहीं भी नहीं दिखलाई पड़ रही है। जान पड़ता है कि मधु ने अपनी मधुरता इसके (वार्णी के) हाथों बेच डाली है; श्रंगूर ने प्रसन्नता से उसे अपना माधुर्ग दे डाला है; दूध ने उसे ार स योग्य सममकर स्वयं अर्पित कर दिया है; युद्ध में लड़कर वह ईस से ज़बर्दस्ती छीन ली गई है श्रीर चारी के डर से सुघा ने उसे स्वयं वहाँ रख दिया है। यही कारण है कि ऐसी मधुरता संसार में अन्यत्र **बपलब्घ नहीं है ।। ९१ ।।** 

कर्रेण ऋणीकृतं मृगमदेनाधीत्य संपादितं मछीभिश्चिरसेवनादुपगतं क्रीतं तुं काश्मीरजैः। गाप्तं चौरतया पटीरतरुणा यत् सौरभं तद्भगिरा-

मक्षय्यं महितस्य तस्य महिमा धन्योऽयमन्यादशः॥ ९२॥

याचार्य शक्कर के शब्दों का सौरम अन्नैय है-किसी प्रकार नहीं घटता है। कपूर ने अपनी सुगन्ध उससे उधार ली है, कस्तुरी ने अध्ययन कर उसे अपने में अह्या कर लिया है, मालती ने बहुत दिन तक वसकी सेवा कर उसे पाया है, केसर ने उसे खरीद लिया है और चन्दन ने वसे चुरा लिया है परन्तु फिर भी उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। षन्य हैं ये वचन स्रोर धन्य है इनकी विलच्या महिमा॥ १२॥

१६

ते।

IH IF

सब्

वा ध

168

ही

16

. [8] अण्लां द्रप्तं सुलिप्सं चिरतरमचरं शीरमद्राक्षमिशं साक्षाद्ध द्राक्षामजक्षं न्मधुरसमधयं प्रागविन्दं मरन्द्रम्। मोचामाचाममन्येा पधुरिमगरिमा शंकराचार्यवाचा

माचान्तो इन्त किं तैरलमपि च सुधासारसीसारसीमा मीठा दही मैंने चक्खा है, बहुत दिनों तक मैंने दूध पिया का देखा है; द्रांगूर का चक्खा है, मधु के रस का पान किया

का आस्वाद लिया है; केला भन्नग् किया है — इस प्रकार के सब मधुर पदार्थों का मैंने आस्वाद लिया है। आज में शहर के की मधुरिमा का रस ले रहा हूँ। परन्तु सुधा की सरसता ने वचनों में मिलती है वह इन ज़पर्युक्त वस्तुत्रों में उपलब्ध कहाँ।

सन्तप्तानां भवदवशुभिः स्फारकपूरवृष्टि-

र्भुक्तायष्टिः प्रकृतिविमला माक्षलक्ष्मीमृगाक्ष्याः। **ब्रह्मैतात्मानवधिक्**सुखासारकासारहंसी

बुद्धेः शुद्धचे भवतुं भगवत्पाददिव्योक्तिषारा ॥ ११६

भगवत्पाद शङ्कर के दिव्य वचनों की धारा संसार के ताप है पुरुषों के लिये कपूर की वृष्टि है; मोच-लक्ष्मी-रूपी सुन्द्री होते विभूषित करनेवाली स्वभाव-सुन्दर मातियों की माला है; शहैन चरपन्न जा अनुपम सुख की धारा उससे पूर्ण तालाब में,विचरण राजहंसिनी है, अथौत वह अद्वैतानन्द में संदा रमण किया है वह आज हमारी बुद्धि की शुद्ध करने में समर्थ बने, यही प्रार्थनी

आम्नायान्तालवाला विमलतरसुरेशादिस्काम्बुसिकी

कैवरयाशापलाशा विद्वधकनमनःसालजालाधिका तत्त्वज्ञानमस्ना स्फुरद्मतफला सेवनीया द्विजैया सा मे सामान्तंसाक्तरगुरुवचोवछिरस्तु प्रशस्ये। जा हुं

I W

10

भगवान् महादेव के व्यवतारस्वरूप श्री शङ्कर की वागो लता के समान ह जिसका आलवाल (पानी जमा करने का थाला) वेदान्त है; सुरेश्वर बादि शिष्यों ने अपने विमल सूक्ति रूपी जल से जिसे सींचा है; मोच की ब्राशा जिसमें पत्ते के समान सुशोभित है; विद्वानों के मन रूपी साल वृत्त पर जें। चढ़ी हुई है; तत्त्वज्ञान जिसका फूल है और अमृत जिसका मा कित है और द्विज लोग जिसको सेवा किया करते हैं ऐसी आचार्य की विवास करें ॥ ९५ ॥ कर्या कर्या कर्या कर्या । वृत्यद्भृतेशवलगन्मु कुटतटरटत्स्वधु नीस्पर्धिनीभि-

वीन्मिर्निभिन्नकुलोचलदमृतसरःसारिणीघोरणीभिः।

विष्वेतद्वेतवादिस्वमतपरिणताहं क्रियाहं क्रियामि-

भीति श्रीशङ्करार्यः सततप्रपनिषद्वाहिनीगाहिनीभिः॥ ९६॥ श्राचार्य शङ्कर की वाणी नाचते हुए शङ्कर के सिर पर उद्घलनेवाली का के साथ स्पर्धा करनेवाली है; अपने किनारों का तेाड़कर बहुने-वाली अमृत की निद्यों की समानता का धारख करनेवाली है; वेद-मर्यादा । शि<mark>का वस्तंघन करनवाले जा द्वेतवादी हैं उनके अपने मत के विषय में</mark> परे पढ़नेवाले अहङ्कार के। वह छिन्न-भिन्न कर देती है तथा उपनिषद् रूपी नदी विशेष स्वा डुबकी लगाया करती है। सचमुन ऐसी मुन्दर वाणी से क्षेत्र भाचार्य शङ्कर इस भूतल पर सुशामित हो रहे हैं॥ ९६॥

<sub>य व</sub>साहंकारसुरासुराव जिकराकुष्टञ्जमन्मन्द्र-

भुष्यभीरपयोब्धिवी विस्विवैः स्कः सुबाबर्षणाद्

ति । जिल्ला छैर्भवदावपावकशिला जालै जेंटा लात्मनां

जन्त्नां जलदः कथं स्तुतिगिरां वैदेशिका देशिकः ॥ ९७॥ आवार्य शक्कर के वचन अभिमानी देवताओं और अधुरों के हाथों से चलाये गये मन्द्र पश्च के द्वारा आलोड़ित चीर-सागर में उत्पन्न होते-वी विली उक्काल तरक्रों के समान हैं। ऐसे वचनों के द्वारा भुधा की वृष्टि

6

करने से वे उन मनुष्यों के लिये मेच हैं जो संसार हाने का जाता की प्रशंसा के जाता हो हैं। भला ऐसे उपकारी आचार्य की प्रशंसा किन शब्दों में कर सकते हैं ? आचार्य ने अपने शीतल उपदेशों के वासना से कलुषित हमारे हृदय में जो शान्ति उत्पन्न कर दी है अप हमारे पास शब्द ही नहीं है जिससे हम उनकी पर्याप्त स्तुति का सो

य्राचार्य शङ्कर का यश

कलशाब्धिकचाकचिक्षमं क्षणदाधीशगदागदिपियम्।

रजताद्रिग्रजाग्रुजिक्रियं चतुरं तस्य यशः स्म राजते ॥ शंकराचार्यं का यश चीरसमुद्र से घनघोर युद्ध करनेवाला त्कालीन पूर्णिमा के चन्द्रमा से गदायुद्ध करनेवाला है और ह (कैलाश) के साथ हाथार्याहीं करनेवाला है। इस यश के सक

भी वस्तु स्वच्छ नहीं दिखाई पड़ती ॥ ९८ ॥ परिशुद्धकथासु निर्जितो यशसा तस्य कृताङ्कनः शशी। स्वकतङ्कनिष्टत्तयेऽशुनाऽप्युदधौ मण्जति सेवते शिवस्॥

संसार में सब से विशुद्ध कौन सा पदार्थ है ? इस विषय की हिंड़ी तब आचार्य के िन्मिल यश ने कलंकित चन्द्रमा को हिंचा। इसलिये आजकलण्वह अपने कलंक को घो डालने के कि में इबता है और शिव के मस्तक पर निवास कर उनकी सेवा हिंही। ९९॥

धिनक्ति नवमक्तितिक्वसुमस्रक्षरप्नाशिहिपनी भद्रश्रीरसचित्रचित्रितकृतः कान्ते बबादान्तरे। तारावस्यज्ञहारिहारबतिकानिर्माशिकमीणुकाः

कराउं दिक्सुहशां सुनीश्वरयशःपूरा नभःपूरकाः। मुनिराज शङ्कर के यश जब दिशारूपी सुन्दिरयों के केशें हैं तब वे नई मालती की माला की रचना कर देते हैं। जब कोष

1:1

शों

9

पहते हैं तब चन्दन-रस से नाना प्रकार के सुन्दर चित्र खींच देते हैं। जब पा कर्ठ पर पड़ते हैं तब नचत्रमालिका के समान हार-जितका को गूँथकर पहिना देते हैं। इस प्रकार दिशाओं में ज्याप्त होकर वे आकाश को भी में मर रहे हैं।। १००।।

क्स इस क्षेत्र दिगङ्गना निद्घते ताराः कराकर्षिका

कं चन्द्रमा इससे विलच्या है ॥ १०१॥

रागाइ चौरवलम्ब्य चुम्बति वियद्गङ्गा समालिङ्गति। बोकाबोकदरी प्रसीदति फणी शेषोऽस्य दत्ते रितं

त्रैतोक्ये गुरुराजकीर्तिशंशिनः सौन्दर्यमत्यद्वश्चतम् ॥ १०१॥ शङ्कर के कीर्तिरूपी चन्द्रमा का सौन्दर्य तीनों लोकों में अति अद्भुत ाला है। पीर में है—इतना अद्भुत कि दिशारूपी सुन्दरी इसे अपनी गोद में रखती है; स्क ताराएँ अपने हाथों से उसे खींचती हैं ; आकाश प्रेम से पकड़कर उसका चुम्बन करता है, आकाशगंगा उसका आलिङ्गन करती है। लोकालोक शी। नामक पर्वत की गुफा उससे प्रसन्न होती है और शेषनाग उसे अपना पृ | | प्रेम समर्पण करता है । यह बात इस चन्द्रमा में जहीं है। अतः वह कीर्ति-

टिप्पणी-लोकालोक नामक एक पर्वत है जो पृथ्वी को चारों ब्रोर से घेरे हिए है। पृथ्वी के सात द्वीप हैं। सातवें द्वीप को घरनेवाले समुद्र के भी बाहर हिं इसकी स्थिति बतलाई जाती है। इसके उस पार ग्रगांच ग्रन्थकार है ग्रीर इस पार प्रकाश है। अतः यह अन्धकार और प्रकाश को पृथक् करता है। कालिदास ने इस पर्वत के निषय में कहा है :---

. प्रकाशश्चाप्रकाशश्च ल्येकालोक इवाचलः।—रहः ११६८ माघ ने भी इसकी स्थिति के बारे में कहा है--

लोकालोकव्याहतं धर्मरश्मेः शालीनं वा धाम नालं प्रसर्तुम्।

—शिशुपालवध १६।८३

संमाप्ता मुनिशेखरस्य हरितामन्तेषु सांकाशिनं कछोता यशसः शशाङ्किकरणानातक्ष्यं सांहासिनम्।

[8]

कुर्वन्ति प्रथयन्ति दुर्मदुसुधावैदग्व्यसांकोपिनं

सम्यग्रान्ति च विश्वजाङ्गिकतमःसंघातसांघातिनम्

शंकर के यशरूपी चीरसागर की तरक्कें दिशाओं के अन्त हैं। उसे प्रकाशित कर रही हैं, चन्द्र-किरणों के। चारों ओर से खालि हैं। वे गवीली सुधा की चतुरता के। छप्त कर देती हैं और संसाह होनेवाले अज्ञान रूपी विपुल अन्धकार के। नष्ट कर देता हैं॥

सीत्कएठाकुएठकएठीरवनखरवरशुण्णमत्तेमकुम्भ-प्रत्यग्रोन्मुक्तमुक्तामणिगणसुषमाबद्धदोर्युद्धलीला। मन्याद्रिशुब्धदुग्धार्णवनिकटसमुङ्खोलकङोलमैत्री-

पात्रीभूता प्रभूता जयति, यतिपतेः कीर्तिमाला विशाला॥

यतिराज शङ्कर की कीर्तिमाला अत्यन्त विशाल है। बा सुन्दर तथा चमकनेवाली है कि भयंकर सिंह के नखों से विशेष गये जो हाथी उनके प्रस्तकों से गिरनेवाले नये मेगितयों के साथ के विषय में युद्ध कर रही है अर्थात् शंकर का यश इन मेलिंग अधिक प्रकाशमान है। यह इतनी सफोद है कि मन्दराचल के मथे गये चीर सागर में उत्पूर्ज होनेवाली लहिरियों के साथ मिल्ला वाली है। इस प्रकार सर्वथा अनुप्म होने से यह सर्वत्र विश्व प्राप्त कर रही है।। १०३।।

लोकालोकदरि मसीदिस चिरात् कि शंकरश्रीगुरु-मोद्यत्कीर्तिनिशाकरं प्रिधतमं संदिलच्य संतुष्यि। त्वं चाप्युत्पिलिनि मह्च्यसि चिरात् कस्तत्र हेतुस्त्ये। रित्यं मश्निगरां, परस्परमभूत् स्मेरत्वमेवोत्तरम्॥

कमिलनी लोकालोंक नामक पहाड़ की कन्द्रा से पूछ ही है। बहुत दिनों के बाद आर्ज प्रसन्न दीख रही हो। क्या तुम शंका

11.

ह्यी चन्द्रमा की (जी तुम्हारे प्रियत्नम के समान है) आलिङ्गन कर सन्तुष्ट हो गई हो ? इस पर कन्दरा पूछ रही है कि ऐ कंमलिनी, तुम व वहुत दिनों के बाद आज प्रसन्न दीख रही हो। इसका क्या कारण है १ क्षि इसका सुनकर दोनों प्रसन्नवदन हो गई और यह प्रसन्नता ही उनके सार्धिपरनों का उत्तर हो गई॥ १०४॥

॥ १ दुर्वाराखर्वगर्वाहितबुधजनतातू खवातू खवेगो

निर्वाघागाधबोधासृतकिरणसमुन्मेषदुग्धाम्बुराशिः। निष्मत्यृहं प्रसर्पद्भवदवदहनोद्भभूतसन्तापमेघो

जागर्ति स्फीतकीर्तिर्जगति यतिपन्तिः शंकराचार्यवर्यः ॥१०५॥ यतिराज शङ्कर अधिक गर्वीले प्रतिपत्ती ।पिएडतरूपी कपास के दूर वा हिं होने के लिये आँधी के वेग हैं। जिस प्रकार आँधी अनायास रुई के विष्ति जाती है उसी प्रकार आचार्य ने अभिमानी विपिन्नयों के हराकर विदेश हुर भगा दिया है। वे बाधारहितं अगाध तत्त्वज्ञान-रूपी चन्द्रमा के साबहुपकट करने के लिये स्वयं चीरसागर हैं तथा चारों श्रोर बिना किसी विवासा के फैलनेवाली संसारकपी दावाप्ति से उत्पन्न सन्ताप के लिये व वेषाचात् मेघ हैं। संसार भर में उनकी कीर्ति चारों श्रोर ज्याप्त हो रही क्षि। ऐसे गुग्सम्पन्न यतिराज आचार्य शङ्कर जगत् के कल्याण के व विक्रिये सदा जागरूक हैं ॥ १०५ ॥

श्राचार्य की सर्वज्ञता इतिहासपुराणभारतस्मृतिशास्त्राणि पुनः पुनर्मुदा। विषुषैः सुबुधो विलोकयन् सकर्लज्ञत्वपदै प्रपेदिवान् ॥१०६॥ इस प्रकार शङ्कर ने इतिहरूस, पुरागा, महाभारत, स्मृति आदि अनेक ॥ शाक्षों का बारम्बार अध्ययन किया और सर्वज्ञ पद प्राप्त किया ॥ १०६ ॥ स पुनः पुनरैक्षताऽऽदराद्वरवैयासकशान्तिवाक्ततीः। समगाद पशान्तिसंभवां सकलज्ञत्ववदेव शुद्धताम्॥ १०७॥

[

व्हन्होंने व्यासजी के शान्तिपर्व में लिखे गये श्लोकों के बारम्बार किया। इस प्रकार जैसे उन्होंने सर्वज्ञता प्राप्त की को शान्ति से उत्पन्न होनेवाली शुद्धता का भी प्राप्त किया॥ १००॥ असत्प्रपञ्चश्चतुराननोऽपि सन्नभागयागी पुरुषोत्तमोऽपि अनङ्गजेताऽप्यविरूपदर्शनो जयत्यपूर्वी जगदद्वयीगुरुः॥१४॥

जगत् के अपूर्व गुरुंशङ्कर की जय हो। ये चतुरानन होते हैं प्रमुख से रहित हैं। सुप्रसिद्ध ब्रह्मा इस प्रपश्च (सृष्टि) हे हैं पे से इससे सम्बद्ध हैं परन्तु आचार्य शंकर चतुरमुख होते हुए के से की जीतनेवाले हैं। पुरुषोत्तम (विष्णु तथा पुरुष-श्रेष्ठ) होते के वे भाग (साँप का शरीर तथा संसार का भाग-विलास) से कि कामदेव के जेता होने पर श्री उनका दर्शन (नेत्र) शंकर है जिल्ह्म नहीं है। इस प्रकार वे ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीने से से बढ़कर हैं।। १०८॥

श्रालोक्याऽऽननपङ्कलेन द्धतं वाणीं सरोजासनं शश्वत्संनिहितक्षमाश्रियममुं विश्वंभरं पूरुषम्। श्रायीराधितकामलाङ प्रिकमलं कामद्विषं कोविदाः शङ्कन्ते भ्रवि शंकरं व्रतिकुलालंकारमङ्कागताः॥।

शंकर ब्रह्मचारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके मुख-कमल में को सद्द ने खकर विद्वानों को यह शंका हो रही है कि ये ब्रह्मा है। रूपी लक्ष्मों को पास देखकर इने में विच्छा की आशंका हो के विद्वानों के द्वारा वन्दनीय ब्रह्मचारा-रूप को देखकर लोग शंक कि ये काम के नाशक (काम के) जलानेवाले ) शंकर हैं॥ १०९१

एकस्मिन् पुरुषोत्तमे रितमती सत्तामयान्युद्धवां मायाभिक्षुह्तामनेकपुरुषासक्तिश्रमानिष्डुराम्। जिल्ला तान् बुधवैरिणः प्रियतयाः प्रत्याहरद्व यश्चरात्

श्रास्ते तापसकैतवात् त्रिजगतां त्राता स जः शंकरः ॥ ११०॥

श्रास्ते तापसकैतवात् त्रिजगतां त्राता स जः शंकरः ॥ ११०॥

श्रास्ते तापसकैतवात् त्रिजगतां त्राता स जः शंकरः ॥ ११०॥

श्रास्ते तापसकैतवात् त्रिजगतां त्राता स जः शंकरः ॥ ११०॥

श्राह्म त्राता योति से उत्पन्न नहीं थीं। प्रत्यो में माया से उनका हरण किया था। उनके विषय में श्राह्म त्रावण में श्रासक्ति होने के अम से वह अत्यन्त निष्ठुर हो गई थीं।

हे हे ऐसी सीता देवी के। तपस्वी का वेश धारण कर रामचन्द्र देवताओं के श्राह्म सो मारकर फिर अपने घर ले आये और उन्होंने तीनों जगत् होते की राज्ञ की। आचार्य शङ्कर का भी चरित्र राम के इस चरित से कि विष्ठुल मिलता है। उन्होंने एक अद्वितीय परमात्मा में प्रेम रखनेवाली, जन्म-मरण से शून्य, सत्ता को जिसे चिणिक रादो बौद्धों ने हरण कर लिया था तथा जो अनेक पुरुषों में रहने के प्रसङ्ग के अम से अत्यन्त निष्ठुर थी—विवेक के शत्रुओं को जीतकर फिर से स्थापित किया। इस प्रकार वापस वेष धारण करनेवाले शंकर तीनों जगत् की रज्ञा करनेवाले हैं ॥११०॥

इति श्रीमाघचीये तदाशुद्धाष्ट्रमष्ट्रचगः।

संक्षेपशंकरजये चतुर्थः सर्ग आभवत् ॥ ४ ॥

माधवीय संचेप शङ्कर-विजय में चतुर्थे सर्ग समाप्त हुआ जिसमें

| १ आचार्य का सातवें वर्ष तक का जीवन-वृत्त वर्णित है।

में ह

शा है।

हो व

शंच

9091



### श्राचार्य शङ्कर का संन्यास-प्रहण

[ इस सग में आचार्य शङ्कर के संन्यास प्रहण करने तथा के पर रहनेवाले गोविन्दाचार्य के पास जाकर अद्वेत वेदान्त के कि से सम्

इति सप्तमहायनेऽखिलश्रुश्चिपारङ्गततां गतो बदुः। परिदृत्य गुरोः कुलाद्ग गृहे जननीं पर्यचरन्महायशाः॥।

इस प्रकार सातवें वर्ष में ही वह बालक शंकर अखिला है पारंगामी पिएडत बन हायाः। गुरु के कुल से वह अपने कर्म माता की सेवा में लग गया।। १ ॥

परिचरञ्जननीं निगमं पद्वापि हुताश्वरची सवनद्वयम्। मजुवरैर्नियतं परिपूजयन् शिशुरवर्ततः संस्तरणिर्यया॥

वह माता की सेवा करता, वेदों की पढ़ता तथा दोनों सम्बाप श्रिम तथा सूर्य की मन्त्रों के द्वारा नियत कूप से पूजा करता। वह बालदक्त्यूर्य के समस्न चमकने लगा।। २।।

शिशुमुदीक्ष्य युवाऽपि नं मन्युमान् दिशति द्रद्धतमोऽपि निमान्त्र करोति जनः करयोर्थुगं वशगतो विहिताङ्जिति तसणी

बस बालक की देखकर युवा पुरुष की भी क्रोध नहीं होता, वा बूढ़ें भी चठकर उसकी अपना आसन देते थे तथा देखने के साथ हैं। चित मनुष्य भी वर्श में 'आकर दोनों हाथ जोड़कर खड़ें है। जीतें। : || }

[]

1 || 1

FIN

मृदु वचश्चरितं कुशलां मति वपुरतुत्तममास्पदमोनसाम्। मृदु वचरपारस गुरुस्ता स्वा प्राप्त प्राप्त प्रमासिप्त प्राप्त प्रमासिप्त प्राप्त प्रमासिप्त प्राप्त प्रमासिप्त प्राप्त प्रमासिप्त प्राप्त किया ॥ ४॥ जातु मन्दगमनाऽस्य हि माता स्नातुमम्बुनिधिगां प्रति यात सकतमेतदुदीक्ष्य सुतस्य सा सुखमवापः निर्गत्वमिनका ॥४॥ बालक के मृदु वचन, सुन्दर चरित्र, कुशल मति, तेजस्वी अनुपम जातु मन्दगमनाऽस्य हि माता स्नातुमम्बुनिधिगौ पति याता। ब्रातपोग्रिकरणे रविविम्बे सा तपःक्रशतनुर्वित्तवम्बे ॥ ५॥ एक बार शङ्कर की बुद्ध माता, मन्द गति से नदी में स्नान करने के तिये गई। सूर्य का विस्व जब धूप के कारण बहुत उप्र था तब तपस्या के कुश शरीरवाली उनके आने में देर हे। गई॥ ५॥ शङ्करस्तदनुशङ्कितचित्तः पङ्कजैर्विगत्पङ्कजलार्द्रैः। वीजयन्तुपगतो गतमाहां तां जनेन सेद्नं सह निन्ये॥ ६॥ तब शङ्कर के मन में शङ्का चत्पन्न हो गई। वे नदी के किनारे पहुँचे।

विवा अपनी मूर्चिंद्रत माता के। जल से गीले कमलों के द्वारा हवा की और षा मनुष्यों की सहायता से उसे अपने घर उठा लाये ॥ ६॥

साज्य नेतुंमनवद्यचरित्रः सद्मनोऽन्तिकमृषीश्वरपुत्रः।

अस्तवीज्जलियां कविद्वचैर्वस्तुतः ईफुरदलंक्रतपद्यैः॥ ७॥ अनिन्दनीय चरित्रवाले उस ऋषि के लड़के शङ्कर ने अपने घर के पास नदी के लाने के लिये किवयों का भी अच्छे लगनेवाले अलंकार-त्त्वा युक्त पद्यों के द्वारा नदी की स्तुति की ।। ७ ।।

ईहितं तव भविष्यति काष्ट्ये येन हितं, जगत इच्छसि बार्ये। इत्यवाप्य स वरं तटिनीतः सत्यवाक् सद्नमाप विनीतः ॥८॥

स्या नदी ने वर दिया—"जो बाल्यकालू में संसार का हित चाहता है इसकी इच्छा की पूर्ति कल प्रातःकाल अवश्य हे। जायगी।" ऐसा वर पहितादी तथा विनीत शङ्कर नदी के किनारे से अपने हेशे वर आये॥ ८॥

प्रावरेव समलोकत लोकः श्रीतवातहतशीकरपूतः।
नृतनामिव धुनीं प्रवहत्तीं माधवस्य समया सदनं ताम्।

प्रात:काल ही ठएढी हवाओं के द्वारा लाये गये, जल की पित्र होनेवाले लोगों ने देखा कि उस मकान के पास विष्णुक होनेकट एक नई नंदी वह रही है।। ९।।

#### शङ्कर का राज-सम्मान

एवमेनमितमर्त्यचरित्रं सेवमानजनदैन्यलवित्रम्। केरलक्षितिपतिर्हि दिद्दक्षुः माहिखोत् सचिवमादतिम् ॥।

संन्यासियों के आदर करनेवाले केरल नरेश ने इस प्रकार के चरित्रवाले दिया सेवक जनों की दीनता की काट डालनेवाले कि देखने की अभिलाषा से अपने मन्त्री की भेजा ॥ १०॥

सोऽप्यतिद्वतमभीरुपदाभिः प्राप्य तं तद्तु सिद्धरदाभि। त बक्तिभिः सरसमञ्जुपदांभिः शक्तिसृत् सममजिज्ञपदाभिः।

इसके अनन्तर वह निंडर मन्त्री, उपायनभूत मुन्दरहा साथ लेकर उत्साही शङ्कर केंध्पास आया और सरस तथा मन्द्र वाले वचनों से सामर्थवान् शङ्कर से यह कहा ॥ ११॥

यस्य नैव सहशो भ्रुवि बोद्धा हश्यते रणशिरः सु व वेदिन तस्य केर्ल्वनृपस्य नियोगाद्ध हश्यसे मम च सत्कृतियोगाति

मन्त्री—जिसके समान पृथ्वी पर न तो कोई बोद्धा है लड़ाई के मैदान में ऐसा कोई योद्धा है ऐसे केरलपित की आही मेरे पूर्व पुराय के संयोग से आज आपके दर्शन हो रहे हैं॥ १२॥

राजिताभ्रवसनैर्वित्यसन्तः प्जिताः सद्सि मस्य वस्ता। पण्डिताः सरसर्वादकथाभिः खण्डितापरगिरोऽवित्या

1

**| | |** 

१२॥

साज्यमाजिजितसर्वमहीपः स्तूयमानचरणः कुलदीपः। पादरेशुमवनं भवभाजामादरेश तव विद्युत राजा ॥ १४ ॥

चमकनेवाले, सुनहले कपड़ों से सुशाभित, सुनद्र तथा सत्य तर्क-ल की गुक्तियों के द्वारा अन्य वादियों के वचनों की खिएडत करनेवाले पिडत लाग जिसकी सभा में पूजित होकर निवास करते हैं, लड़ाई में सब राजाओं का जीतनेवाला, सबके द्वारा वन्दित, कुल का दीपक वह नरेश संसारी लागों की रचा करनेवाली आपके पैरों की घूलि का आदर से प्राप्त करे।। १३-१४।।

एष सिन्धुरपरो मदपूर्णो देषगन्ध्यहितः प्रवितीर्णः।

गर इस्तु तेऽच रजसा परिपूतं वस्तुत्रे तृपगृहं शुचिभूतम् ॥१५॥

ते ग महाराजा ने यह मतवाला तथा देश के गन्ध से भी रहित हाथी आपको दान में दिया है। आप महल में पधारिए जिससे आज भि। एजा का पवित्र भवन त्र्यापके पैरों की धूलि से सचमुच पवित्र बन भि: श्वाय ।। १५ ।।

रक्षे इखदीर्य परिसाधितदौत्यं प्रत्युदीरितसदुक्तिममात्यम्। सञ्जु अत्युदारमृषिभिः परिशस्तं प्रत्युवार्चे वचनं क्रमशस्तम् ॥१६॥

इस प्रकार दूत-कार्य के सम्पादन करनेवाले, सुन्दर वचन बोलने-विवाले, अत्यन्त चदार, ऋषियों के द्वारा प्रशंसित, मन्त्री महोदय के आचार्य पारि राष्ट्रर ने क्रम से इस प्रकार उत्तर दिया।। १६॥

मैक्यमन्मपिनं परिधानं किश्ममेव नियमेन विधानम्। कर्म दात्वर शास्ति बङ्कनां शर्मदायिनिगमाप्तिपद्वनाम् ॥ १७॥

शङ्कर—कल्याण देनेवाले, वेदों की प्राप्ति में चतुरता घारण करते-वाले बहुकों का भौजन भीख से प्राप्त होनेवाला हसा-सुसा अन ही मार्चमें छोढ़ने के लिये हैं, नियमपूर्वक गुरु की सेवा तथा सन्धा-

(B) वन्द्रत कर्तव्य कर्म है जिनकी शिचा कर्म-प्रतिपादक वेद्रशाहा प्राप्त होती है।। १७॥

कर्म नेजमपहाय कुभोगै: कुमहेडह किम्र कुम्भिपुरोगै। इच्छया सुखममात्य यथेतं गच्छ नार्थमसकृत् कययेत्वम्

अपने कर्म की छोड़कर हाथियों के पुरोगामी कुत्सित विषय हमें क्या लेना-देना है ? क्या इनकी इच्छा से भी किसी प्रकार हमें मिल सकता है ? जिस प्रकार आप आये हैं उसी प्रकार आ जाइए और इस प्रकार की बात कभी मत कहिए ॥ १८॥

प्रत्युत क्षितिभृताऽखिलवर्णा वृत्त्युपाहरणतो विगतणी धर्मवर्त्मानरता रचनीयाः कर्म वर्ष्यमिति नो वचनीया।

विपरीत इसके राजा का धंह कर्तव्य है कि धर्म-मार्ग में नित्रभूत वर्णों के। उनकी जीविका सम्पादन के द्वारा ऋण्मुक का स्वकीय कर्म वर्जनीय है इसकी चर्चा अपनी प्रजाओं से वह की करे॥ १९॥

इत्यमुष्य वचनाद्कत्तङ्कः प्रत्यगात् पुनरमात्यमृगाङ्कः। वृत्तमस्य स निशम्य धर्तापः सत्तमस्य सविधं स्वयमापी इतनी बात सुनकर निष्कलङ्क मन्त्री घर लौट आया व के सब वृत्तान्त सुनकर राजा उस आद्रश्णीय पुरुष के गा

आया ॥ २०॥

भूसुरार्भिकवरैः परिवीतं भासुरोड्डपगभस्त्युपवीतम्। अञ्बजहु सतया विलसन्तं सुञ्बवि नगमिव दुगवन्तम् ब्राचार्य शङ्कर ब्राह्मण्-बालकों से घिरे हुए थे। चन्द्रमा की किरणों के समान उनका जनेऊ प्रकाशमान शा

पड़ता था कि स्वच्छ गङ्गा के द्वारा सुशोभित, वृज्ञों से मिएडव, हैं हिमालय हो ॥ २१ ॥

वर्ष कृष्णहरिणस्य द्धानं कर्म कृत्स्नमुचितं विद्धानम्। नूतनाम्बुद्दिभाम्बरवन्तं पूतनारिसहजं तुलयन्तम्॥ २२॥ वे कृष्ण हरिण के चर्म को धारण करते थे। सम्पूर्ण उचित कर्मी अनुष्ठान करनेवाले थे तथा नवीन मेच के समान श्याम वस्त्र की प्रमास्त्र करनेवाले पूतना के शत्र (कृष्णचन्द्र) के माई (बलराम) कार्य ही तुलना कर रहे थे॥ २२॥

जातरूपरुचिमुझसुधाम्ना झातरूपकटिमद्भुतधाम्ना।
नाकभूजिमव सत्कृतिलाडधं पाकपीतलिकापिरर उधम्।।२३॥
इनका कटि-प्रदेश अद्भुत शोभावाले सेाने की तरह चमकनेवाले
पा मूँ ज की प्रभा से ज्याप्त था। जान पड़ता था कि वे पुरावन पुरायों के
निवास भाव से प्राप्त होनेवाले तथा पक जाने पर पीली होनेवाली लवाओं से

सिमतं मुनिवरस्य कुमारं विस्मितो नरपितर्षहुवारम्।
सिविधाय विनिति वरदाने तं विधातृसँहशं भुवि मेने ॥ २४॥
इस प्रकार कमनीय-कलेवर, मुस्कराते हुए आचार्य शङ्कर को विस्मित
पाणाजा ने अनेक बार प्रणाम किया तथा वर केमे के विषय में उन्हें पृथ्वी-

तेन पृष्टकुश्वः क्षितिपातः स्वेन सृष्ट्रमय शात्रवकातः।
हाटकायुतसमर्पणपूर्णं नाटकत्रयमवोचदपूर्वम्।। २५॥

हनके द्वारा कुशल-होम पूछने पर शत्रुओं के लिये यमकपी इस त्राणाना ने दस हजार सुवर्णा-मुद्राएं अपित कर अपने बनाये हुए अपूर्व कारीन नाटक कह सुनाये॥ २५॥

वा तद्रसाद्रेगुणरीतिविशिष्टं भद्रसंधिरुचिरं सुकवीष्ट्रम् । हाण व्यरमित्यमुम्य सुवाचं तं गृहाण व्यरमित्यमुम्वेश। २६॥

[8]

रस से आर्ड, गुण-रीति से समन्वित, कल्याणकारक सि शाभन, सुकवियों के मनहान उन नाटकों की संसेप में सुनक्र ने वर माँगने के लिये कहा ।। २६॥

तां नितान्तहृदयंगमसारां गां निशम्य तुतितामृत्राह्य स्थापतः स रचिताञ्जितिवन्धः स्वोपमं सुतिमयेष सुतन्त्रा

नितान्त हृद्यंगस्, अमृतधारा के समान मधुर उस वाणी के स्मान प्रतिज्ञावाले उस राजा ने अञ्जलि बाँधकर अपने समान प्र की इच्छा प्रकट की ॥ २७ ॥

नो हिताय मम हाटकमेर्तद्भ देहि नस्तु ग्रहवासिजनात। वि ईहित तब भविष्यति श्रीव्रं याहि पूर्णमनसेत्यवदत्तम् ॥।

इस पर मिन ने कहा कि यह सोना ( सुवर्ण ) मेरे किसी के नहीं है। यह हमारे घर में रहनेवाले लोगों के दे डाले। कि अभिलाषा शीघ्र ही फलेगी। संफल-मनोरथ होकर घर लौगे। राजवर्यकुलदृद्धिनिमित्तां व्याजहार रहिस श्रुतिवित्ताम्। इष्टिमस्य सकलेष्ट्रविधातुग्रतुष्टिमाप हि तया क्षितिनेता॥

शङ्कर ने एकान्त में राजा के कुल की वृद्धि के लिये सम्पूर्ण है विधाता परमात्मा की श्रुति-प्रसिद्ध पूजा के प्रकार के। बतला हिंगी राजा नितान्त प्रसन्न हुए ॥ २९ ॥

स विशेषविदा सभाजितः कविमुख्येन कलामृतां वरा। श्रममत् कृतकृत्यधीर्निजां नगरीमस्य गुणानुदीरयन्॥

विशेषज्ञ, कवियों में श्रेष्ठ, श्री शङ्कर के द्वारा पूजित वह हैं में श्रेष्ठ राजा मुनि के भुगों की स्तुति करता हुआ कतकृत्य हैंकि नगरी में लैक आर्या॥ २०॥

शे ॥

41

1 11

र्ग व

दिया ।

1:1

| 30

16 年

विष

### शङ्कर का अध्यापन-कार्य

वहनः श्रुतिपारदृश्वनः कवयोऽध्येषत शंकराद् गुरोः ।
वहनः श्रुतिपारदृश्वनः कवयोऽध्येषत शंकराद् गुरोः ।
वहनः सुमहान्ति दर्शनान्यधिगन्तुं फिएएराजकौशलीम् ॥३१॥
वहुत से कि लोग बड़े बड़े दर्शनों तथा शेषनाग के कौशल (व्याराण-महाभाष्य ) के। सीखने के लिये श्रुः ने-पारगामी भगवान् शङ्कर
वास अध्ययन करते थे ॥ ३१॥

वित अतमादरात पुनः पुनरालोक्य रहस्यन्नकम्।
पित अतमादरात पुनः पुनरालोक्य रहस्यन्नकम्।
पित अतमादरात पुनः पुनरालोक्य रहस्यन्नकम्।
पित अतमादरात पुनः पुनरालोक्य रहस्यन्नकम्।
पित अतमादरात पुनः पुने सिविधयान् विद्येतमां सुधीः॥ ३२॥
पढ़े हुए तथा सुने हुए पाठ की एकान्तः में बारंबार आलोचना कर,
पित्र तथा असार वस्तुओं का विवेचन करके अखरह ब्रह्म का अनुभव
पित्र तथा॥ ३२॥

सर्वार्थतत्त्विद्पि प्रकृतोपचारैः

शास्त्रोक्तभक्त्यतिशयेन विनीतशाली। सन्तोषयन् स जननीमनयत् किर्यन्ति

संगानिते। द्विजवरैर्दिवसानि घन्यः ॥ ३३॥
सब वस्तुत्रों के तत्त्व की जाननेवाले, शास्त्र के वचनों में अविशय
हा रखने से विनयी, त्राह्मशों के द्वारा पूजित उस त्राह्मश ने अपनी
वा के। सन्ते।ष देते हुए, कितने दिनों के। बिता दिया ॥ ३३॥

सा शङ्करस्य शरणं सू च तन्त्रनन्या अन्योन्ययोगविरहस्त्वन्योरसद्धः । नो बोहुमिच्छति तथाऽप्यमनुष्यभावात् । मेरुं गतः किमभिवाञ्छति दुष्पदेशंम् ॥ २४॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

माता शङ्कर की रचक थी तथा वे अपनी माता के रहा के प्रकार देशों का परस्पर विरह नितान्त असहा था। मनुष्य के जात विचार हे को के कारण वे विवाह करना नहीं चहते कि पर गया हुआ आदमी क्या किसी बुरे प्रदेश में जाने हिंद करता है ? ।। ३४ ॥

कृतविद्यममुं चिकीर्षवः श्रितगार्हस्थ्यमयाऽऽन्तवन्ववः। श्रतुरूपगुणामचिन्तयन्ननवद्येषु कुलेषु कन्यकाम्॥ ३। श्र

इसके अनन्तर हितैषी बन्धुओं ने, शास्त्रों के पढ़नेवाले हों गृहस्थाश्रम में ले जाने की इच्छा से निर्मल कुलों में श्रनुस्स्क कन्या के चुनना प्रारम्भ किया ॥ ३५॥

श्रय जातु दिद्दश्वः कर्त्वामवतीर्णं मुनयः पुरद्विषम्। उपमन्युद्धीचिगौतमत्रितत्वागस्त्यमुखाः समाययुः॥

इसके अनन्तर शङ्कर, के इस नये अवतार का देखते की ख वाले उपमन्यु, दधीचि, गातम, त्रितल, अगस्त्य आदि श्री वहाँ आये ॥ ३६॥

## ऋषियों का आगमन

प्रियात्य स भक्तिसंनतः प्रसविज्या सह तान् विधाविक्षित्व मञ्जपक्षेष्ट्वया प्रतिजग्राह सपर्यया ग्रुनीन् ॥ अ

पूजन के विधान की जाननेवाले शङ्कर ने मक्ति से तम्मी प्रणाम किया और अपनी माता के साथ मधुपके से गुक्त पूजी मुनियों की विधिवत् पूजा की वा ३७॥

विहिताञ्जिलिना विपश्चिता विनयोक्तयाऽऽर्पितविष्ट्रा के श्रम्थाः परमार्थसंश्रया अग्रना साकमचीकरन् क्याः

Ti II

हाथ जीड़कर, विनय वचनों से आचार्य शहर ने इन मुनियों की य हे ब्रासन पर बिठलाया। अनन्तर ये लोग शुक्कर के साथ परमार्थ के हों विषय में बातचीत करने लगे ॥ ३८॥

ने दिन्नगाद कथान्तरे मुनीन् जननी तस्य समस्तद्शिनः।

यमद्य कृतार्थतां गता भगवन्ता यदुपागता गृहान् ॥ ३९॥

क्या के बीच में समस्तद्शीं शङ्कर की माता मुनियों से बाल उठी— | १ बाज हम लोग कुतार्थ है। गये, क्योंकि आप लोगों ने इस घर में पघारने हि भी कृपा की हैं'।। ३९।।

तुलाक किवर्बहुदोषभाजनं क च युष्मच र णावलोकनम्।

तद्वभ्यत चेत् पुराकृतं सुकृतं नः किमिति प्रपश्चये ॥ ४०॥

त्रानेक दोषों का खजाना यह कलि कहाँ ? श्रीर श्राप-जैसे मुनियों ॥ ३६ चरण के दर्शन कहाँ ? यदि पुरातन पुराय हो तभी यह प्राप्त हो कता है। इस विषय में हमारे पुराय हैं यह मैं क्या प्रपश्चित इच 1 80 II

शिश्चरेष किलातिशैशवे यदशेषागमपारगोऽभवत्।

पहिमाऽपि यदद्भुतोस्य तद्भ द्वयमेतत् कुरुते कुत्रहतम् ॥ ४१ ॥

यह मेरा बच्चा अत्यन्त शैशव काल में ही समप्र आगमों का पार-गानी वन गया है तथा इसकी महिमा श्रद्भुत है। ये दोनों बातें मेरे ॥ इय में कौतुक उत्पन्न कर रही हैं ॥ ४१॥

क्ष्मा इंदशाऽनुगृह्यते स्वयमांगत्य भवद्भिष्ययम् ।

मुन्दितास्य पुराकृतं तपः क्ष्ममाकर्णियतुं मया यदि॥ ४२॥

श्राप लोग स्वयं श्राकर इस बालक के ऊपर अपने करणा-कटाच रा भी अनुमह कर रहे हैं। यदि मेरे सुनने लायक हो तो इसके प्राचीन नि की कथा सुनाइए ॥ ४२॥

इति सादरमीरितां तथा गिरमाक एर्य महिष संसिद् । प्रतिवक्तुमभिप्रचोदितरे घटजन्मा प्रवयाः प्रचक्रमे॥ १३।

इस ऋषियों की सभा में आदरपूर्व क कहे गये इन क्यों कर इतर देने के लिये प्रेरित किये जाने पर वृद्ध आला लगे—॥ ४३॥

तनयाय पुरा पतित्रते तव पत्या तपसा प्रसादितः। स्मितपूर्वम्रपाददे वचो रजनीवळभखण्डमण्डनः॥॥

हे पतित्रते ! पूर्वजन्म में तुम्हारे पित ने पुत्र के लिये क शङ्कर की प्रसन्न किया । तद चन्द्रखराड की अपने सिर पर का वाले शंकर ने उनसे मुसकराले हुए कहा ॥ ४४॥

वरयस्व शतायुषः स्रुतानिप वा सर्विमदं मितायुष्म्। स्रुतमेकमितीरितः शिवं सति सर्वज्ञमयाचताऽऽत्मनम्॥

"सौ वर्ष की आयुवाले अल्पज्ञ पुत्रों की माँगो या का वाजे एक सर्वज्ञ पुत्र की माँगो"—इस प्रकार कहे जाने पर व्हें से सर्वज्ञ पुत्र की याचना की ॥ ४५॥

तद्भीष्मितसिद्धये शिवक्तव भाग्यात् तनया यशस्त्रि। स्वयमेव बभूव सर्वविच ततोऽन्याऽस्ति यतः सुरेखि॥

हे यशस्त्रित ! तुम्हारे उसी मनोरथ की सिद्धि के लिये तुनी से भगवान शङ्कर तुम्हारे पुत्र बने हैं। क्योंकि देवताओं में हैं नहीं है जो उनके समान सर्वज्ञ हें।॥ ४६॥

इति तद्वचनं निशम्य सा मुनिवर्य पुनर्प्यवीचत। कियादायुरमुष्य भो मुने सक्तलज्ञोऽस्यनुकम्पया वह॥

मुनि के वचन सुनकर वह फिर बोली—इन (शहर) के आयु है ? 'यह तो छथया बतलाइये। आप ते। स्वयं सर्वहरी

[]

M

विन

वि॥

श्रादोऽष्ट पुनस्तथाऽष्ट ते तनयस्यास्य तथाऽप्यसी पुनः।

श्वा तिवसिष्यति कारणान्तराद्भवनेऽस्मिन् दश षट्च वत्सरान्॥४८॥

चनों है "तुम्हारे पुत्र की आठ वर्ष और फिर आठ वर्ष अर्थात् १६ वर्ष की ब्रायु है परन्तु अन्य किन्हीं कारणों से यह बालक १६ वर्ष और जियेगा। गलहे अर्थात् इनकी पूरी आयु ३२ वर्ष की है" ॥ ४८ ॥

इति वादिनि भाविनीं कथामृषिमुख्ये घटजे निवार्य तम्। ॥ श्र ऋषयः सह तन शङ्करं समुपामन्त्रय ययुर्ययागतम् ॥ ४९ ॥

ये त इस प्रकार भविष्य की बात का कहनेवाले अगस्य जी का ऋषियों र भा ने रोका तथा शङ्कर से मन्त्रणा कर वे लोग जैसे आये थे वैसे नौट गये। ४९॥

स्णिना करिणीव साऽर्दिता शुचिना शैवितनीव शोषिता। म् । परुंता कदत्तीव कम्पिता मुनिवाचा सुतवत्सत्ताऽभवत् ॥ ५०॥

अङ्करा से पीड़ित हथिनी के समान, प्रीक्षां ऋतु से मुखाई गई नदी हर्ते हे तुल्य, तथा हवा के द्वारा कम्पित कदली की तरह मुनि-वचन से वह युतवत्सला माता दुःखी हुई ॥ ५० ॥

### शङ्कर का संन्यास

व्या शाकपरीतचेतनां द्विजराडित्यमुवाच मातरम्। में अवगम्य स संस्रुतिस्थिति किमकार्यंडे परिदेवना तव ॥ ५१॥

इसके बाद शंकर ने संसार की स्थिति की जानकर शोक से व्याकुल-वित वाली अपनी माता से क्रहा कि तुम यह न्यर्थ विलाप क्यों कर रही हो ॥ ५१ ॥

भवतानित्तवेगवेरित्ततध्वजचीनांशुककोटिंचञ्चते। क्षी स्दमतिः कलेवरे कुरुते कः स्थिरबुद्धिमेम्बके ॥ ५२ ॥

[सरी

सकूर

संस्क

त्व

द्रव

का स

एवं

到柱

प्रकट

बना

मम

नः

चाह

लिये

चाहि

इति

जल

नहा

जल

वह कौन मूर्ख है जो आँधी के वेग से हिलाये गये, के (रेशमी वस्त्र) की ध्वजा के काने के समान चंचल इस शरीर होने की भावना करता है ॥ ५२॥

कति नाम सुता न लालिताः कति वा नेह वध्रश्रिका

कितने पुत्रों का लालन-पालन नहीं किया गया; कितनी कि भीग नहीं किया गया, वे लड़के कहाँ ? वे स्त्रियाँ कहाँ ? के कहाँ ? इस संसार में एक दूसरे का समागम बटेाहियों के कि के समान है ॥ ५३॥

भ्रमतां भववत्मीन भ्रमान हि किंचित् सुखमम्ब तक्षये। तदवाप्य चतुर्थीमाश्रमं प्रयतिषये भवबन्धमुक्तये॥ प्र

इस भव-मार्ग में चक्कर काटनेवाले मनुष्यों के। श्रम से भी हा प्राप्त होता। इसलिये मैं चतुर्थ आश्रम—संन्यास—के। प्रह्यक बन्धन से मुक्ति पाने के लिये डचीग कक्ष्मा॥ ५४॥ इति कर्णकटोरभाषणश्रवणाद्व बाष्पपिनद्धकण्ठया। द्विगुणीकृतशोकया तथा ज़गदे गद्गादवाक्यया मुनिः॥

यह कर्ण-कठार वचन सुनने से माता का गला आँसुओं।
गया। शोक दुगना बढ़ गया। वह गद्गद वचनों से पुत्र से बेलें।
त्यज बुद्धिमिमां शृणुष्य मे गृहमेधी भव सुत्रमाप्तुहि।

यज च क्रतुभिस्ततो यतिभवितास्यङ्ग सतामयं क्रमः॥

इस बुद्धि के। छोड़ो; मेरे वचनों के। सुने। गृहस्थ बनका करों। यहा करे। तब संन्यासी बुनना। यही सज्जनों का करे। कथा करा का करा है।

कथमेकतन्भवा त्वया रहिता जीवितुमुत्सहेऽवता। तनयैव शुचौर्ध्वदैहिकं प्रमृतायां मिय कः करिष्यिति॥

तुम मेरी एकलौती सन्तान हो।, तुम्हारे बिना में अबला कैसे जी के गी सकूँगी ? हे पुत्र ! मेरे मर जाने पर मेरी मृत्यु के अनन्तर श्राद्धादिक संस्कार कीन करेगा ? ॥ ५७ ॥

त्वमशेषविद्प्यपास्य मां जरठां वत्स कथं गमिष्यसि ।

द्रवते हृदयं कथं न ते न कथंकार भुपैति वा दंपाम्।। ५८॥ तुम सकल शास्त्र के वेत्ता हो। इस वृद्धा की छोड़कर तुम कैसे जाओंगे ? क्योंकर तुम्हारा हृद्य नहीं पिघलता ? श्रौर उसमें द्या का सञ्चार नहीं होता ? ॥ ५८ ॥

एवं व्यथां तां बहुधाऽऽश्रयन्तीमपास्त्रमोहैर्बहुभिर्वचोभिः। अम्बामशोकां व्यद्धाद्व विधिज्ञः शुद्धाष्ट्रमेऽचिन्तयदेतदन्तः ॥५९॥

इस प्रकार शास्त्र के नियम जाननेवाले शङ्कर ने अपनी व्यथा प्रकट करनेवाली माता की, माह दूर करनेवाले अनेक वचनों से शोकहीन बना डाला तथा उस त्राठवें वर्ष में यह विचार किया॥ ५६॥

मम न मानसिमञ्ज्ञति संसृतिं न चं पुनर्जननी विनिहासि । न च गुरुजेननी तदुदीक्षते तद्तुशासनमीषद्पेक्षितम् ॥ ६०॥

मेरा मन इस संसार के। नहीं चाहता और न मेरी माता मुक्ते छोड़ना. बोही चाहती है। मेरी माता मेरे मन की बात नहीं समकती, परन्तु वह मेरे लिये पूज्य है; अतः उसकी आज्ञा की थोड़ी अपेना मुमे अवश्य करनी चाहिए॥ ६०॥

इति विचिन्त्य स जातु मिमङ्क्षया बहुजेलां सरित' समुपाययौ। जलमगाहत तत्र समग्रहीत् जलचरश्चरणे जलपीयुषः ॥ ६१ ॥

यह विचार करके वह शङ्कर कदाचित् खूब जल से मरी नदी में नहाने के लिये गये। वयोही जल में उतरे त्योंही किसी जलचर ने उन्हें जल में पकड़ लिया ॥ ६१ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हिंगे |

[

संग्रह तनी कि

11 48

स्ये।

भी हु हिस् व

r: 11 1

रुओं है।

114

取 हम है।

114

स च रुरोद जले जलचारिए। धृतपदो हियतेऽम्ब करोति चित्तिमेकपदं न च पारये बलवता विद्यतोरुपुलेन हैं।

जल में मकर के द्वारा पैर पकड़ लिये जाने पर वह वास नहीं है लगा कि हे माता ! मैं क्या करूँ ? इस बलवान् जीवने मुंद्र नदुर मुक्ते पकड़ लिया है। मैं ज्रा भी हिलने-डुलने में असमर्थ हैं । शिशु गृहगता जननी तदुपाश्रुणोत् परवशा द्रुतमाप सरिच्या मम मृतेः प्रथमं शरणं धवस्तद् मे शरणं तनये। प्रमत्

घर के भीतर माता ने लड़के के रोने की आवाज सुनी को किनारे पर दे। इई आई। वह कहने लगी कि मरने के की मेरे रत्तक थे श्रीर उनके बाद यह लड़का है ॥ ६३ ॥ स च मरिष्यति नक्रवशं गतः शिव न मेऽजनि इन्त पुरा

इति शुशोच जनन्यपि तीरगा जलगतात्मजवक्त्रगतेक्षणा

वह यदि मकर के फन्धे में पड़कर मर जायगा तो हे भगवा के मरने के पहिले ही मेरी मृत्यु क्यों नहीं है। गई ? इस प्रका में खड़े अपने पुत्र के मुँह का देखकर तट पर खड़ी हुई माव करने लगी ॥ ६४॥

2

त्यजित नूनमयं चरणं चलो जलचरोऽम्ब तवानुमतेन मे। सकलसंन्यसने परिकल्पिते यदि तवानुमृतिः परिकल्पे

इस पर शङ्कर ने कहा—हे माता, यूदि तुम मुक्ते संन्याम आज्ञा दे दे। तो यह चक्रल जलचर मेरे चरण के। अवश्य हो। यदि तुम्हारी अनुमति है तो मैं समस्त संसार की त्याग करें। उद्यत हूँ ॥ ६५ ॥

इति शिशो चिकता बदित स्फुटं व्यधित साउतुमित हुत्मिति सति सुते भविता मम दर्शनं मृतवतस्तद् नेति विनिश्वा रोपि।

哪

पुराएं

W K

न मे।

वये 🌃

यास है

ब्रोहाँ

इस प्रकार लंड्के के कहने पर चिकत है। कर माता ने कट से आज्ञा है। दे हो। पुत्र के रहने पर उसका सुमें दर्शन होगा, मर जाने पर यह कारी हो सकेगा, यही निश्चित सिद्धान्त है।। ६६।।

संक्षेत्रं सन्यसनं मनसा व्यघादथ मुमाच शिशुं खलनककः।

हैं । शिशुरुपेत्य सरिचटमत्रसन् प्रसुवमेतदुवाच शुचाऽंद्रताम् ।।६७॥

इसके बाद शङ्कर ने मन से संन्यास प्रहण कर लिया तब उस घड़ियाल वस बालक के। छोड़ दिया । लड़का नदी किनारे श्राया और शोक से

द्विग्न अपनी माता से बाला ॥ ६७ ॥ नी बी

गातर्विधेयमनुशाधि यदत्र कार्यं

संन्यासिना तदु करोपि॰न सन्दिहेऽहम्।

वस्ताशने तव यथेष्ट्रमभी पदेयु-

मृ ह्वन्ति ये घनमिदं मम पैतृकं यत् ॥ ६८ ॥

शङ्कर-हे माता ! संन्यासी का जा कृतेंन्य है उसे आप मुक्ते रगवन्! प्रका संखलाइए। उसे मैं कक गा, मुक्ते सन्देह नहीं है। जा सन्धन्धी माव होगा हमारे पैतृक धन का प्रह्मा करेंगे वे तुम्हें यथेष्ट वस और गजन देंगे ॥ ६८ ॥

> देहेऽस्व रोगवश्गगेःच सनाभयोऽमी द्रस्यन्ति शक्तिमनुस्तय स्तिपस्के । अर्थप्रहाज्जनभयाच य्याविधानं

कुयुंश्च संस्कृतिममी न विभेयमीषत् ॥ ६९॥

करते। है माता ! तुम्हारे शरीर के रुग्ण होने पर ये सम्बन्धी लोग तुम्हें कि भर देखेंगे तथा मरने के बाद धन प्रहरा क्रारने के लोभ से तथा तमिकाक भय से उचित संस्कार भी करेंगे। इस विषय में किसी प्रकार विया मिय मत करें। ॥ ६९॥

[1]

40

पा

यङजीवितं जलचरस्य मुखात्तदिष्टं
संन्याससंगरवशान्मम देहपाते।
संस्कारमेत्य विधिवत् कुरु शङ्कर त्वं
तो चेत् प्रस्तय मम किं फलमीरय लम्॥

माता—संन्यास के स्वीकार कर लेने पर घड़ियाल के हुत जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ है वह मुक्ते भी आभिलिषत है। पानुहें पात (मरने) पर हे शंकर! तुम आकर मेरा विधिवत संस्ता नहीं तो तुम्हें पैदा करने से मुक्ते कौन सा फल प्राप्त हुआ। सम् बतलाओ।। ७०।।

> ब्रह्मचम्ब रात्रिसमये समयान्तरे वा सञ्चिन्तय स्ववशागाऽत्रशागाऽयदा गाम्। एष्यामि तत्र समयं सकतां विहाय

> > विश्वासमीप्तुहि सृताविप संस्करिष्ये॥॥

राङ्कर—हे माता ! दिन में, रात में तथा श्रौर किसी सम्बं होकर या रोग के पराधीन क्षिकर मेरा चिन्तन करना। स्रोधी सब नियमों के तोड़कर श्रा जाऊँगा। विश्वास रक्सो, मर्ते वा तुन्हारा संस्कार करूँगा॥ ७१॥

संन्यस्तवान् शिशुरयं विधवामनाथां क्षिप्तवेति मां प्रति कदाऽपि न चिन्तनीय यावन् मया स्थितवता फलामाएनीयं मातस्ततः शतग्यां फलामापयिष्ये॥ ७१॥

यह कभी मत साचना कि इस शिशु ने अनाथ विषवी है। संन्यास प्रईण कर लिया है। हे माता! तुम्हारे पास प्र [ सर्व ]

1

à He

11

1

10

य गें।

या

2 |

1

U.

कत में प्राप्त कर सकता हूँ, उससे सीगुना फल मैं संन्यास प्रह्ण करके गाउँगा ।। ७२ ॥

इत्यं स मातरमनुग्रहणेच्छुरुक्तवा त्रोचे सनाभिजनमेष विचक्षणाऱ्यः। संन्यासक रिपतभना त्रजितोऽस्मि द्रं

तां निक्षिपामि जननीमघवां भवत्सु ॥ ७३ ॥

di इस प्रकार अनुप्रह की इच्छा से परिडतों में श्रेष्ठ शङ्कर माता के कार सममाकर सम्बन्धियों से बोले —संन्यास में मेरा चित्त लगा हुआ है। में दूर जा रहा हूँ । इस विधवा माता के में आप लोगों की शरण में ब्रोडे जा रहा हूँ ॥ ७३ ॥

> एवं सनाभिजनमूत्तममूत्तमारयः श्रीमातृकार्यमभिभाष्य करद्वयेन। संप्रार्थयन् स्वजननीं विनयेन तेषु

न्यक्षेपयन्नयनजाम्बुनिषिश्चमानाम् ॥ ७४ ॥ -

इस प्रकार उत्तम धुरुषों में अप्रत्य शङ्कर ने अपनी माता के लिये स्रो केंछ सम्बन्धी जन से कहा तथा आँखों दी आँसुओं की धारा बहाने-रो<sup>द्</sup>वाली माता के। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर विनयपूर्वक उनके पास रख दिया ॥ ७४ ॥

> आत्मीयमन्दिरसमीपगतामयासौ चक्रे विद्रगनेदीं जननीहिताय। तत्तीरसंश्रितयदृद्वहृधाम किंचित्

सा निम्नगाऽऽर्भत न ताडियतुं तरङ्गः॥ ७५॥

इसके अनेन्तर दूर पर बहनेवाली जिस नेदी के आचार्य अपनी माता के कल्यागा के लिये अपने घर के अपास लाये थे, वही नदी अपने

रह

किनारे पर बनाये गये विष्णु भगवान् के मन्दिर के अपने ही गिराने लगी ॥ ७५॥

वर्षासु वर्षति हरी जलमेत्य किंचित श्चन्तःपुरं भगवतोऽपजुनोद मृत्साम्। श्रारव्य मूर्तिरन्या चलितुं क्रमेण

देवोऽविभेदिव न मुख्वति भीरुहिंसाम्॥॥

वर्षाकाल में जब ऊपर से मेघ बरस रहा था तब थोड़ा साक भगवान् के मन्दिर के भीतर जाकर अच्छी मिट्टी के कारल लगा। भगवान् की पाप-रहिल मूर्ति वहाँ से क्रमशः जाने को पड़ता था कि देवता स्वयं डर गये हों। भीर मनुष्य के कर हैं कौन छोड़ता है १॥७६॥

प्रस्थातुकामपनघं भगवाननङ्ग-

वाचाऽवदत् कथमपि प्रशिपत्य मातुः। पादारविन्दयुगतां परिगृह्य चाऽऽज्ञां

श्रीशङ्करं जनहितैकरसं सं कृष्णः॥ ७७॥ माता के चरण-कमल की प्रणाम कर तथा उसकी आ

जब शङ्कर संसार के कल्यागा के लिये बाहर जाने के लिये तैया।

तब भगवान् कृष्ण अशरीरिणी वांगी से बोले—॥ ७०॥ श्रानेष्ट दूरगनदीं कृपया भवान् यां

सा पाऽतिमात्रमिशं बंहु लोमिंहस्तैः।

क्तिश्नाति ताडनपरा वद काऽभ्रयुपायो

वस्तुं क्षमे न नितरां द्विजपुत्र यासि ॥ % दूर पर रहनेवाली जिस नदी की आप कुपापूर्वक लाये वर्ष तरङ्ग-रूपी इस्तों से धुमो,ताड़ित करती हुई बहुत ही अधिक क्ली

96

वह

À

ही है। कहिए, कौन सा उपाय है। तुम चले जा रहे हो, मैं यहाँ पर

ब्राक्यर्य वाचिमिति तामतनुं गुरुनीः

पोद्गप्टत्य कृष्णमचलं शनकैभीनाभ्याम् ।

प्रातिष्ठिपन्निकट एव न यत्र बाधा

नद्येत्युदीर्य सुखमास्स्व चिराय चेति ॥ ७९ ॥

इस आकाशवाणी के सुनकर जगद्गुरु शङ्कर ने कृष्ण की उस स्त्र प्रवल मूर्ति के धीरे से अपने हाथ से उठाया। निकट में ही जहाँ नदी को किसी प्रकार की बाधा न हो सके ऐसे श्थान पर आप हमेशा के लिये हिंदू स्वपूर्वक रहिए, ऐसा कहकर उसे स्थापित कर दिया॥ ७९॥

तस्मात् स्वमातुरिप भक्तिवशाद्जुज्ञा
मादाय संस्टितिमहाब्धिविरिक्तिमान् सः ।

गन्तुं मने। व्यधित संन्यसनाय दूरं

किं नौस्यतः पतितुमिच्छित वारिराशौ ॥ ८०॥

इस प्रकार कृष्ण से तथा अपनी माता से अनुराग के कारण आज्ञा प्राप्त कर संसार-रूपी समुद्र से विरक्ति धारण करनेवाले आचार्य शहर संन्यास के लिये दूर जाने की इच्छा की। क्या नाव में बैठनेवाला पदमी जल-राशि में गिरना, चाहता है ? भला विरक्त पुरुष संसार के पबड़े पड़ना चाहता है ? ॥ ८०॥ .

इत्यं सुधीः स निरवूप्रहमातृत्तक्ष्मी-शातुप्रहो घटजबोधितभाविवेदी । एकान्ततो विगतभोग्यपदार्थतृष्णः कृष्णे पतीचि निरतो निरगात्रिशान्तात् ॥८१॥

इस प्रकार माता और विष्णु के असीम अनुमह के। मा भीग्य पदार्थों से तृष्णा का छे। इकर अगस्य के द्वारा के भविष्य के। जाननेवाले सुधी शङ्कर ने भगवान् कृष्ण में भि श्रीर घर द्वार छोड़कर बाहर निकल पड़े ॥ ८१॥ यस्य त्रिनेत्रापरविग्रहस्य कामेन नास्यीयत हक्ष्येजी तन्मूलकः संस्रतिपाश्वन्धः कथं प्रसच्येत महानुपावे॥

जब कामदेव उन त्रिलाचन महादेव के सामने खड़े होने है नहीं कर सकता जा आचार्य शङ्कर के दूसरे शरीर हैं, वर महानुभाव शङ्कर की ही अपने संसार-पाश में कैसे बाँव सन जिनके शरीर के सामने वह निःसहाय है तब साज्ञात् श्राची ऊपर वह अपना प्रभाव कैसे डील सकता है ? ॥ ८२॥ स्मरेण किल मेहितौ विधिविधू च जात्त्वयौ तथाऽहमपि मेाहिनीकचकुचादिवीक्षापरः।

श्रगामहह मेाहिनीमिति विसृश्य सेाऽजागरीत्

यतीशवपुषा शिवः स्मरकृतार्तिवार्तोष्टिभतः ॥ व "कामदेव ने जिस प्रकारृ ब्रह्मा और चन्द्रमा का मोहित म में लगा दिया था उसी प्रकार वह मुक्ते भी माहित न कर ले ले भी मे।हिनो के केश, स्तन आदि का निरीच्या किया है त्या के मैंने दूर तक अनुसरण किया है"; यही विचार कर महादेव का किये गये क्लेश को वार्ती से भी अस्पृष्ट होकर संन्यासी शहरो सदा जागरूक थे।। ८३।।

निष्पत्राऽकुरुतासुरानि सुरान् मारूः सपत्राऽकरोत् अप्यन्यानिह निष्कुलाऽकृततरां गन्धर्ववयाधारी या घानुष्कवरो चराननलसात्कृत्वोदलासीदलं ्यस्तिस्मिन्नशुद्भरतेष मुनिभिर्वणर्यः कथं शङ्करा

4

सगीप] धतुर्धीरियों में श्रेष्ठ जिस कामदेव ने श्रमुरों के शरीर के अपने वाणों से बेधकर आर-पार कर दिया, देवताओं के शरीर में बाण बुभा दिया तथा गन्धवीं त्रार विद्याधरों के शरीरों के अवयवों का काटकर हिन-मिन्न कर दिया तथा मनुष्यों के कामाग्नि में जलाकर स्वयं अत्यन्त प्रसन्न हुन्ना, उसी कामदेव के प्रति जिस शङ्कर ने वीरता का आचरण क्या अर्थात् उसे जीत लिया, भला मुनि लाग उनकी वीरता का क्या में वर्णन कर सकते हैं ॥ ८४॥

शान्तिश्चावशयन् मनो गतिमुखा दान्तिन्येकन्य क्रिया आधात्ता विषयांन्तरादुपरतिः आन्तिम् दुत्वं व्यथात् । चार्यः । ध्यानैकात्सुकतां समाधिविततिश्चक्र तथाऽस पिया श्रद्धा हन्त वसुप्रथाऽस्य तु कुतो वैराग्यते। वेबि नो ॥८५॥

शान्ति ने शङ्कर के मन की अपने वश में कर लिया। दम (बाह्य न्द्रियों का निरोध ) ने बाहर की स्रोर जानेवाली इन्द्रियों के व्यापार के 🏿 🖟 पका। वैराग्य ने दूसरे विषयों से उन्हें अलग इटाया। जमा ब्र बन्द्र की सहिष्णुता ) ने मृदुता उत्पन्न की । समाधि ने केवल ध्यान स्ति श्रोर उत्सुकता की पैदा किया। वेद में धन के नाम से विख्यात अद्धा अंदनको प्रिय थी-ये सब शङ्कर की बाते क्या वैराग्य से हुई ? यह मैं ह्या नहीं जानता ॥ ८५॥

विषनतावनितापरितोषितो विधिवितीर्णकृतात्मततुस्यितिः। परिहरन् ममतां गृहगोचरां हृदयगेन शिवेन समं ययौ ॥ ८६॥

त्रह्मा के द्वारा दिये गये भागों से अपने शरीर का तिर्वाह करने. वाले आचार्थ एकान्तरूपी-वनिता के द्वारा सन्तुष्ट बन घर की ममता का छोड़कर हृद्य में शङ्कर का ध्यान करते हुए घर से चल निक्ले ॥ ८६ ॥ 及有別文字 河南河

गुरु का अन्वेषण

सर

ĮĮ Į

गच्छन् वनानि सरितो नगराणि शैलान् ह ग्रामान् जनानपि पश्चन् पथि सोऽपि प्रामा नन्वैन्द्रजीलिक इवाद्वश्चतिमन्द्रजालं ब्रह्मैवमेव परिदर्शयतीति मेने ॥ ८७॥

जङ्गलों, निद्यों, नगरों, पहाड़ों तथा श्रामों में जाते हुए क में बहुत से आदिमियों तथा पशुत्रों का देखा तथा विचार किया प्रकार ऐन्द्रजालिक अपने अद्भुत इन्द्रजाल का दिखलाता है सं ब्रह्म इस जगत्-प्रपश्च के। दिखलाता है।। ८७॥

वादिभिनिजनिजाध्वकर्शितां वर्तयन् पथि जरद्वगर्वी वि द्र्यडमेकमवहष्जगद्भगुरुद्धिडताखिलकद्ध्वमएडलः॥॥

श्रुति-रूपी बृद्धा गाय भेदवादियों के द्वारा अपने-अपने सल के ऊपर ले जाने से पीड़ित थी। उसे अपने स्वाभाविक क पर प्रवर्तित कर अखिल कुमार्गियों के मएडल का दिखा जगद्गुरु शङ्कर ने एक दर्ग्ड धारगा किया। आशय यह है प्रकार द्रांड के। धारण करनेवाला चरवाहा अपनी गायों के हैं से बचाकर सीघे मार्ग पर लाता है उसी प्रकार द्राडी (स करनेवाले ) शङ्कर श्रुति के। द्वैत-मार्ग से हटाकर श्रद्धे ले आये ॥ ८८॥

सारङ्गा इव विश्वकद्वभिरहं कुर्वेद्धिग्रूच्छृङ्खें छै-' र्जल्याकै: परमर्भभेदनकलाकएडूलजिहाश्रवै: पाखएडैरिह कान्दिशीकमनसः कं नाऽऽप्तुयुवैदिका क्लेशं द्राडधरी यदि स्म न मुनिस्नाता जगहेंगि ति

114

(द्राह

365

यदि आद्गुरु शक्कर द्यंड धारण कर संसार की रचा नहीं करने तो हक्कारी, बन्धन-रहित, भूँ कनेवाले, दूसरों के मर्मस्थल के काटने में खल जिह्नावाले कुक्छरों के द्वारा दोड़ाये जाने पर भूग जिस प्रकार होते हों, उसी प्रकार श्रह्कारी, उच्छृङ्खल, बकवादी, सों के मर्मस्थल के भेदने की कला में चपल जिह्नावाले, पालिएड्यों के या श्राकान्त होने पर वैदिक लोग भाग खड़े होते और किस क्लेश की प्राप्त हुए होते। श्राचार्य शङ्कर का ही यह प्रभाव था कि उन्होंने हैं के मार्ग की पालिएड्यों के हाथ से बचा लिया, नहीं तो यह कभी बा लिश्न-भिन्न हो गया रहता। ८९॥

द्गडान्वितेन धृतरागनवाम्बरेणुँ गोविन्द्नाथवनमिन्दुभवातटस्यम्। तेन प्रविष्टमजनिष्ट दिनावसाने

चएडितिषा च शिखरं चरमाचलस्य ॥ ९०॥
स्वा दएड से युक्त, नये काषाय वस्त्र के। धारण करनेवाले आचार्य, ने काषाय वस्त्र के। धारण करनेवाले आचार्य, ने का चा नदी के किनारे रहनेवाले गोविन्दनाथ के वन में सन्ध्याकाल के समय जब प्रवेश किया, तब उप्र किरण्ड्वाले सूर्य ने श्रस्ताचल के विद्या आश्रय लिया ॥ ९०॥

तीरहुमागतमरुद्धिगतश्रमः सन्
गोविन्दनायवनमध्यतत्तं खुलोके।
शंसन्ति यत्रन्तरवो वसिं मुनीनां

शासां भिरुज्जवलामृगाजिनवरकलाभिः ॥ ९१ ॥
किनारे पर डगनेवाले वृत्तों को त्रोर से बहनेवालो हवा से उनकी अवट दूर हो गई। उन्होंने उस गोविन्दनाथ वन के मध्यभाग का वा जहाँ वृत्त स्वच्छ 'मृग-चर्म तथा वलकलवाली अपनी शासाओं अनियों के रहने की सूचना दे रहे थे॥ ९१ ॥

गर

14

द्

श्रादेशमेकमनुयोक्तुमयं, व्यवस्यन् प्रादेशमात्रविवरप्रतिहारभाजम् । तत्र स्थितेन कथितां व्यमिनां गणेन सोविन्ददेशिकगुहां कुतुकी ददर्श ॥ ९२॥

श्रद्धेत के उपदेश प्रहण करने का निश्चय कर कौतुकी शहा पर रहनेवाले ऋषियों के द्वारा दिखलाई गई श्राचार्य गोविन हो। देखा जहाँ एक छोटा सा छेद ही द्वारपाल का काम कर रहा था।

> तस्य प्रवन्नपरितेषदुहो गुहायाः स त्रिः प्रदक्षिणपरिक्रमणं विधाय। द्वारं प्रति प्रणिपतन् जनतापुरागं

तुष्टाव तुष्टहृद्यस्तमपास्तशे। कम् ॥ ९३॥ शरण में आये हुए पुरुषों के। सन्ते। प्रदेनवाली उस गुफा है ने तीन बार परिक्रमा की। उपस्थित लोगों के सामने द्वार है कर, सन्तुष्ट हृदयासे शङ्कर ने शिष्यों के शोक की दूर करनेवाले हैं नाथ की इस प्रकार स्तुति की ॥ ९३॥

गोविन्दाचार्य की स्तुति पर्यक्कतां भजति यः पतगेन्द्रकेताः

पादाङ्गदत्वमथवा परमेश्वरस्य ।

तस्यैव मूर्धिन घृतसाब्धमहीध्रभूमेः

शेषस्य विग्रहमशेषमहं भंजे त्वाम् ॥ ९४॥

शङ्कर—जो गरुड्ध्वज भगवान् विष्णु की शय्या का का जो का महादेव के हाथ में बिजायठ (हाथ के आभूषण) का है तथा जो अपने मस्तक पर समुद्र तथा पहाड़ों से गुज

igi:

बो

11

त है।

ार है वि

वारण करता है उसी शेष नाग के शरीर,केा धारण करनेवाले शेष-रहित सर्वत्र ज्यापक) आपका मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ९४॥

हृष्ट्वा पुरा निजसहस्रमुखीमभैषु-रन्तेवसन्त इति तामपहाय शान्तः।, एकाननेन भुवि यस्त्ववतीर्य शिष्यान्

अन्वप्रहीसनु स एव पतञ्जितस्त्वम् ॥ ९५ ॥

प्राचीन काल में आपके हजार मुखों का देखकर जब विद्यार्थी लोग र गये थे, तब आपने उस सर्पमूर्ति का छे। इकर शान्त भाव से पृथ्वी पर विद्या पढ़ाकर, अनुप्रह किया था। ह पत्रखलि आप ही हैं ॥ ९५॥

बरगपतिम्रुखादघीत्य साक्षात् स्वयमवनेर्विवरं प्रविश्य येन। प्रकटितमचलातले सयोगं

जगदुपकारपरेख शब्दभाष्यम् ॥ ९६ ॥

मूमि के नीचे द्रार्थीत् पाताल लोक में प्रवेश कर शेष नाग से स्वयं हकर इस भूतल पर संसार के उपकार करने के लिये जापने ही योग कि तथा ज्याकरण भाष्य के। प्रकट किया है। (वह पत्रक्षित अप ही हैं)।। ९६॥ ॰

टिप्पणी—पाणिनि की अष्टाध्यायी पर सहामाध्य लिखनेवाले पत्झिल ने ही गास्त्रों की रचना की है, यही मान्य भारतीय परम्परा है, जो ऐतिहासिक दृष्टि मी उपादेय प्रतीत होती है। आधुनिक विद्वान इस विषय में सन्देह अवस्य की है, परन्तु प्राचीन ग्रन्थकारों ने सर्वत्र माध्यकार पत्डजिल और यात्रस्त्रकार विज्ञान की अमिक माना है। चक्रपाणि, भोजराज तथा कैयट ने तो इस मिलता की स्पष्ट शब्दों में माना ही है—

योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मुलं शरीरस्य तु वैद्यकेन।
योऽपाकरोत् तं प्रवृद्धं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलियनतोऽिष्ण।
वाक्यपदीय (१।१४७) में भर्तृहरि ने भी इसी श्रोर सङ्केति ।
वाक्कायबुद्धिविषया ये मुलाः समवित्यताः।
चिकित्सा लच्चणाच्यात्मशास्त्रैस्तेषां विशुद्धयः॥
तमित्वलगुणपूर्णं च्यासपुत्रस्य शिष्यात्
श्रिधगतपरमार्थं गौडपादान्महर्षेः।
श्रिधिजगिमपुरेष ब्रह्मसंस्थामहं त्वां

प्रसुपरमिहमानं प्रापमेकान्तभक्त्या ॥ १॥ आ ज्ञाप व्यास के पुत्र महर्षि शुकदेव के शिष्य ज्ञाचार्य के वेदान्त-तत्त्व के पढ़कर अखिल गुर्णों से मिएडत तथा व्याक से शुक्त हैं। ज्ञापके पास मैं वेदान्त पढ़ने के लिये अखनर से ज्ञाया हूँ ॥ ९७ ॥

टिप्पणी—श्रद्धेत वेदान्त की गुरु-परमंपरा श्रत्यन्त प्राचीन तथ है। उपनिषदों में श्रापाततः दीख पड़नेवाले विरोधों के दूर कर्ते सिद्धान्त की व्याख्या करने के ज़िये महर्षि वादरायण व्यास ने क रचना की तथा उनके तक्त श्रपने पुत्र शुकदेव को विख्ला प्राक्षित से गोड़पाद ने श्रद्धेत तक्त्वं सीखकर गौड़पादकारिका की। गौड़पाद के शिष्य हुए गोविन्दपाद श्रीर उनके शिष्य श्री शहण हस प्रकार श्रद्धेतवाद शङ्कर से श्रारम्म न होकर श्रत्यन्त प्राचीन प्राप्त हुआ था।

तस्मित्रिति स्तुवति कस्त्वमिति , ब्रुवन्तं दिष्ट्या समाभिपद् रुद्धविसृष्ट्वित्तम् । गोविन्ददेशिक ग्रुवाच तदा वचोभिः पाचीर्नपु प्रयचनितातम् विवोधि विद्वः । १४

गिष न र

या ह

कले

ASI

THI

शक्कर के इस प्रकार स्तुति करने पर गाविन्दाचार्य भाग्यवश समाधि से हो और पूछा – तुम कौन हो ? तब ओ शङ्कर, प्राचीन पुराय के कारण, श्रासज्ञान के सूचक वचनों के द्वारा गाविन्द्पाद से बेख़ि—॥ ९८॥

स्वामिन्नहं न पृथिवी न जलां न तेजो न स्पर्शनो न गगनं न च तद्वगुणा वा। नापीन्द्रियाण्यपि तु विद्धि ततोऽवशिष्टो

यः केवलोऽस्ति परमः स शिवोऽहमस्मि ॥९९॥

हे स्वामिन् ! मैं पृथ्वी नहीं हूँ, न जल हूँ, न तेज हूँ, न वायु हूँ, न ९॥ आकाश हूँ, श्रौर न उनके गुरा हूँ श्रौर क मैं इन्द्रियाँ हूँ, प्रत्युत इनसे र्वाष्ट्रविशष्ट केवल जे। परमतत्त्व शिव है, वहीं मैं हूँ ॥ ९९ ॥

श्राकएर्य शंकरमनेर्वचनं तदित्यम् अद्वेतदर्शनस्मृत्यमुपात्तहर्षः।

स पाह शङ्कर स शङ्कर एव साक्षात्

जातस्त्वमित्यहमवैमि समाधिदृष्ट्या ॥१००॥

शङ्कर के इन वचनों के। सुनकर अद्वैत के साजात्कार (अनुभव) से विभिन्त्यन्त प्रसन्नचित्त हे।कर गे।विन्द्पाद ने कहा कि हे कल्याणकारित ! मा भाषि-दृष्टि से देखकर मैं यही जानता हूँ कि तुम साचात् शहर हिंगी हो ॥ १००॥

तस्यापदर्शितवतश्चरणौ गुहाया द्वारे न्यपूज्यदुपत्यं स शङ्करायेः। श्राचार इत्युपदिदेश स तत्र तस्मै

गोविन्द्पादगुरवे स गुरुर्यतीनाम् ॥ १०१ ॥ तब गुफा के द्वार पर दिखाई पड़नेवाले गें।विन्दनाथ के पास आकर गहर ने प्रणाम कियां और उनके चूरणों क्री पूजा ही। यतियों में

3

श्रेष्ठ गोविन्द्पाद ने शङ्कर की यह उपदेश दिया कि इस प्रकार का करना शिष्य का परम कर्तेट्टय है ॥ १०१ ॥

शंकरः सविनयैरुपचारैरभ्यतोषयदसौ गुरुमेनम्।

ब्रह्म तद्विदितमप्युपितप्सः संप्रदायपरिपालनबुद्धा ॥ १॥

चपनिषद् में प्रतिपादित, जाने हुए ब्रह्म की भी प्राप्त करने की ह से शङ्कर ने सम्प्रदाय की रचा के विचार से ही विनय तथा उपका अपने गुरु के। प्रसन्न किया ॥ १०२ ॥

# गोविन्दाचार्य से ऋद्वेत वेदान्त का ऋध्ययन

भक्तिपूर्वकृततत्परिचर्यातोष्दितोऽधिकतरं यतिवर्यः। ब्रह्मतामुपदिदेश चतुर्भिर्वेदशेखरवचोभिरमुष्मै ॥ १०३॥

भक्ति-पूर्वक की गई पूजा से सन्तुष्ट होकर यति-श्रेष्ठ गोविन्द वे निषद् के चार वाक्यों के द्वारा ब्रह्मतत्त्व का उपदेश शङ्कर के दिया॥

टिप्पणी—उपनिषदीं के मूल सिद्धान्तों के प्रतिपादन करनेवाले का 'महावाक्य' कहते हैं। ये चारों वेदों से सम्बद्ध उपनिषदीं से संग्री गये हैं श्रीर संख्या में चार हैं-

- (१) 'तत् त्वमित' ( छान्दोग्य उप० ६।८।७ ) श्रात्मा तया म स्वमाविषद्ध एकता का प्रतिपादन करनेवाला सब से प्रसिद्ध मार्क ( सामवेद )।
- (२) 'प्रज्ञानं ब्रह्म' (ऐतरेय उप० ५) ब्रह्मं को ज्ञान-स्वरूप है (ऋग्वेद)।
- (३) 'ब्रहं ब्रह्मास्म' (बृहदा॰ उप७ १।४।१०) गुरूपदेश से वर्ष तथा लं ( जीव ) पदों के ऋर्य का यथार्थ ज्ञान करने से मैं ही नित्य, अ मुक्त, सत्य स्वभाव ब्रह्म हूँ, यह श्रखरडाकार चित्तवृत्ति उत्पन्न होती है। श्रनुभव का वर्णन इस वाक्य में किया गया है। यह 'श्रनुभव वाक्य' है। (यजुर्वेद)

पचारं

से

T III

RE

विवि

T.

(४) 'ब्रयमात्मा ब्रह्म' (मायहूक्य उप०२) परोच्च रूप से बतलाये ग्रे ब्रह्म की प्रत्यन्त रूप से त्र्यातमा होने का निर्देश करता है ( श्रथनंबेद )। इन महावाक्यों के अर्थ की बड़ी मीमांसा वेदान्त ग्रन्थों में है। । शांपदायिकपराशरपुत्रभोक्तसूत्रमतगत्यनुरोषात्।

श्री शास्त्रगृहहृदयं हि द्यालोः कृतस्नमण्ययमबुद्ध सुबुद्धिः ॥ १०४॥

बुद्धिमान् शङ्कर ने सम्प्रदाय-वेत्ता पराशर-पुत्र व्यास के द्वारा कहे गये सूत्र के द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म के। जानकर द्यालु व्यासजी के वेदान्त शास के गूढ़ अभिप्राय के। भी भली भौति जान लिया॥ १०४॥ व्यासः पराशरस्तः किल सत्यवत्यां

तस्याऽऽत्मजः शुक्तमुनिः प्रथितानुभावः। तिष्ठिष्यताग्रुपगतः किल गौडपादो

गोविन्दनायमुनिरस्य च शिष्यभूतः ॥१०५॥ पराशर के पुत्र सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न व्यासजी थे। उनके 奪 पुत्र विख्यात महिमाशाली शुकदेवजी हुए । ॰ उनके शिष्य हुए गौड्पाद क्ष और गौड़पाद के शिष्य हुए गेाविन्दनाथ मुनि ॥ १०५॥

गुश्राव तस्य निकटे किल शास्त्रालं यश्चाशृणोद् अजगसद्मगतस्त्रनन्तात्। शब्दाम्बुराशिमखिलं समयं विघाय

यश्चा खिलानि भवनानि बिभर्ति मूर्ध्ना ॥१०६॥ पाताल लोक में जाकर, समस्त जग़त् की मस्तक पर भारण करनेवाले रोष नाग से प्रतिज्ञा करके अखिल शब्दशास्त्र (व्याकरण) के जिन्होंने पदा या उन्हीं गाविन्द्पाद के निकट रहकर शक्कर ने समस्त शाखों को पढ़ा ॥ १०६ ॥

से। धिगम्य चरमाश्रममार्थः पूर्वपुर्यनिचयैशिगम्यम्। स्यानमच्यमिष इंसपुरोगैरुमतं ध्रुव इवेत्य चकाशे ।। १०७॥ पूर्व-पुरायसमूह से प्राप्त होनेवाले, श्रेष्ठ यतियों के द्वारा पूर्व तम त्राश्रम संन्यास के। पाकर शङ्कर उसी प्रकार संशोधिक

IX 9

1

अन्तिम आश्रम संन्यास के। पाकर शङ्कर उसी प्रकार सुरो। मित हुए। प्रकार सूर्य आदि देतताओं से पूजित उन्नत स्थान के। पाकर भ्रव हुरे होते हैं ॥ १०७॥

छन्नमूर्तिरतिपाधलशाटीपछ्ठवेन रुरुचे यतिराजः।

वासरोपरमरक्तपयादाच्छादितो हिमगिरेरिव कूट: ॥ १००

यतियों में श्रेष्ठ राङ्कर की मूर्ति अत्यन्त लाल वस्त्र रूपी पह ढकी थी। वे उसी प्रकार सुशोभित हुए जिस प्रकार सायंकाल हैं: मेघों से ढका हुआ हिमालय का शिखर ।। १०८॥

एष धूर्जिटिरबोधमहेभं संतिहत्य रुधिराप्तुतचर्म।

चचदुष्णिकरणारुणशाटीपछवस्य कपटेन विभर्ति॥ १॥

जान पड़ता था कि यह साचात शङ्कर के समान हैं जिन्होंने के भीगे चामवाले गजाजिन के। धारण किया था; क्योंकि श्राचार्य क भी श्रज्ञान-रूपी बड़े भारी शथी के। मारकर प्रात:काल में उद्यक्षे सूर्य के समान लाल वस्त्रों के ज्याज से गजचमें के। धारण किया॥

[किव इस रलाक में राङ्ग्राचार्य का साद्वात् परम ब्रह्म कह

श्रुतीनामाक्रीडः प्रयितपरहंसेाचितगति-

र्निने सत्ये धाम्नि त्त्रिजगद्तिवर्तिन्यभितः। श्रसौ ब्रह्मैवास्मिन खल्ल् विश्वये किंतु कलये

बृहेर्यं साक्षाद्जुपचरितं केवलतया ॥ ११०।

ब्रह्म समस्त श्रुतियों के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है, न्या स्वयं कहती है कि सब वेद ब्रह्म का ही प्रतिपादन करते हैं। वेदा: यत्पदमामनन्ति—कठ० घ० २।१५)। तत्त्वज्ञानियों के लिए विचत पद है वह स्वयं तीनों जगत् का अतिक्रमण करनेवां

ी पह

ाल गे

201

心

10 A

TIÀ

पि हिं अपने धाम में निरत रहनेवाला हैं। आचार्य शक्कर की दशा भी विहार अभ्यास करनेवाले हैं। विख्यात के हैं। वे भी श्रुति के निरन्तर अभ्यास करनेवाले हैं। विख्यात के श्रुति के ज्ञान्तम गति हैं तथा तीनों जगत् के श्रुतिकमण् करनेवाले हैं। श्रुतः 'वृह' धातु वाले अपने शुद्ध सत्य स्वरूप में रमण् करनेवाले हैं। श्रुतः 'वृह' धातु का में सुख्य अर्थ है उसे में शक्कर में विद्यमान पाता हूँ। इस विषय में शुक्ते किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। ११०।

मितं पादेनैव त्रिभुवनिमहैकेन महसा विशुद्धं यत् सत्त्वं स्थितिजनित्तयेष्वप्यतुगतम् । दशाकारातीतं स्वमहिमनि निर्वेदरमणं ततस्तं तद्धिष्णोः परमपदमारूयाति निगमः ॥१११॥

टिप्पणी — जिस श्रुति का उल्लेख इस श्लोक में है वह प्रसिद्ध श्रुति है 'तद् विष्णोः परमं पदम्, सदा पश्यन्ति सूरयः। दिवीव चजुराततम् (श्रु॰ १।२२,२०)

न भूतेष्वासङ्गः कचन न गवा वा विश्रणं न भूत्या संसर्गो न पश्चितता भोगिभिरिष ।

38

[86] तद्प्याम्नायान्तस्त्रिपुरदृहनात् केवलदशा तुरीयं निर्द्धन्द्वं शिवमतितरां वर्णयति तम्

भगवान् शङ्करं भूत प्रेतादि प्राणियों से सदा विरे रहते हैं। पर चढ़कर विहार करते हैं। शरीर में भस्म धारण करते हैं से (भोगियों से) सदा परिचित रहते हैं। परन्तु इन आचार्य हैं। युए तो इन बातों में बड़े विलच्छा हैं। वे प्राणियों में नवे प्रकार की ज्ञासक्ति रखते हैं, न किसी इन्द्रिय के द्वारा विहार के व तो भी शङ्कर से विलचणता होते पर भी उपनिषद् विशुद्ध ब्रह्म होने से स्थूल, सुक्ष्म तथा कारक शरीरों के। नष्ट कर सुखदुःखाहें से रहित चतुर्थ रूप परमिशव के रूप से शङ्कराचार्य का वर्ण . हैं ॥ ११२ ॥

टिप्पया--माग्डूक्य उपनिषद् के त्रानुसार त्रात्मा के चार पाद है। पाद वैश्वानर, दूसरा तैजस, शीसरा प्राञ्च, श्रीर इन तीनों को श्रातिकार। वाला जो चतुर्थ रूप है वही श्रद्धत रूप है। उसे ही शिव करें ग्रमात्रश्चतुर्थोऽव्यवहार्यः प्रपञ्चीपशमः शिवोऽद्धेत एवमोङ्कार श्राले । त्यात्मानात्मानं य एवं वेद । (माय्डूक्य उपनिषद् १२।)

न धर्मः सौवर्णो न पुरुषफलेषु प्रवस्तता न चैवाहोरात्रस्फुरदरियुतः पार्थिवरयः। असाहाय्येनैवं सृति विनतपुर्यष्टकजये

कथं तं न ब्र्यानिगमनिकुरम्बं परिशवस् ॥

लप

ब्दा

पिए

महादेव का धनुष सुवर्ण गिरि का बना हुआ था अव नामक राज्ञस के। मारने के लिये उद्यत हुए थे। उनके बाप स्वयं भगवान् विष्णु थे। पृथिवो हो रथ थी तथा सूर्व औ जो दिन और रात के क्रमशः शत्रु हैं दोनों चक्के थे।

न वे ।

तेग है

गरि

वर्णर

1

क्रमण (

न्हों।

k

महायता लेकर महादेव ने त्रिपुर राजुस का वध किया था। परन्तु ब्रावार्य शङ्कर ब्राह्म गों के शोभन कमों में न हो निरत हैं और न पुरुषों है फ्लों में आसक्त हैं। रात-दिन प्रकट होनेवाले सहक्कार, काम आदि शंतुओं से युक्त न यह देहरूपी रथ उनके पास है। विरक्त होने से उन्हें हिमिमान तक नहीं है। इस प्रकार बिना किसी सहायता के ही उन्होंने विशाल पुर्यष्टक का विजय प्राप्त कर लिया है। ऐसी दशा में यदि उपनिषद हत्हें पर शिव (शिव से बढ़कर ) बता रहा है तब आश्चर्य करने की र इत कीन बात है ? अर्थात् आचार्य शङ्कर के गुण भगवान् शङ्कर से भी ब हो बढ़कर हैं।। ११३॥

, टिप्पणी—प्राण-पञ्चक, कर्मेन्द्रिय, ज्ञानीन्द्रय, श्रन्तःकरण, श्रविद्या, काम, कर्म तथा वासना इन त्राठों वस्तुत्रों के समुदाय का वेदान्तशास्त्र में पुर्यष्टक बहते हैं। सर्वदर्शनसंग्रह में शब्दादि पश्चविषय तथा मन, बुद्धि, शहंकार को पुर्यष्टक कहा गया है।

दुःखासारदुरन्तदुष्कृतघनां दुःसंसृतिपादृषं दुर्वारामिह दाच्णां परिहरन् द्राददाराश्यः।

क्षे रचएडप्रतिपक्षपिडतयशोना लीकना लांकुर-

ग्रासे। हंसकुलावतंसपद्भाक् सन्मानसे क्रीहति ॥११४॥ श्राचार्य शङ्कर साचात् परमहंस रूप हैं। दुःख का श्रागमन वृष्टि-लप है, पाप ही मेच हैं। ऐसी दारुण संसाररूपी वर्ष ऋतु के जाराशय शङ्कर ने दूर से ही छोड़ दिया है। वे प्रचयड प्रतिपत्ती पिंढतों के यशरूपी कमलनाल के अक्कुर को निगल जानेवाले हैं। स प्रकार परमहंसों में श्रेष्ठ आचार्य शङ्कर मानसरावर के समान अपने वी गानस में सदा विहार करते हैं।। ११४॥ 1

भीरं ब्रह्म जगच नीरमुभयं तद्योगमभ्यांगतं इर्भेंदं त्वितरेतरं चिरतरं सस्यग्विभक्तीकृतम्।

B

10 10

## येनाशेषविशेषदोषताहरीमासेदुषीं शेम्रुषीं

सेाऽयं शीलवतां अनाति परमा हंसा द्विजात्यप्रणीः वह ब्रह्म परमानन्द रूप होने से चीररूप है तथा दुःवला से यह जगत् नीररूप है। ये देनों आपस में ऐसे पुति कि इन देनों के। अलग करना बहुत कठिन है। परन्तु ब्रह्मणों परमहंसरूप ज्ञानी शङ्कर ने इन देनों का अन्वेषण भले क्या अपने परमहंस होने का परिचय दिया है (दृध और पानी के साथ रक्ष्मा जाय ते। हंस उसमें दूध के। प्रहण कर लेता है और के छोड़ देता है)। ऐसे शङ्कर राग-द्वेषादि वस्तुओं से सम्पर्कवाली कि बुद्धि के। पवित्र बनावें॥ १,१५॥

नीरक्षीरनयेन तथ्यवितथे संपिण्डिते परिडतै-

र्दु बोंघे सकछैर्विवेचयति यः श्रीशङ्कराख्या मुनि। हंसाऽयं परमाऽस्तु ये पुनरिहाशक्ताः समस्ताः स्थिता जन्मानिम्बफलाशनैकरसिकान् काकानमृत् मन्गहे॥

इस संसार में नीर-चीर के समान सत्यमूत ब्रह्म और कि संसार इस प्रकार परस्पर मिल गये हैं कि पिएडतों के द्वारा देने के चन भले प्रकार नहीं हो सकता। परन्तु इस कार्य में आचार्य रहिं हुए हैं। इसलिये वे परमहंस हैं परन्तु जो लोग इस कार्य के हिं अशक्त हैं तथा निम्बफल के समान कट्ठ फलवाले विषय-सुविधि में रिसक हैं उन्हें में की आ मानता हूँ ॥ ११६॥

दृष्टिं यः प्रगुणी करोति तमसा बाब्रोन मन्दीकृतां नालीकिपयतां प्रयाति भजते मित्रत्वमन्याहतम् । विश्वस्योपकृतेर्विख्रम्पति सुदृचक्रस्य चाऽऽर्तिं धनां हंसः सोऽर्यमिनन्यचक्ति महतां जिज्ञास्यमर्थं ग्रहः

ाली ह

CI

वा

18 11

軍

तों ही

शङ्ग

Hi

सूर्य भगवान् बाहरी अन्धकार से मन्द पड़नेवाली लोगों की दृष्टि का खोल देते हैं। वे कमल (नालीक) के प्रेमी हैं तथा संसार के क्रियाणकारक होने के कारण मित्र कहे जाते हैं, अप्रने प्रेमी चक्रवाक के की हैं दुःख की वे दूर करनेवाले हैं। परन्तु त्राचार्य शहूर इस विषय में स्र्यं से कहीं श्रिधिक बढ़कर हैं। वे भीतरी श्रज्ञान-श्रम्धकार के द्वारा क्षा प्रत् होनेवाली लोगों की ज्ञान-दृष्टि के खेल देते हैं। ये (नालीक) विक अलीक, मिथ्या-प्रपञ्च, के प्रेमी नहीं हैं। संसार के उपकारक होने से जात् के मित्र हैं। वे एक नहीं, अनेकों मित्रों की घनी पीड़ा का दूर करते हैं तथा विद्वानों के द्वारा जानने याग्य परमार्थ-रूप ब्रह्म के एकत्व का प्रतिपादन करते हैं ॥ ११७॥

इंसभावपियत्य सुधीन्द्रे तं समर्चति च संस्तिपुक्त्यै। संच्चाल कथयन्त्रिव मेघश्चश्चलाचपलतां विषयेषु ॥ ११८॥

जब विद्वत्त्रेष्ठ शङ्कराचार्य ने ब्रह्मभाव को प्राप्त कर संसार से मुक्ति के लिये उस परमात्मा का ध्यान किया तब, विषयों में अनुराग करना विजलो के समान चठचल है, इस बात को प्रकट करता हुआ मेघ उत्पन्न हुआ।। ११८॥

एष नः स्पृशति निष्ठुरपादैस्तत्तु तिष्ठतु वितीर्णपवन्यै। अस्मदीयमपि पुष्पमनैषोदित्यरोघि नित्ननीपतिरब्दैः॥११९॥

यह सूर्य हम लोगों के। अपने निष्टुर चरणों से सदा छूता है। इसका यह अपराध दूर रहें, परन्तु पृथ्वी को इसारे द्वारा दिये गये जल-रूपी फूल को यह दूरू कर देता है। इस कारण कमलिनी के पित सूर्य को मेघों ने चारों श्रोर से घेर लिया ॥ ११९॥

वारिवाहनिवहे क्षग्रालक्ष्यश्रीररोचत किलाचिररोचिः। भन्तरङ्गातबोधकलोव च्यापृतस्य तिदुषो विषयेषु ॥ १२०॥

मेघ के समुदाय में एक च्राण के लिये जिसकी प्रभा दीह ऐसी बिजली उसी प्रकार व्यमको जिस प्रकार विषय में लगनेवा पुरुष के हृद्य में रहनेवाली ज्ञान की कला च्राणमात्र के लिये वाह है॥ १२०॥

> किंतुं विष्णुपदसंश्रयते।ऽब्दा ब्रह्मतामुपदिश्रान्ति सुहृदुभ्यः। यन्निशम्य निखिलाः स्वनमेषां

बिम्नति स्म किल निर्भरमोदान्॥ १२१।

B

0

के

प्र

अ

अ

4

क्या विष्णु-पद में रहनेवार्ल ये मेघ अपने मित्रों के ब्रह्म का दे रहे हैं ? क्योंकि उनकी ऋावाज का सुनकर समप्र प्राणी क श्रानन्द धारण कर लेते हैं ॥ १२१ ॥

देवराजमपि मां न यजनित ज्ञानगर्वभरिता यतये।ऽमी। इत्यमर्षवश्रगेन पयोदस्यन्द्नेन धनुराविकारि ॥ १२२॥

ये यति लोग ज्ञान के अभिमान में चूर होकर देवताओं के होने पर भी मेरा यज्ञ से पूजन नहीं करते। इस कारण कुद्ध होता ने आकाश में अपना धनुष प्रकट कर दिया था ॥ १२२॥

श्राववुः कुटजकन्दलबाणास्फीतरेणुकलिता वनवात्याः। सत्त्वमध्यमतमोगुणमिश्रा मायिका इव जगत्सु विवासाः

कुटज् के नये अङ्कुर तशा बागा नामक फूलों की अधिक पूर्वि है जङ्गली हवा उसी प्रकार चलने लगी जिस प्रकार सत्त्व, रज त्या व से मिश्रित जगत् में माया के विलास ॥ १२३॥

बम्रमुस्तिमिरसच्छतिगांत्राश्चित्रकार्मुकसृतः स्वर्घोषाः। ध्यानयज्ञमयत्राय थतीनां ब्रिचुदुष्ठज्वलदशो घनदैत्याः ॥१

इत्ससर्जुरसकुङजलघारा वारिदा गगनघाम पिथीय।

शक्करो हृदयमात्मिन कृत्वा संजहार सकलेन्द्रियहृत्ती: ॥१२५॥
मेधों ने त्र्याकाश के। डककर बारम्बार जलधारा छोड़ी। शक्कर ने
भी त्रपने हृदय के। ब्रह्म में लगाकर समस्त इन्द्रियों के व्यापारी के।

न्नोड़ दिया ॥ १२५ ॥

न का र

शी अह

118

श्रनैः सान्त्वालापैः सनयप्रपन्धतोपनिषदां चिरायत्तं त्यक्त्वा सहजमिमानं दृदतरम्। तमेत्य प्रेयांसं सपदि परहंसं पुनरसौ श्रधीरा संस्पृष्टुं क ज सपदि तदीर्लयमगात्॥१२६॥

मानिनी नायिका के। जब पास रहनेवाली ( हपनिषद् ) संसियाँ युक्तिमरे मीठे वचनों से सममाती-बुमाती हैं तब वह अपने हत्तर अमिमान के। छोड़कर प्रियतम के पास जाती है परन्तु लज्जा के मारे प्रियतम का वह स्वयं गाढ़ आलिक्तन नहीं करती, प्रत्युत भागकर किसी केने में जा छिपती है। ज्ञानी शक्तर की बुद्धि की भी दशा पेसी ही थी। ब्रह्मसूत्र में दिये गथे तर्क से सम्पन्न हपनिषदों के सम्यक् हपदेशों के। मुनकर हन्होंने चिरायत्त अपने हृद्धतर अमिमान के। छोड़ दिया। प्रियतम रूप ब्रह्म के पास हनकी बुद्धि पहुँच भी गई, परन्तु हसे छूने में असमर्थ होकर वह स्वयं कहीं विलीन हो गई। आचार्य शक्कर की असंप्रज्ञात समाधि का यह वर्ग्यन है। संप्रज्ञात समाधि में बुद्धि का कुएण बना रहता है, परन्तु असंप्रज्ञात में इसका भी व्योपार एकदम क्व हो जाता है। १२६॥

[ €

. \*

爾朝

IK

चाहि

नाने :

टिप्पणी—ग्रात्मा हमारी समस्त प्रिय वस्तु श्रों से भी बह कर प्याप है। बह द्वारण्यक उपनिषद् (१।४।८) कहता है—तिल पुत्रात् प्रेयो वित्तात् प्रेयोऽन्यस्मात् सर्वस्मादनन्तरतमं यदयमात्मा।

न सूर्यो नैवेन्दु: स्फुरित न च तारातितिरियं कृतो विद्यु हते खा कियदिह कृशाने। वित्तिस्तम्। न विद्यो रोदस्यौ न च समयमस्मिन्न जलादे

चिदाकाशे सान्द्रत्वमुखरसवर्ष्मिएयविरतम्।। १२० वि

(किव ब्रह्म-निर्वाण की दशा का वर्णन कर रहा है) स्ता हुआ सुद्धारूप तथा रसमय, जलद्र (जहरूपी दृश्य जगत् के स्ता हुओ वाले मूलाज्ञान) से विरहित चिंदाकाश में न तो सूर्य चम्क्री संसा चन्द्रमा; न ताराच्चों का समुदाय। न तो वहाँ विजली चमक्री मान चाना। न वहाँ द्यावाप्रथिवी का पता चलता है और न क्रम गुण-जब ब्रह्मप्राप्ति की दशा में सूर्यादि का स्फुरण नहीं होता, तब क्रम्स

स्फुर्ण की श्राशा रखना दुशशा मात्र है।। १२०॥

टिप्पणी—यह पद्य निम्नलिखित श्रुति के श्रर्थं का प्रतिपादन कर्जां-न यत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतास्कं नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमितः। तमेव मान्तमनुमाति सर्वे तस्य भासा सर्वेमिदं विभाति॥ (कढ शह

किमादेयं हेयं किमिति सहजानन्दजल्धा-

वतिस्वच्छे तुच्छीकृतसक्लमाये परशिवे।

तदेतस्मिन्नेव स्वमहिमनि विद्रमापनपदे

स्वतः सत्ये नित्ये रहिस परमे सेाऽकृत कृती हित्स ब्रह्म अत्यन्त स्वच्छ है, कार्य जगत् के साथ माया के तिया ब्राह्म व वाला है, सहज आनन्द का समुद्र है, परम शिवरूप है। वर्ष महिमा में प्रतिष्ठित है, 'अत्यन्त विस्मयकारक है, स्वतः सत्य, कि प्रव रहस्यमूत है। अपनी समाधि की दशा में आचार्य शङ्कर ने ऐते कि प्रव rH

:1

188

के है इस समय क्या करना चाहिए, क्या प्रहण करना चाहिए और क्या के इस समय क्या करना चाहिए, क्या प्रहण करना चाहिए और क्या

## वर्षा-वर्णन

प्राप विद्युपद्भागिप मेघः प्रावृहागमनतो मिलनत्वम् ।

विद्युदुज्ज्वलरुचाऽनुसृतश्च के।ऽध्यवन्यिप भजेन विरागम्॥१२९॥
विद्युदुज्ज्वलरुचाऽनुसृतश्च के।ऽध्यवन्यिप भजेन विरागम्॥१२९॥
विद्यु के पद अर्थात् आकाश में रहनेवाला, बिजली की चमक से
विद्यु हो।भित होनेवाला मेघ भी वर्षा के आगमन से मिलन पढ़ गया।
विद्यार में रहनेवाला कौन आदमी है जो वैराग्य को न धारण करेगा।
विद्यार में रहनेवाला कौन आदमी है जो वैराग्य को न धारण करेगा।
विद्यार मुद्दा के विद्यु की भक्ति करनेवाला तथा स्वमावतः रमणीय
विद्यार मुद्दा यह स्त्री के संसर्ग में पड़ जाता है तो अवस्य ही
विद्यु कि वैराग्य अह्गा कर संसार का त्याग करे।। १२९।।

श्राशये कलुषिते सिल्लानां मानसोक्तहृदयाः कलहंसाः। कोऽन्यया भवति जीवनिल्पु-

र्नाऽऽश्रये भजति मानसचिन्ताम् ॥ १३०॥

जलाशयों के कलुषित हो जाने पर राजहंस मानसरोवर की ओर जाने की इच्छा करनेवाला हो गया। जीवन के चाहनेवाला कौन पर आश्रय अर्थात् हृदय के परिवर्तित हो जाने पर मानसिक चिन्ता को जाम करता है।। १३०।।

अभवर्तानि परिश्रममिच्छन् शुम्रदीधितिरद्भ्रपंयोदे । होते प्रकाशनम्बाप कलावान् कश्चकास्ति मिल्नाम्बरवासी॥१३१॥ २२

ती

7

साऽ

सा

सुनः

[8] [ कलाओं से युक्त चन्द्रमा मेघों के समुदाय से घिरे हुए का घूमने की इच्छा करता हुआ प्रकाश के। त प्राप्त कर सका। मिलन कपड़ा पहितनेवाला आदमी कभी चमक सकता है।। १३१।।

चातकावित्नस्पिपासा पाप तृप्तिमुद्कस्य चिराय। प्राप्तुयादमृतमप्यभिवाञ्छन् कालतो वत घनाश्रयकारी

च्रत्यन्त पिपासित चातकों की पंक्तियों ने बहुत काल के बाहक द्यप्ति की प्राप्त किया। उचित समय पर दृढ़ वस्तु के आश्रय के ग्रह्म वाला पुरुष यदि चाहे ते। अमृत भी प्राप्त कर सकता है—अमें वा प्रकार गुरु के आश्रय में रहनेवाला छात्र कैवल्य प्राप्त कर लेता प्रकार मेघ के आश्रय में चीतकों ने भी अमृत ( जल) दिश किया।। १३२॥

इत्युदीर्णजलवाहविनीले स्फीतवातपरिधृततमाले। प्राणभृत्पचरणप्रतिकुले नीडनीलघनशालिनि काले॥ शिक्स अग्रहारशतसंभृतशोभे सुग्रहाक्षतुरगः स महात्मा । अध्युवास तटमिन्दुभवायाः सुध्युपास्यचरणं गुकार्चन् ॥

इस प्रकार मेघों के कारण काले, प्रचएड हवा के द्वारा का वृत्त किन्पत हो रहे थे, जब प्रांशियों का संचार रुक गया म नील वन की शोभा फैल रही थी, सैकड़ों ब्राह्मणों के निवास के कार जिसकी शोभा बढ़ी हुई थी ऐसे समय में, समस्त अश्वरूपी को वश में करनेवाले उर्स महात्मा ने विद्वानों के द्वारा पूजित अपने गुरु के चरण की पूजा करते हुए नर्भदा के तह प किया।। १३३-१३४॥

त्रस्तमत्यगणमस्त्मिताशं हस्तिहस्तपृथुलोदकघाराः। मुख्रति सम समुद्धितविद्युत्पञ्चरात्रमहिशत्रुरजस्म बुत्रासुर के शत्रु भगवान् इन्द्र ने, मनुष्यों के डराते हुए, दिशाओं का तह करते हुए, हाथी की सूँड़ के समान बड़ी जल की घारा, पाँच रहा तक, जब बिजली चारों तरफ चमक रही थी, छोड़ी । १३५॥

तीरभूरुहततीरपकर्षन्रग्रहारनिकरैं: सह पूरः।

वाययावधिकघोषमनल्पः कल्पवार्धिलहरीव तटिन्याः ॥१३६॥

अप्रहारों के साथ, तीर पर चगनेवाले वृत्तों के समुदाय के गिराते अता हुए, प्रलय के समय समुद्र की लहरी के समान उस नदी का विपुल पूर अपो बाढ़ ) अत्यन्त आवाज करने लगा ॥ १३६॥

व विषयारिक्ररभीरुनराणां घोषमेष कृत्युषं स निशम्य।

देशिकं घुवसमाधिविधानं वीक्ष्य च क्षरामभूद्विवसुः ॥१३७॥

शङ्कर अत्यन्त त्रावाज करनेवाले जल के प्रवाह से डरे हुए ब्रागों राष्ट्र का सुनकर तथा त्रापने गुरु का निश्चल समाधि के अनुष्ठान में

शितमप्र देखकर च्राग भर के लिये मौन होकर बैठे गये॥ १३७॥

वाजिममन्त्रय करकं त्वरमाणस्तत्पवाहपुरतः प्रणिधाय।

॥ कत्नमत्र समवेशयदम्भः कुम्भसंभव इवै स्वकरेऽव्यम् ॥१३८॥

बा वन्होंने जल्दी से एक घड़े का श्रामिमन्त्रण कर उस प्रवाह के सामते क्या और उसमें समस्त जल के। इकट्ठा कर उसी प्रकार रख दिया जिस कार श्रास्य मुनि ने श्रापने हाथ में समुद्र के। रख लिया था॥ १३८॥

निशम्य निखिछैरपि खोकैरुत्यितोऽस्य गुरुषक्तप्रदन्तम्।

गिरिष्टिमचिरादयमापेत्यभयपद्यततरां परिताषम्॥ १३९॥

समाधि से चठकर गुरुजी सब लोगों के द्वारा कहे गये इस वृत्तान्त सुनकर कि शङ्कर ने शीघ्र ही योगसिद्धि के। प्राप्त कर लिया है, यन्त सन्तुष्ट हुए ॥ १३९॥ छात्रमुख्यममुमाह कियद्भिर्वासरैर्गतघने गगने सः। पश्य सौम्य शरदा दिमलं खं विद्ययेव विशदं परतत्त्रम्॥

कुछ दिनों के बाद आकाश में मेघों के विलीन हो जाने पर अपने शिष्यों में श्रेष्ठ आचार्य शङ्कर से कहा कि हे प्रियंता देखा शरद के कारण आकाश कितना निर्मल हो गया है। विद्या के कारण ब्रह्म तथा आत्मा का एकतारूपी सिद्धान्त हो। विशद हो जाता है।। १४०॥

बारिदा यतिवराश्च सुपायोधारया सदुपदेशिंगरा च

मेघ जल की घारा से त्रोधियों के कृतार्थं कर इस समरह रिश्वान की जाता है। उसी प्रकार संन्यासी लोग सुन्दर उपदेशों । त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त्रापे त

शीतदीधितिरसौ जल्रधुग्भिर्धक्तपद्धतिरतिस्फुटकान्तिः। भाति तत्त्वविदुषामिव बोधो मायिकावरणनिर्गमशुष्रः॥

यह चन्द्रमा मेघों के द्वारा रास्ते के मुक्त होने पर अला कान्ति से वैसे ही चमकता है जैसे तत्त्वज्ञानियों का माया के अ हट जाने से निर्मल ज्ञान ॥ १४२॥

वारिवाहनिवहे प्रतियाते भान्ति भानि श्रुचिभानि श्रुणी मत्सरादिविगमे सति मैत्रीपूर्वका इव गुणाः परिशुद्धाः

मेघों के चले जाने पर सुन्दर प्रकाशवाले शुभ तक्ष्र चमकते हैं जिस प्रकार राग-द्वेष के हट जाने पर मैत्री आहि गुण होते हैं ॥ १४३॥

टिप्पण्-मैत्री, कृष्णा, मुदिता तथा उपेद्या योगशास में हैं सुप्रसिद्ध गुण् हैं जितके आश्रय लेने से चित्त की प्रसन्ता होती है। ा है।

इस्रो :

देशों ह

1:1

r: M

अत्वन

हे आ

गुभाष

TIM

F F

JU

i for

11

बा बोगसूत्र है—"मैत्रीकरणामुदितोपेत्ताणां सुखदु:खपुण्यापुण्यविषयाणां मावनातः चित्तप्रसादनम्' श्रयीत् सुख में मित्रता ( मैत्री ), दुःख में करणा, म्॥ भाषामा अविद्या ( आनन्द ), अपुण्य में उपेद्धा ( अवदेखना, अनादर ) करने से ने प्र वित्त का प्रसादन होता है। ग्दंशव

मत्स्यकच्छपमयी धृतचका गर्भवर्तिभ्रवना नित्तनाह्या। श्रीयुताड्य तटिनी परहंसै: सेव्यते मधुरिपोरिव मूर्ति: ॥१४४॥

जिस प्रकार मत्स्य और कच्छप अवतारवाली, सुद्रान चक्र के धारण करनेवाली, गर्भ में चौदह सुवनों की धारण करनेवाली, कमल से पूजित, लक्ष्मी से समन्वित भगवान् विष्णु की मूर्ति परमहंसों के द्वारा •छम्॥ सेवित की जाती है उसी प्रकार मत्स्य-कङ्कप से युक्त, भँवर के। धारण समय ह करनेवाली, अपने गर्भ में जल का रखनेवाली, कमलों से शामित सुन्दर नदी हंसी के द्वारा इस शरत्काल में सेवित की जाती है।। १४४॥ बाहते हैं नीरदाः मुचिरसंभृतमेते जीवनं द्विजगणाय वितीर्य।

त्यक्तविद्युदवलाः परिशुद्धाः प्रत्रजन्ति वनवीषिगृहेभ्यः ॥१४५॥

ये मेघ बहुत दिन से इकट्टा किया गया जल ब्राह्मणों तथा पित्रयों के। दान कर निद्युत-रूपी स्त्रियों के ु छोड़, उजले बनकर मेघ-पंक्ति ल्पी घर से बाहर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार दन्तहीन वृद्ध लोग घर में बहुत दिनों से इकट्ठा किया गया धन धान्य ब्राह्मणों के देकर वश्चल खियों की छोड़कर शुद्ध अन्तःकरण से अनेक गलीवाले घरों से निकलकर संन्यास प्रहर्ण कर बाहर जङ्गल में चले जाते हैं॥ १४५॥

चन्द्रिकाभसितचर्चितगात्रश्चन्द्रमण्डलक्षेमण्डलुशोभी। वन्धुजीवकुसुमोत्करशाटीसंष्टते। यतिरिवायमनेहा ॥१४६॥

यह शरत्काल चिन्द्रका के द्वारा भुशाभित चन्द्रमण्डल-रूपो कमण्डल से मृषित बन्धुजीव के फूलरूपी वस्त्र से आच्छादित होकर संन्यासी की वरह प्रतीत हो रहा है ।। १४६॥

10

के

प

TE

¥

3

3

हंससङ्गवित्तसद्विरजस्कं श्लोभवर्जितमपह्नुतपङ्कम्। वारि सारसमतीव गभीरं तावकं मन इव प्रतिभाति॥१॥

हंस के साथ शोभित होनेवाला, धूलि से रहित, तरङ्ग से विक्रि की दूर करनेवाला यह तालाब का गम्भीर जल उसी प्रकार क्र होता है जिस प्रकार तुम्हारा (शङ्कर का) चित्त जो परमहंस है के साथ रहने से रजोगुणहीन है, चोभरहित है, पाप-विरिह्त अत्यन्त गम्भीर है ॥ १४७ ॥

शारदाम्बुधरजालपरीतं भ्राजते गगनगुज्ज्वलभातु ।

जिप्तचन्दनरजः सम्रद्ञचत्कृौस्तुभं मुररिपोरिव वक्षः ॥ १० शास्काल के मेघों से ज्याप्त, मेघों से रहित होने के कारण सूर्यवाला आकाश वैसे ही चमकता हैं जिस प्रकार चन्द्न-रज से कौस्तुभ से मिएडत कृष्ण का वत्तःस्थल ( छाती )।। १४८॥

पङ्कजानि सम्रद्रहरीिण पोद्गगतानि विकचानि कनित।

सौम्य यागकत्त्रयेव विफुळान्युन्मुखानिःहृदयानि मुनीनाग्॥ हें सौम्य! योग की कला से विकसित, विष्णु के चिन्तन में कि

चन्नत विचारों से पूर्ण मुनियों के हृद्य जिस प्रकार प्रकाशित है चसी प्रकार खिले हुए सूर्य की किरणों के। धारण करनेवाले, अप

चठाये हुए कमल चमक रहे हैं।। १४९।।

रेणुभस्मकिततेर्वत्राटीसंद्रतैः कुसुमित्वद्जपमाछैः।

व्रन्तकुड्मलकमण्डलुयुक्तेर्धार्यते क्षितिक्हेर्यतितौरयम् ॥ १५ वे

भूलिरूपी भस्म से शाभित पत्ररूपी वस्त्र से आव्यक्ति रूपी जपमाला से मिएडत, कलि-रूपी कमएट अ से युक्त वृत्त की

सियों की समानता की घारण कर रहे हैं॥ १५०॥

घारणादिभिरपि श्रवणांचे वीर्षिकाणि दिवसान्यपनीय। पाद्पबर्जसाञ्च पुनन्सः संवरन्ति हि जगन्ति महानतः ॥ [6]

त।

धारणा, ध्यान तथा समाधियों से द्यौर अवण, मनन, निद्ध्यासन से वर्षाकाल के दिन बिताकर अपने चरण-कमल की धूलि से जगत को पवित्र करते हुए महात्मा लोग शरत्काल में विचरण किया करते हैं ॥ १५१ ॥ तद्भवान अजतु वेदकदम्बादुद्भवां भवदवाम्बुद्मालाम् । तद्भवान् अजतु वेदकदम्बादुद्भवां भवदवाम्बुद्मालाम् । १५२ ॥ तत्मपद्धतिमभिज्ञ विवेक्तुं सत्वरं हरपुरीमविविक्ताम् ॥ १५२ ॥ इसलिये तुम वेदों से उत्पन्न होनेवाली, संसार-रूपी आग को मेधमाला के समान शान्त कर देनेवाली, तत्त्वपद्धति (ज्ञान-मार्ग) को अच्छी तरह से जानने के लिये शीघ्र काशी चले जान्नो ॥ १५२ ॥

। ११ अत्र कृष्णमुनिना कथितं मे पुत्र तच्छृणु पुरा तुहिनादौ।
विक्रिक्तं स्वरात्रुमुखदैवतजुष्टं सत्रमत्रिम्नुनिकर्ते कमास ।। १५३॥

इस विषय में कृष्णमुनि ( व्यास ) ने जो कहा था उसे सुने। बहुत पहिले हिमालय के ऊपर वृत्रहन्ता इन्द्र त्यादि के द्वारा सेवित त्र्वत्रमुनि की अध्यक्ता में यज्ञ हो रहा था।। १५३।।

गणि संसदि श्रुतिशिरोथेप्रदारं शंसति स्म सं पराशरसूतुः। •

में कि हत्यपृच्छमहमत्रभवन्तं सत्यवाचमभियुक्ततमं तम्॥१५४॥
त में कि हत्यपृच्छमहमत्रभवन्तं सत्यवाचमभियुक्ततमं तम्॥१५४॥

उस सभा में पराशर के पुत्र व्यास उपस्तिषदों के ऋर्य की अच्छी तरह से व्याख्या कर रहे थे। उस समय सत्यवादी व्यास से मैंने यह पूछा—।। १५४।।

श्रार्य वेदनिकरः पविभक्तो भारतं कृतमकारि पुराणम् ।
१५। वागशास्त्रमपि सम्यगभाषि ब्रह्मसूत्रमपि सूत्रितमासीत् ॥१५५॥

ति, है आर्थ ! वेद का आपने विभाग किया है, महाभारत तथा पुराण विभाग की है, योगशास्त्र पर भाष्य लिखा है तथा ब्रह्मसूत्र की भी विना की है। १५५।

भन्न केचिदिह विप्रतिपन्नाः करूपयन्ति हि यंग्राययम्यान्। अन्ययाग्रह्णानिग्रहद्क्षं भाष्यमस्य भगवन् क्रणीयम्॥ १५६॥ इस ब्रह्मसूत्र में सन्देह धारण करनेवाले अनेक विद्वान क्र मनमानी कल्पना किया करते हैं। इसलिये इसका ऐसा भाष्य क्रि आवश्यकता है जिससे अनुचित अर्थ करनेवालों का पाक्ष जाय॥ १५६॥

मद्रचः स च निशम्य सभायां विद्वदग्रसर वाचमवोच्हा वृर्वमेव दिविषद्भिरुदीर्णः पार्वतीपतिसदस्ययमर्थः ॥ १५॥

सभा में मेरा यह वचन सुनकर वे विद्वत्-शिरोमिष के शिवजी की सभा में बहुत पहिले ही देवतात्रों ने इस बात का कर दिया है।। १५७॥

वत्स तं शृणु समस्तविदेको मत्समस्तव भविष्यति शिष्यः। व कुम्भ एव सरितः सकलं यः संहरिष्यति महोस्वणमम्भः॥

हे वत्स ! उस बात के सुना । मेरे समान ही सब कि जाननेवाला तुम्हारा एक शुज्य होगा जो एक घड़े के भीतर ही है विशाल जलराशि के भरकर रख देगा ॥ १५८॥

दुर्मतानि निरसिष्यति से इयं शर्मदायि च करिष्यति भाष व कीर्तियष्यति यशस्तव लोकः कार्तिकेन्दुकरकौतुकि येन ॥ व

वह विपरीत मतों का खराडन करेगा और कल्यायकाल वनायेगा जिससे शरत्काल की चन्द्रमा की किरगों के समान वि तुम्हारे यश के चारों भ्रोर फैलायेगा ॥ १५९॥

इत्युदीर्य मुनिराट् स वनान्ते पत्युराप सुगिरिं गिरिजाण व तन्मुखाच्छुतमशेषिदानीं सन्मुनिषिय मया त्विय दृष्ट्य

जङ्गल में इतना कहकर वह मुनिराज वेद्व्यास कैतार पहुँच गये। उनके मुँह से जो कुछ बात मैंने मुनी थी वे सब के सकता के प्यारे, इस समय तुममें दिखलाई पड़ रही हैं।

म स त्वप्रतमपुमानसि अश्वित् तत्त्ववित्भवर नान्यसमानः।

षि वित्ववित्वचिनिबन्धेः सद्य एव जगदुद्धरणाय ॥ १६१ ॥

पराज्य हे ज्ञानी श्रेष्ठ ! तुम उत्तम पुरुष हो । तुम्हारे "समान अन्य कोई पूर्व नहीं है। इसलिये अनिन्द्नीय प्रन्थों की रचना कर संसार के वित्। उद्घार के लिये तुरन्त उद्योग करे। । १६१ ॥

१५॥ गच्छ वत्स नगरं शशिमौलेः स्वच्छदेवतिनीकमनीयम्। णि वावता परमजुग्रहमाद्या देवता तव करिष्यति तस्मिन् ॥१६२॥

ात क्रा हे बत्स ! तुम देवनदी गङ्गा के द्वारा सुन्दर शिवपुरी (काशी) में जाम्रो। वहाँ जाने हो से वह आसुदेव शङ्कर तुम पर अनुमह क्रिंगे॥ १६२ ॥

म्यः 🖟 प्वमेनमनुशास्य दयाद्धः पावयिन्न नदृशा विससर्ज ।

भावतः स्वचरणाम्बुजसेवामेव शश्वदभिकामयमानम् ॥१६३॥ विषरे

इतना कहकर द्यालु गुरुदेव ने अपनी क्रपा-दृष्टि से पवित्र करते र ही है ए मिक से उनके चरण कमल की सेवा के अदा चाहनेवाले शिष्य के काशी भेज दिया ॥ १६३॥

त्र भाष पङ्कजमतिभटं पद्युग्मं शङ्करोऽस्य निरुगादसहिष्णुः। येत 🖟 विद्रियोगमभिवन्द्य कथंचित् तद्विलोकनमयन् हृदयान्त्रे ॥ १६४॥

शङ्कर भी गुरु के कमल-सदृश दोनों चरणों का प्रणाम कर उनके कार्क तमान वियोग के। सहने में अस्मर्थ होकर उनके दर्शन की किसी तरह अपने इत्य-कमल में रखकर काशी के लिये चल पड़े 15 १६४॥

भाप तापसवरः सं हि काशीं नीपकाननंपरीतसमीपाम्।

भाषगानिकटहारकचळच्चिपपङ्क्तिसमुद्बिचतशोभाम्॥ १६५॥ HI

वह तपस्वी कदम्ब-वृत्तों से आच्छाषित काशी में पहुँचे जहाँ गङ्गा नहीं के किनारे सेाने से चमकनेवाले यज्ञ-यूप के समुदाय से महती शोभा ह की जा रही थी ॥ १६५॥

२३

जाय

विही

संददर्श स भगीरयतप्तामन्दतीव्रतपसः फलभूताम् । योगिराडुचिततीरनिकुद्धां भोगिभूषणजटातटभूषाम् ॥ १६

वहाँ पर योगिशट शङ्कर ने भगीरथ की अमन्द तीव तपत फलरूपिया, तीर पर निकुलों से आच्छादित तथा सपौँ से मूणि की जटा के अलङ्कार-स्वरूप भागीरथी के। देखा ॥ १६६॥

विष्णुपादनखराष्ट्रजननाद्वा शम्भुपौलिशशिसंगम्नाद्वा।

या हिमाद्गिशाखरात् पतनाद्वा स्फाटिकोपमजला पतिमाति॥ वह गङ्गा विष्णु के चरणों के नख से उत्पन्न होने के कारण र

शङ्कर के मस्तक पर चन्द्रमा के साथ समागम होने के कारण गिति के शिखर से गिरने के हेतु स्फटिक' पत्थर की तरह स्वच्छ जल से होकर सुशोभित हो रही थी॥ १६७॥

गायतीव कत्तवर पदनादैर्नृत्यतीव पवनोचित्तितान्ते:।

ग्रुष्टचतीव हसितं सितफेनै: शिल्पतीव चपलोर्पिकरैर्गा॥

वह गङ्गा भौरों के कमनीय, सुन्दर गुआर से मार्ग गाती थी, पवन के द्वारा हिलाये गये कमलों से मार्ग नाकी स्त फिनों के बहाने मानों हॅस्रे का फीवारा छोड़ रही थी तथा प्रचल तरङ्गरूपी हाथों से मानों काशो के। आलिङ्गन कर रही थी। स्यामला कचिदपाङ्गमयूखिश्चित्रिता कचन भूषणभाभिः। पाटला कुचतटीगलितैयों कुङ्कमै: कचन दिव्यवधूनाम्॥

दिन्य वधु श्रों के कटा चों की किंरणों से वह कही पर श्रामा भूषणों की प्रभा से कहीं पर चित्रित थी, स्तन्नुतट पर बिरे हुए से कहीं वह पाटल (श्वेत—रक्त) थी॥ १६९॥ से।ऽवगाह्य सिलालं सुरसिन्धोरुत्ततार शितिकण्डनटाश्रा

जाइवीसित्तक्वेगह्सस्तद्योगप्रएयपरिपूर्ण इवेन्दुः॥ १७०।

À .

W.

18

H

Į.

भगवान् शङ्कर के जटाजूट से गङ्गा के वेग से हरण किये गये तथा
श्री गङ्गा के सहयोग के कारण पुण्यों से परिपूर्ण जन्द्रमा के समान आवार्थ
गह्म ते गङ्गा के जल में स्नान कर नदी के। पार किया ।। १७०॥
व्यादीनलकणाहितशोभा मूर्तिरस्य सुतरां विल्लास ।
वन्द्रपादगलदम्बुकणाङ्का पुत्रिका शशिशालारचितेत्र ॥१७१॥
इनकी मूर्ति स्वर्ग-नदी गङ्गा के जल में नहाने से शोभा से सम्पन्न
विश्वनकर इस प्रकार चमक चठी जिस प्रकार चन्द्रकान्त मणि की बनी हुई,
पाचन्द्र की किरणों के कारण निकलनेवाले जल-बिन्दुओं से चिह्नित, पुत्त-

विश्वेशश्वरणयुगं प्रणम्य भक्त्या हर्याद्यैस्त्रिदशवरैः समर्वितस्य। सोऽनैषीत् प्रयतमना जगत्पवित्रे

शेत्रेऽसाविह समयं कियन्तुमार्यः ॥ १७२ ॥
बं शार्य शङ्कर ने विष्णु त्रादि देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर के दोनों
बं हरणों के प्रणाम कर, मन का जीतकर जगत् में पवित्र इस काशो चेत्र
विष्यु वहुत सा समय विताया ॥ १७२ ॥

इति श्रीमाधवीये तत्सुखाश्रमनिवासगः।
संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽयं पश्चमाऽभवत्॥ ५॥
श्री माधवीय संच्रेप शङ्कर-दिग्विजय का शङ्कर के संन्यास-प्रहण
का वर्णन करनेवाली पश्चम सगे समाप्त हुआ।



#### श्रात्मविद्या की प्रतिष्ठा

[ इस सर्ग में आचार्य शङ्कर से 'सनन्दन' के संन्यास आहा विश्वनाथजी से भेंट होने तथा उनकी आज्ञा से बदरीनाथ जाजा ह गीता तथा उपनिषदों पर भाष्य लिखने का विस्तृत वर्णन किया ग

### सनन्दन का संन्यास-ग्रहण

श्रयाऽऽगमद्भ ब्राह्मणस्तु श्रद्धादधीतवेदो दत्तयन् स्वमास तेजांसि कश्रित् सरसीरुहाक्षो दिदृक्षमाणः कित देशिकेत

इसके बाद समस्त वेदों के। श्रध्ययन करनेवाला, कार्ते सुन्दर नेत्रोंवाला, ब्राह्मण-कुमार श्राचार्य के। देखने के लिये क्रार् से दूसरों के तेज को नष्ट करता हुन्या बड़े श्रादर के साथ ब्रावा

श्रागत्य देशिकपदाम्बुजयोरपप्तत् संसाङ्ग्वारिधिमतुत्राणी व वैरणग्यवानकृतदारपरिप्रहश्च कारुएयनावमधिरुश्च दृष्टां हुण

उत्थाप्य त गुरुह्मजानां गुरुद्धिजानां कर्स्त्वं के घाम कुत आगत आचर्षेयी।

ĘŲ

N E

119

g l

# बालोऽप्यबालिषणः प्रतिभासि मे त्वम् एकाऽप्यनेक इव नैकशरीरकावः ॥ ३॥

वह ब्राह्मण्कुमार दृढ़ तथा दुष्प्राप्य गुरुकुपा रूपी नीव पर चढ़कर, कठिन संसार-रूपी समुद्र की पार जाना चाहता था, न वैराग्य से विवाह ही करने-बाला था। वह बालब्रह्मचारी आकर अपने गुरु के चरगीं पर गिर पड़ा। गुढ़ ने उसे उठाकर पूछा—तुम कौन हो ? तुम्हारा घर कहाँ है ? कहाँ च्रत्यन्त धीर हो, बालक होने पर भी तुम्हारी बुद्धि बालक की तरह नहीं प्रतीत हो रही है। एक होने पर भी एक भी शरीर में अभिमान न रखने के कारण तुम अनेक की तरह जान पड़ते हो ॥२-३॥

पृष्टो बभाण गुरुमुत्तरमुत्तरज्ञोः

विशे गुरो मम गृहं बुधचे। लदेशे। यत्राऽऽपगा वहति तत्र कवेरकन्या

यस्याः पयो हरिपदाम्बुजभक्तिमृतम् ॥ ४ ॥

उत्तर के। जाननेवाला वह बालक अपने गुरु से कहने लगा-सगवन्! में बाह्य हूँ। मेरा घर चाल देश में हैं जहाँ पर कावेरी नदी बहती है, जिसका जल भगवान् विष्णु के चर्ग्छकमल में भक्ति उत्पन्न करने त्रा वाला है।। ४।।

अटाट्यमानो महतो दिदशुः क्रमादिमं देशमुपागतोऽस्मि। विभेषि गज्जन् अववारिराशौ तत्पारगं मा कृपया विधेहि॥ ५॥

महात्मात्रों के दर्शन करने की इच्छा से मैं निरन्तर घूमता हुआ इस देश में श्राया हूँ। संस्थूर-रूपी समुद्र में डूबने से मैं डरता हूँ। कृपया मुक्ते इस समुद्र के पार लगा दीजिए।। ५॥

अपाङ्गेरत्ङ्गेरमृतभरमङ्गेः परगुरोः शुचा द्नं दीनं कलय दयया वामित्मश्चन्। गुणं वा देशं वा सम किमिप संचिन्तयिस चेत् तदा कैवःश्लाघा निरविधकुपानीरिषिति

हे गुरुदेव! मैं शोक से खिन्न तथा दीन हूँ। मेरे गुण्नेक के विचार किये सुधारस की प्रवाहित करनेवाले, अपने नेत्र के किए। क्या-कटाच ) मुम्ने देखिए। यदि आप मेरे गुण-देश का विश्व तो आपकी कृपा के अनन्त समुद्र की यह प्रशंसा कहाँ रहेगी।

स्याचे दीनद्यालुताकृतयशोराशिक्षिलोकीगुरो तूर्ण चेद्दयसे ममाद्य न तथा कारुएयतः श्री वर्षन् भूरि मरुस्थलीषु जलभृत् सद्धिर्यथा पूज्यते नैवं वर्षशतं पयानिधिजलो वर्षन्निप स्तूयते॥

हे त्रिलोकीनाथ ! यदि आप मुक्त रारीब पर करुणा से शोह करेंगे तो दीन-द्याछता के कारण आपको जितना यश मिलेगा धिनक के ऊपर द्या करने से कभी नहीं मिल सकता। महिं पानी बरसानेवाले मेघ की सब्जन लोग जितनी प्रशंसा करें। समुद्र के जल में सौ वर्ष तक भी पानी बरसानेवाले मेघ की मता स्तुति हो सकती है ? ॥ ७॥ ७

्त्वत्सारस्वतसारसारससुधाक्क्पारसत्सारस-

स्रोतःसंभृतसंततोष्ड्यत्वज्ञत्कीडा मित्रिं ग्रुने। चश्चत्पञ्चशारिवञ्चनहतं न्यञ्चं प्रपञ्चं हित-

F

रत मग्

द्वान। किंचनमां विरश्च मिललं! चाऽऽलोचयनपद्वी श्चापकी सरस्वती का सार ही चन्द्र-सैन्बन्धी अस्ति। जिसके श्चच्छे कमलों से युक्त प्रवाहों में बहनेवाले निर्मल बर्बों बुद्धि सदा कीड़ा किया करंती है। हे मुनि! चञ्चल कामरेवों ठगे जाने से पीड़ित, नीच, श्चपत्वे हित के जानने में श्रसमर्थ के

[भ सां ६] क्षप्र प्रपश्च के। मनन करती हुई वहीं मेरी बुद्धि विचरण करे। कि समस्त संसार काम-क्रोध के फन्दे में फँसा हुआ है। इसिलिये विश्व इतसे हटकर अद्वेततत्त्र का साचात्कार करे तथा जीवन्यक्ति के के मन्दर में विहार करे॥ ८॥

मौरं धाम सुधामरीचिनगरं पौरन्दरं मन्दिरं कौबेर शिबिर' हुताशनपुर' सामीरसद्योत्तरम्। वैषं चाऽऽवसयं त्वदीयफाणेतिश्रद्धासमिद्धात्मनः

11:

W

शुद्धाद्वैतविदो न दोग्धि विरितश्रीघातुकं कौतुकम् ॥९॥ भी सूर्य का लोक, चन्द्रमा का नगर, पुरन्द्र का मन्दिर, कुवेर का शिविर, क्षिका नगर, वायु का घर, ब्रह्मा का चूर्त्तम निवास—ये सब तुम्हारे वनों में श्रद्धा-युक्त चित्तवाले शुद्ध श्रद्धेत की जाननेवाले पुरुष की वैराग्य-क्षी की नष्ट करने में समर्थ नहीं होते। ब्रह्मवेत्ता, त्यागी पुरुष के वित्त ये अलौकिक बाते' किश्विन्भात्र भी आकृष्ट नहीं करतीं॥ ९॥ क्त गौगा रामाद्याः सुषमविषवछीफलसमाः

समारम्भन्ते नः किमपि कुतुकं जातु विषयाः। ते व न गएयं नः पुएयं रुचिरतररम्भाकुच्त्रदी-

परीरम्भारम्भोडज्वलमपि च पौरन्दरपदम्॥ १०॥ सुन्दर विषवहों के फल के समान विषय अथवा इस मूलोक की द्री क्षियाँ हमारे हृद्य में किसी प्रकार का भी कौतुक कभी नहीं क्लब वीं तथा सुन्दर रेम्भा नामक अप्सरा के स्तृत-तट के आतिङ्गन से णीय होनेवाला भी, पुराय से प्राप्य, इन्द्रपद हमारे लिये नगरव है ॥१०॥

न चश्चद्वीरञ्चं पद्मिपि भवेदादरपदं वचो भव्यं नव्यं यदकृत कृती शङ्करगुरुः। वकोराली चञ्चू पुरद् लितपूर्णेन्दु विगलत् सुषाघाराकारं तदिह क्यमीहेमहि ग्रहुः॥ ११॥ ब्रह्मा का रुचिर स्थान भी हमारे हृदय में किसी प्रकार के नहीं पाता। हम लोग ते। शङ्कराचार्य के उस भन्य और नव्य के लिये लालायित हैं जो चकारों की चोंच से विद्तित कि पूर्ण चन्द्रमा से गिरनेवाली सुधा की धारा के समान है। आसा कि विद्यान लोग ब्रह्मा के नीरस पद की तुच्छ मानकर शहर किवता पढ़ने के अभिलाषी हैं॥ ११॥

द्यावाभूमिशिवंकरैर्नवयशः मस्तावसौवस्तिकैः

पूर्वासर्वतपः पचे लिमफलैः सर्वाधि मुष्टिं घरैः। दीनाट्यं करणैर्भवाय नितरां वैरायमाणैरलं-

कर्मीणं प्रसितं त्वदीयभजनैः स्यान्मामकीनं मान्याने भजन पृथ्वी और आकाश में सुख देनेवाले और हों के प्रस्ताव की आरम्भ करनेवाले हैं। पूर्वजन्म में अजित का ये पके हुए फल हैं, सब आधियों की दूर करनेवाले हैं, दीने हैं बनानेवाले और संसार से नित्य वैर करनेवाले हैं। ऐसे भजने मन सदा लगा रहे॥ १२॥

संसारबन्धामयदुःखशान्दृये स एव नस्त्वं भगवानुषासः। भिषक्तमं त्वा भिषजां शृणोमीत्युक्तस्य ये।ऽभूदुदिवाववाः

हे भगवन, संसार के बन्धन-रूपी रोग और दुः ब बी लिये आप ही मेरी उपासना के पान्न हैं। श्रुति में जिस वैद्यों में श्रोडि वैद्या बतलाया गया है उन्हीं के आ अवतार हैं॥ १३॥

टिप्पणी—शिव के बारे में श्रुति कहती है कि वह वैद्यों में "मिषकतमं स्वा मिषजां श्रुणोमि" (ऋ २ २।३३।४)। शिव के हार्य दूर करनेवाली ठंढी श्रोषंचि रहती है। शिव के पास रोग-निवास शिक का उल्लेख अनेक बार किया गया है। उनके पास हवार

RA

नें व

41

aici

â

38

क्षित्रके द्वारा वे विष तथा ज्वर (तक्मन्) का निवारण करते हैं। इस RP विषय में दो विशिष्ट विशेषण उपल्ब होते हैं—जलाप ( उंदक हुँचानेवाला ) तथा जलाषमेष न ( ठएढो दवाओं का रखनेवाला )

क्व स्य ते रुद्रं मृळयाकुईस्तो या श्रस्ति मेषजो जलाषः ॥—-ऋ॰ २।३३।७ ि श्वित के अवतार होने से आचार्य शङ्कर से भी रोग-निधारण की प्राय ना उपयुक्त ही है।

ह्युक्तवन्तं क्रपया महात्मा व्यदीपयत् संन्यसनं यथावत् ।

प्राहुर्महान्तः प्रथमं विनेयं तं देशिकेन्द्रस्य सनन्दनारूयम् ॥१४॥ इतनी बात कहने पर शङ्कराचार्य ने उस बालक के संन्यास-भाव का कृपा से और भी उदीप्त किया । महापुरुष लोग इसे 'सनन्दन' ( वामक प्रथम शिष्य बतलाते हैं ॥ १४ ॥

टिप्पणी-यही 'सनन्दन' स्राचार्य के प्रथम शिष्य थे तथा ये विष्णु के विश्ववतार बतलाये गये हैं। द्रष्टव्य-- ३ सर्ग, श्लोक २।

संसारघोरजलधेस्तरणाय शश्वत्

सांयात्रिकीभवनमर्ययमानमेनम्। इन्तोत्रमाश्रमतरीमधिरोप्य पारं,

निन्ये निपातितकुपारसकेनिपातः ॥ १५ ॥

जा व्यक्ति संसाररूपी घार समुद्र से पार तो जाने के लिये शहूर से वित-विश्वक (समुद्र में जहाज से व्यापार करनेवाला बनिया) बनने के लिये प्रार्थना कर रही था, उस अपनी कृपा की ,डॉड़ बनाकर संन्यास-ली नाव पर बैठाकर श्ङूर ने उस पार लगा दिया ॥ १५॥

येऽज्यन्येऽमुं सेविहुं देवतांशा

यातास्तेऽपि प्राय एकं विरक्ताः। क्षेत्रे तस्मिन्नेव शिष्यत्वमस्य

मापुः स्पष्टं लोकरीत्यार्शि गंन्तुम् ॥ १६॥

दूसरे भी देवता के अंशवाले पुरुष शङ्कर की सेवा करते हैं आये थे वे विरक्त होकर इसी काशी चेत्र में लेक-रीति का क कर आवार्य के शिक्ष्य बन गये।। १६॥

व्याख्या मौनमनुत्तराः परिदत्तच्छङ्काकतङ्काङ्कुरा-रछात्रा विश्वपवित्रचित्रचरितास्ते वामदेवादयः। तस्यैतस्य विनीतत्तोकततिम्रद्धतुः धरित्रीतत्तं

प्राप्तस्याद्य विनेयताम्रुपगता धन्याः किलान्याद्याः

श्राचार्य शङ्कर की महिमा श्रापार है। मौन ही उनका का था। शङ्का-कलङ्क के श्रङ्कर को भी उखाड़ डालनेवाले त्या। पित्रचित्र वामदेवादिक ऋषि लोग उनके श्रनुपम ब्राप्त थे। का उद्धार करने के लिये भूतल पर श्रानेवाले उन्हीं शङ्कार्ष शिष्यस्व सर्वविलच्चण धन्य ज्यक्तियों ने स्वीकार किया॥ १०॥

शेषः साधुभिरेव तेषयति नृन् शब्दैः पुंपर्थार्थिना

वास्मीकिः कविराज एष वितथैरथैं मुहुः किस्ति।

च्याचच्टे किल दीर्घसूत्रसरिखवीचं ज़िरादर्थदां

व्यासः शंकरदेशिकस्तु कुरुते सद्यः कृतार्थानहो॥

रोषनाग साधु राब्दों के द्वारा हो मोच चाहनेवाले लोगों के देते हैं। किवयों में श्रेष्ठ वाल्मीकि भी ख्रयथार्थ केवल किला द्वारा मनुष्यों के। सन्तेष देते हैं। व्यास लम्बे लम्बे सूत्र बनाई देर के बाद खर्थ का प्रतिपादन करते हैं परन्तु खाश्चर्य की खाचार्य राक्कर इन लोगों के। तुरन्त ही कुहार्थ कर देते हैं। प्रकार राक्कर का गौरव रोष, वाल्मीकि तथा व्यास से बढ़कर है।

चिक्रतुस्यमहिमानमुषासां चिक्ररे तमविमुक्तनिवासाः। वक्रसत्यनुस्तामपि साध्वीं चक्ररात्मधिषणां तदुपार्या [क्षा ६] काशी के रहनेवाले विद्वानों ने विष्णु के समान प्रभावशाली शङ्कर की क्षा की तथा उस उपासना से टेढ़े माग में जानेवाली भी अपनी बुद्धि के। इन्होंने साधु बना दिया ॥ १९ ॥

वर्षस्थानुरिव भानुमण्डलैः पारिजात इव पुष्पजाततः।

ह्मश्रुतिव नेत्रवारिजैश्छात्रपङ्क्तिभिरत्तं ततासं सः ॥ २०॥ किरणों से सूर्य के समान, फूलों से पारिजात की तरह, नेत्र-ह्यों कमलों से इन्द्र की तरह, छात्रवृन्दों से घरे हुए शङ्कर अत्यन्त शोमित हुए ॥ २० ॥

### विश्वनाथ से साक्षात् भेंट

तथा है

वे। एकदा खलु वियत्त्रिपुरद्विड्माललोचनहुताशनमानाः। गर विस्फुलिङ्गपदवीं द्धतीषु प्रज्वलत्तपनकान्तशिलासु ॥ २१ ॥ दर्शयत्युरुपरीचिसरस्वत्पूरसृष्टयपरमायिनि भानौ। साधुनैकमिणकुट्टिममूर्छद्रियजालकशिखावलिक्दम् ॥ २२ ॥ पङ्कजावित्वित्तीनमराले पुष्करान्तरभिगत्वरमीने। गालिकाटरशया खुशकुन्ते शैलकन्दस्थारएयमपृरे ॥ २३ ॥ गङ्करो दिवसमध्यमभागे पङ्कजोत्पलपरागकषायाम्। वा जाहवीमभिययौ सह शिष्यैराहिकं विधिवदेष विधित्सः ॥२४॥ पक बार जब जलती हुई सूर्यकान्त की शिलाएँ त्रिपुरारि शहर 明 के भाल-लाचन से निकलनेवांली अनि की जिनगारियों का रूप घारण कर रही थीं अर्थात् रेप्टथर जब गर्मी के मारे लहक रहे थे; जब सूर्य अपनी अनेक किरणों से समुद्र की बाढ़ की सृष्टि कर रहा था तथा अनेक मिण्डिहिम (पृथ्वी) के ऊपर पड़नेवाली किरणों से मार के पड़्डों की शामा दिखलाकर ऐन्द्रजालिक की तरह प्रतीत है। रहा था; गर्मी के मारे हैंसों के कमल-पंक्तियों में छिप जाने पर, मछलियों के पानी के भीतर चले जाने पर, चिड़ियों के वृत्तों के केंग्टर में से। जाने पर, मेगें। की कन्दराओं में शरण लेने पर, ठींक दे।पहर के समय आवां अपने विद्यार्थियों के साथ दिन के धार्मिक कृत्यों के। विधिपूर्वक के लिये पङ्कतों से गिरे हुए परागों के कारण सुगन्धित होनेवाले । पस चले ।। २१,२४॥

सोऽन्त्यजं पथि निरीक्ष्य चतुर्भिर्भीषर्णैः श्वभिरजुद्भुतमाताः गच्छ दूरमिति तं निजगाद प्रत्युवाच च स शङ्करमेनम् ॥ अद्वितीयमनवद्यमसङ्गं सत्यवेश्वसुखरूपमखर्ण्डम् ।

श्रामनन्ति शतशो निगमान्सास्तत्र भेदकलना तव नित्र । रास्ते में वन्होंने चार भयानक कुत्तों से घिरे हुए एक चार देखकर 'दूर हटो', 'दूर हटो' ऐसा कहा । इस पर वह चाएका से कहने लगा कि सैकड़ें। उपनिषद् के वाक्य (जैसे एकमेगाकि एक ही श्रद्धितीय ब्रह्म है, श्रसङ्गो ह्ययं पुरुष:—यह पुरुष श्राक्ष है ), श्रद्धितीय, श्रानिन्दनीस, श्रसङ्ग (हश्य पदार्थों के सङ्गरें। स्त्-चित-श्रानन्द रूप, भेद-हीन ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। स्त्-चित-श्रानन्द रूप, भेद-हीन ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। स्त्-चित-श्रानन्द रूप, भेद-हीन ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं। श्राह्म में भी तुम भेद की कल्पना करते हो, यह श्रास्वर्य की क्षा श्राह्म यह है कि एक ही ब्रह्म श्रात्मारूप से जब प्रत्येक शर्तीर है, तब किसी के। दूसरा समक्तना बिल्कुल श्रन्त है ॥ २५-२६। द्रप्टमण्डतकरा श्रतकुएडाः पाटलाभवसनाः पदुवाचः। इतकुएडाः पाटलाभवसनाः पदुवाचः। इतकुएडाः पाटलाभवसनाः पदुवाचः।

अनेक पुरुष अपने सैन्यासी-वेश से गृहस्थों को ठगा करों है। हाथ में दएड घारए करनेवाले, कमएडलु, से मिरिर्डत, पीले वह की अपे धतुरता के वचन बोलते हैं परन्तु ज्ञान के लेश से भी हीत है। गुच्छ द्रमिति देहमुताहो देहिनं परिजिही पिस विद्वत । भिद्यतेऽसमयताऽसमयं कि साक्षिएश्च यतिपुंगव साक्षी ।

[क्रमां६] 169 वारहाल हे विद्वन्! तुमने जो यह कहा कि दूर हटो तो उससे विष्यापका अभिप्राय क्या देह से है अथवा देही से है ? यह शरीर अन के विष्पुष्ट होने के कार्या 'श्रन्नमय' कहलाता है। श्रतः क्या एक विश्वासमय दूसरे ब्राज्ञमय से भिन्न है ? इस शरीर के भीतर रहनेवाला वि हमारी समप्र कियात्रों का द्रष्टा होने से 'साची' कृहलाता है। तब पा एक साची दूसरे साची से किसी प्रकार भिन्न है ? ॥ २८॥ क्षित्राह्मण्डवपचमेदविचारः प्रत्यगात्मनि कथं तव युक्तः। विवितेऽम्बरमणौ सुरनद्यामन्तरं किमपि नास्ति सुरायाम् ॥२९॥ क्या प्रत्यगात्मा के विषय में त्राह्मण और चोएडाल का मेद सममाना आप जैसे ब्राह्वेतवादी के लिये ठीक है ? े गङ्गा तथा मिद्रा पर प्रति-विस्वित होनेवाले सूर्य में क्या किसी प्रकार का भेद है ? सूर्य के प्रतिबिन्ब क्षेत्र में प्रिन्न हों परन्तु दोनों वस्तुत्रों में प्रतिबिन्त्रित सूर्य एक ही है उसी

प्रकार प्रत्यक शरीर में स्थित साची त्रात्मा एक ही है ॥ २९॥ वे गुनिर्द्विजोऽहं श्वपच व्रजेति मिथ्याग्रहस्ते मुनिवर्य कोऽयम्। इ। सन्तं शरीरेष्वशरीरमेकमुपेक्ष्य पूर्णं पुरुषं पुराणम् ॥ ३०॥

हे मुनिवर ! मैं पवित्र ब्राह्मण् हूँ, तुम श्वपच हो, इसलिये दूर हटो, राष्ट्र आपका मिथ्या आश्रह कैसा है श्योंकि शरीरों में रहनेवाले, एक हा पूर्ण अशारीरी पुरारापुरुष की इस प्रकार आप उपेचा कर रहे हैं॥ ३०॥ अचिन्त्यमञ्यक्तमनन्तमाद्यं विस्मृत्य रूपं विमलं विमोहात्।

क्षेत्रें इस्मिन् करिकर्णेद्वी खाकुतिन्यहंता क्थमाविरास्ते ॥३१॥ अचिन्तनीय, अञ्यक्त, अनन्त, आद्य, स्पाधिशून्य अपने स्वरूप के अज्ञान के द्वारा मुलारिर हाथी के कान के समान चन्चल इस शरीर

में आप 'श्रहं' यह भावना क्यों कर रहे हैं ? ॥ ३१॥

विद्यामवाप्यापि विम्रक्तिपद्यां जागर्ति तुंच्छा जनसंग्रहेच्छा। भहो पहान्तोऽपि पहेन्द्रजाले मङ्जन्ति माथाविवरस्य तस्य ॥३२॥ विमुक्ति (माच ) की मार्गभूत विद्या की प्राप्त करके के हृद्य में जनसंत्रह की यह तुच्छ इच्छा क्यों जग रही है १ के बात है कि इस मायावी-शिरोमणि परमात्मा के विशाल हिं आपके समान महान् पुरुष भी फँस रहे हैं ॥ ३२॥

इत्युदीर्य वचनं विरतेऽस्मिन् सत्यवाक्तदतु विमित्तिष्त्रः। श्रात्युदारचरितोऽन्त्यजमेनं मत्युवाच स च विस्मितचेताः।

इतने वचन कहकर जब चाएडाल चुप हो गया तव सार् है या नहीं है, इस विषय में आचार्य की सन्देह हुआ। अला चरित्र, सत्यवचन शङ्कर विश्मित होकर उस चाएडाल से बोले॥ स् सत्यमेव भवता यदिदानीं अत्यवादि तनुमृत्पवरैतत्। अन्त्यजोऽयमिति संपतिबुद्धि सन्त्यजामि वचसाऽऽत्मिविह्स

राङ्कर—हे प्राणियों में श्रेष्ठ ! जो कुछ आपने कहा है वह वि सचा है। तुम आत्मज्ञानी हो, तुम्हारे वचन से अन्त्यज होते हैं। को मैं दूर हटा रहा हूँ ॥ ३४॥

जानते श्रुतिशिरांस्यपि सर्वे मन्वते च विजितेन्द्रियवर्गाः। युक्जते हृदयमात्मनि नित्र्यः कुर्वते न धिषणामपभेदाम्॥

सब उपनिषद् इसे जानते हैं; इन्द्रिय-वर्ग के जीतनेवाले हैं। बात का मनन करते हैं तथा अपने अन्त:करण के आत्मा में जि कराते हैं। इतना होने पर भी वे अपनी बुद्धि हो भेद-रहित नहीं को मे

टिप्पणी—आत्मतस्व के साज्ञात्कार के उपनिषदों द्वारा प्रतिवादि उपाय है—अवर्ण, मनन, निदिध्यासन। उप्रभावद्-वाक्यों के सुनने की अवर्ण कहते हैं, उसे युक्तियों के द्वारा मनन करने की मनि व प्रकार निश्चित तस्त्व की योग के द्वारा ध्यान करने की निदिध्यासन हन्हीं तीन उपायों का सक्कत इस श्लोक के प्रथम तीन चरणों में किया तीनों उपायों का स्वरूप इस प्रकार है—

TÂD!

श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो, मन्तव्यश्चोपपत्तिभः। मत्वा च सततं ध्येयः, एते द्रशनहतवः॥

माति यस्य तु जगद्ध दृढबुद्धेः सर्वमप्यनिश्रमात्मतयैव। स द्विजोऽस्तु भवतु श्वपचो वा वन्दनीय इति मे दृढनिष्ठा ॥३६॥ जिस दृढ़बुद्धि पुरुष के लिये यह सम्पूर्ण विश्व सदा आता-रूप से वा काशित होता है वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे श्वपच, वह वन्दनीय बहु। यह मेरी दृढ़ निष्ठा है।। ३६।।

वा चितिः स्फुरति विष्णुमुखे सा पुचिकाविषषु सैव सदाऽहम्। 🛚 🖁 हैव दृश्यमिति यस्य मनीषा पुरुकसे । भवतु वा स गुरुमें ।।३७॥ भी चैतन्य विष्णु, शिव आदि देवताओं में स्फुरित होता है वही द्विवेतन्य कीड़े-मकेड़े जैसे क्षुद्र जीवों तक में स्फुरित है। वह चैतन्य में हूँ, वह रहरय जगत् नहीं यह जिसकी बुद्धि है वह चाएडाल मले हो, वह ने ने निरा गुरु है ॥ ३७॥

यत्र यत्र च भवेदिह बोधस्तत्तदर्थसमवेक्षणकाले।

विषमात्रमवशिष्टमहं तद्यस्य घीरिति गुरुः स नरो मे ॥ ३८ ॥

11 'इस संसार में विषय के श्रानुभव के <sup>क्</sup>समय जहाँ-जहाँ ज्ञान उत्पन्न हों होता है वहाँ वहाँ सब उपाधियों से रहित ज्ञानस्वरूप में ही हूँ। युक्तसे निमित्र और कोई भी पदार्थ नहीं हैं ऐसी जिसकी बुद्धि है वह आदमी क्ते मरा गुरु है ॥ २८ ॥

रिप्पणी— इन्हीं मार्चों को प्रक्रट क्रस्तेवीला ब्राचीर्य शहर का एक प्रसिद्ध वित्र मी है जो 'मनीवापक्क' नाम से विख्यात है, क्योंकि पाँची पद्यों के अन्त में प्षा मनीषा मम' यह वाक्य मिलता है। दृष्टान्त के तौर पर एक श्लोक यहाँ उद्धृत किया जाता है—

बसैवाहमिदं जगच सकलं चिन्मात्रविस्तारितं ° खर्व<sup>°</sup> चैतदविद्यया त्रिगुग्यायाऽक्षेषं ममा कल्पितम्। इत्यं यस्य दृढा मितः सुखत्रे नित्ये परे निर्मले चार्यडालोऽस्त् स तु द्विजोऽस्तु गुक्त्त्येषा मनीषा मा। भाषमाण इति तेन कलावानेष नैक्षत तमन्त्यजमग्रे। भूर्जिट तु समुदेक्षत मौलिस्फूर्जदैन्द्वकलं सह वेदैः॥॥

इतना कहते हुए शङ्कर ने अपने आगें उस अन्त्यज की नी प्रत्युत चारों वेदों के साथ शङ्कर भगवान की देखा जिनके स इन्दुकला चमक रही थी।। ३९॥

भयेन भक्त्या विनयेन घृत्या युक्तः स हर्षेण च विस्तवे। तुष्टाव शिष्टानुमतः स्तवैस्तं दृष्टा दृशोगीचरमष्टम् विस्ताः

उस समय भय से, भक्ति से, विनय से, धैर्य से, हर्ष से त्यां से शङ्कर अपनी आँखों के सामने शिव की अष्ट मूर्तियों के उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे—॥ ४०॥

विश्वनाथ की स्तुति

दासस्तेऽहं देहदृष्ट्याऽस्मि शम्भो जातस्तेंऽशो जीवदृष्ट्या त्रिदृष्टे। सर्वस्याऽऽत्मन्नात्मदृष्ट्या त्वमेवे-

त्येवं मे धीर्निश्चिता सर्वशास्त्रैः ॥ ११॥

हे शम्भी ! देह-दृष्टि (देह के विच्छ ) के में तुम्ह्म्य देख हैं विच्छ ) के में तुम्ह्म्य देख हैं विच्छ । जीव-दृष्टि से में तुम्हार्ग चारा हूँ । शुद्ध आतर विचार करने पर सबकी आत्मा तुम्हीं हो । स्मृत्यवस्था में विकास प्रकार भिन्न नहीं हूँ । सब शास्त्रों के द्वारा निश्चित कि यही मेरा ज्ञान है ॥ ४१॥

टिप्पणी—इस श्लोकं में प्रतिपादित सिद्धान्त श्रद्धैत वेदान के स् पर श्रवलम्बित हैं। इसमें जीवात्या श्रीर परमारमा के सम्बन्ध कारिया स्येत

के।

H

P

4

विचार करने से परमात्मा स्वामी है और मा । इह देह उनका दास है। जीवहिष्ट से विचीर करने पर वह श्रंशी हैं श्रौर यह इंश। जीव के ग्रंश मानने की कल्पना भी मायाजन्य ही है। जिस वित्र सर्वेन्द्रियों से शूर्य होने पर भी परमात्मा के सूर्य, चन्द्र, श्राग्न तीन नेत्र वाते जाते हैं इसी प्रकार माथा से यह जीव ब्रह्म का श्रंश कहा ग्रंथा है। चैतन्य-। कि से जीव और शिव दोनों एक ही हैं। 'तत्त्वमित' का तालय इसी मूलगत इसका समानार्थक यह श्लोक बहुत ही प्रसिद्ध है।-एकता में है।

देहबुद्धया तु दासे। ऽहं, जीवबुद्धया त्वदंशकः। चितिबद्धया त्वमेवाइमिति मे निश्चता मितः ॥

118 यदाबोकादन्तर्बहिरपि च लोको वितिमिरो न मञ्जूषा यस्य त्रिजगति न शाणो न च खनिः। यतन्ते चैकान्तं रहसि यतयो यत्प्रणयिनो नमस्तस्मै स्वस्मै निखिलनिगमोत्तंसमण्ये ॥ ४२ ॥

आप निखिल निगम (वेद् ) के सिर पर विराजनेवाले अलौकिक गणि हैं जिसकी प्रभा से यह संसार भोतर तथा बाहर भी अन्यकारहीन हो जाता है; तीन लोकों में जिसके रखने की कोई पेटी नहीं है; न कोई सान (मिण की तेषा करनेवाला पत्थर ) है, न कोई खान है जहाँ से वह मिं उत्पन्न होगा; जिसके प्रेमी यति लोग एकान्त में पाने के लिये प्रयत्न करते हैं। ऐसे मिए रूप त्वंपद के द्वारा वेदनीय आपको बारम्बार मिल्लीर है।। ४२॥

भहो शास्त्रं शास्त्राते किमिह यदि न श्रीगुरुकुपा चिता सा किं कुर्याञ्चल यदि न बोधस्य विभवः। किमालस्वश्रासौ न यदि परतत्त्वं मम तैया नमः स्वस्मै तस्मै यदवधिरिहरऽऽअर्यधिष्णाः॥ ४३॥ २५

श्रद्धेततस्व का प्रतिपादक शास्त्र धन्य है; परन्तु ऐसे शास्त्र क्या, यदि गुरु की कृपा न हों। गुरुकुपा का संपादन भें यदि शिष्य में वह ज्ञान के। उत्पन्न न करे। वह ज्ञान भी श्रास्त्रक ही होगा यदि परमतस्व न हो। यह परमात्मा अपने सहप है नहीं है तथा वही आश्चर्य-बुद्धि का पर्यवसान है। इस जगत् है। श्रिधक श्राश्चर्य का विषय स्वयं परमात्मा ही है। ऐसे पार्क्ष के। नमस्कार है। ४३।।

टिप्पणी—तत्त्वज्ञान के उत्पन्न करने में शास्त्र की महिमा अद्भुत महें है। 'तत् त्वमित' ब्रादि महावाक्यों के अवणमात्र से ही ब्रह्म के अपने का उदय हो जाता है। वेदान्त में 'विवरण प्रस्थान' के ब्रानुयायी अपने यही मत है। स्वयं ब्राचार्य का भी यही ब्रामिप्राय है। ब्राचार्य के शब्दशिक ब्राचिन्त्य है। शब्द से ही अपरोच्च ज्ञान उत्पन्न होता है—

शब्दशक्तेरचिन्त्यत्वात् शब्दादेवापरोच्चधीः।

प्रसुप्तः पुरुषो यद्ग्न्छुब्देनैवावबुध्यते ।—उपदेशसहस्रो इत्युदारवचनैर्भगवन्तं संस्तुवन्तमथ च प्रणमन्तम् । बार्षपूर्णनयनं मुनिवर्यं शङ्करं सबहुमानमुवाच ॥ ४४॥

ऐसे उदार वचनों से स्तुति करनेवाले, प्रणाम करनेवाले, अर शुत्रों से परिपूर्ण नेत्रोंवाले मुनिवर शङ्कर से महादेवजी ब्राइर है। बोले—॥ ४४॥

भाष्यरचना का प्रस्ताव

अस्मदादिपद्वीमभजस्त्वं स्ते क्रिं तुव तर्पांघन निष्ठा विद्यायण इव त्वसपि स्याः सद्धरेण्य मदृद्धश्रहपात्रम् ॥१॥ तुमने हमारी पद्वी प्राप्त कर ली है। हे तपोघन ! तुमने ॥

बत्कर्ष की प्राप्त किया है। हे सिजानों में श्रेष्ठ ! बाद्रायण की समान तुम भी मेरे अनुमह के पात्र बनो। इस प्रकार शिवने कि विद्या ॥ ४५ ॥

लिंसिंह] भे संविभन्य सकलश्रुतिजालं ब्रह्मस्त्रमकरोद्नुशिष्टः।

9]

वन काण्युजसांख्यपुरोगाण्युद्रभृतानि क्रुपतानि सम्बम् ॥४६॥

वे वेद्व्यासजी ने सकल वैदिक मन्त्रों का विभाग करके अच्छी तरह रें से शिचा पाकर ब्रह्मसूत्र की रचना की है जिसमें काणाह, सांख्य, बोद्ध

पाक जैत प्रसृति वेद्विरुद्ध मतों का समूल खराडन किया गया है।। ४६॥

रिप्पणी-वेद के दो काएड हैं-कर्मकाएड ग्रीर ज्ञानकाएड। कर्म-। कां कारह के अन्तर्गत ब्राह्मण तथा आरण्यक अन्थों का समावेश है। मफो उपनिषद् हैं जिन्हें वेद के समस्त रहस्यों का प्रतिपादक होने के कारण 'वेदान्त' यातां (वेद + म्रन्त = सिद्धान्त ) कहते हैं। इन्हीं उपनिषदों के म्रन्तर्निहित सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिये बादरायणा व्यास ने ब्रह्मसूत्र की रचना की है। न ब्राचायों के मत से ब्रह्मसूत्र के सूत्रों तथा अधिकरणों की संख्या में पर्याप्त मिन्नता पाई जाती है। समस्त ब्रह्मसूत्र में .चार अध्याय हैं तथा प्रत्येक ब्रध्याय में वार पाद । शाङ्करभाष्य के ऋनुसार सूत्रों की संख्या ५५५ है तथा ऋषिकरणों ही संख्या १९१ है। सांख्यादि मतों का विश्लेष खरहन द्वितीय श्रध्याय के हु विकास किया गया है जिनको क्रमशः 'स्मृतिपादं' तथा 'तर्कपाद' बार कहते हैं।

तत्र म्हमतयः कलिदोषाद् द्वित्रवेदवेचनोद्वलितानि।

भाष्यकाएयरचयन् बहुबुद्धेर्द्ष्यतामुपगतानि च कैश्वित्।।४०॥

किल के दोष से मूढ़मति व्यक्तियों ने वेद के दो या तीन वचनों के माण से अपने उत्पाद शास्त्र में प्रचना की है जिन्हें किन्हों बहुइ

वद्भवान् विदितवेदेश्चिखार्थस्तानि दुर्मतिमतानि निरस्य।

धत्रभाष्यमञ्जना विद्धातु श्रत्युपोद्दित्ततयुक्त्यभियुक्तम् ॥ ४८॥ आप वेदान्त के रहस्य का जानते हैं। इसलिये आप इन दुष्ट मतों का स्वराहन कर ऐसे भाष्य की रचना की जिए जो शुर्त के द्वारा पुष्ट

की गई युक्तियों से संवलित ( युक्त ) हो ॥ ४८॥

एतदेव विबुधैरि सेन्द्रैरर्चनीयमनवद्यमुदारम्। तावकं कमलयोनिसर्भायामप्यवाप्स्यति वरां विवस्याम्।

इस भाष्य का विशेष गौरव होगा। इन्द्रादिक हेन्ता द्वारा भी पूजनीय, श्रानिन्दनीय तथा उदार तुम्हारा यह गाव की सभा में भी श्रेष्ठ पूजा प्राप्त करेगा; मनुष्यों की सभा की है ही न्यारी है ॥ ४९॥

भास्कराभिनवगुप्तपुरोगान् नीलकएउगुरुमएडनमुख्यान्। पञ्चिडतानथ विजित्य जगत्यां रूयापयाद्वयमते परतत्त्वम्

हे श्रद्धेत बुद्धिवाले शङ्कर ! भास्कर, श्रमिनवगुप्त, नीत्र्य (प्रभांकर) तथा मण्डन मिश्र जैसे विख्यात पण्डितों के संसारों कर तुम इस मूतल पर ब्रह्मतत्त्व की स्थापना करो।। ५०॥

टिप्पणी—(१) भारकर—ये श्रपने समय के वड़े मही केहरे इन्होंने ब्रह्मसूत्र पर एक भाष्य भी बनाया है जिसमें मेदामेद-विद्वाल के पादन किया है।

<sup>(</sup>२) श्रमिनवगुप्त—ये काश्मीर देश के निवासी, प्रत्यमिति प्रकारिक पिछत थे। शैव दर्शन पर लिखे गये इनके प्रत्यों की हिंही ही श्राधिक है। 'तन्त्रालोक' इनका इस विषय का सर्व श्रेष्ठ प्रत्य है। इनकी व्याख्या प्रसिद्ध ही है।

<sup>(</sup>३) नीलकएड-ये मेदवादी शैव श्राचार्य थे।

<sup>(</sup>४) प्रभाकर—इनका मीमांसा में श्रपना विशेष मत है की के नाए से प्रसिद्ध है। इन्होंने जैमिनिस्त्रों के शाबर माध्य के की सुप्रसिद्ध टीका लिखी है जिसका नाम 'बृहती' है। ये कुमारित है बतलाये जाते हैं, परन्तु, कुछ ऐतिहासिक लोग इन्हें कुमारित है बतलाते हैं।

(४) मराडन मिश्र-ये कुमारिल्मह के पहिशाष्य थे। प्रिविद्वा तथा प्रतिभा के कारण विद्वानों की मण्डली में बहुत प्रसिद्ध ये। शङ्करा वार्य के शाथ इनका शास्त्रार्थ हुआ था जिसका विस्तृतः वर्णन इसी प्रत्य के वार्य के वार्य में दिया जायेगा। इन्होंने मीमांसा के ऊपर विधिविवेक, भावना-विश्रमिविवेक, मीमांसासूत्रानुक्रमणो की रचना की है। श्रद्धेत वेदान्त की हिनका सबसे प्रसिद्ध प्रन्थ है 'ब्रह्मसिद्धि' जा शङ्खपाणि की टीका के साथ महास से हाल ही में प्रकाशित हुआ है।

इन दार्शनिकों के समय, ग्रन्थ तथा मतों के विशेष वर्णन के लिये हेखए-ग्रनुवादक का 'भारतीय दर्शन'।

म् मोहसन्तमसवासरनाथांस्तत्र तत्र विनिवेश्य विनेयान्।

U

ALC:

ष्य पालनाय परतत्त्वसरणया मामुपेष्यसि ततः कृतकृत्यः ॥ ५१॥

मोहरूपी अन्धकार की दूर करने के लिये सूर्य के समान देदीप्यमान अपने शिष्यों का भिन्न-भिन्न देशों में वेदान्त-मार्ग के पालन के लिये <sup>वेह</sup> रलकर पीछे कृतार्थ होकर मेरे पास चले आना ॥ ५१ ॥

वस्य एवमेनमञ्जूम् कृपावानागमैः सह शिवाँ अन्तरधत्त ।

विस्मितेन मनसा सह शिष्यैः शङ्करोऽपि सुरसिन्धुमयासीत्॥५२॥

इस प्रकार इन पर द्या कर कृपाल जहादेव वेदों के साथ अन्तर्धान हो गये। इस घटना से विस्मित होकर शङ्कर भी अपने शिष्यों के साथ र्<sub>त</sub> गङ्गा में नहाने चले गये ॥ ५२ ॥

सैनिष्टत्य दि<u>धिमाहिक श्रेशं</u> स्यायतो गुरुमयासित्रभाष्यम्। कर्तुं चेवतमभूद् गुणसिन्धाभिते निविधिकोकहिताय ॥ ५३ ॥

आहिक कृत्य की हिमाप्त और शिव तथा अपने गुरु का व्यान कर बाहिक कृत्य के। हिमाम श्रीर शिव तथा अन्य उ कोने पर गुर्गों के निधि श्राचार्य शङ्कर का मन समस्त लोक के कल्याग क्ष पर गुर्णों के निधि आचार्य शङ्कर का मन समस्त लाक के के कि लिये बहासूत्र के ऊपर भाष्य बनाने के लिये बहात हुआ।। ५३।।

र्कत्त्वशक्तिमधिगम्य स विश्वनाथात्

काशीपुराचिर्गमत्त्वधिकासभाजः।

त्रीतः सरोजप्रकुलादिव ऋश्वरीक-

निर्बन्धतः सुख पवाप यथा द्विजेन्द्रः ॥ ५० विश्वनाथजी से प्रन्थ-रचना की शक्ति पाकर श्राचार्य का काशीपुरी से बाहर जाने के लिये निकल खड़े हुए—इस कार्य जहाँ मरने के बाद जीव द्वैत-प्रपञ्च में फिर बद्ध नहीं होता। कि

अमरों के। बाँधनेवाले कमलों से बाहर निकलकर हैस प्रसन्न होता प्रकार ब्राह्मणों में श्रेष्ठ शङ्कर भी प्रसन्न हुए ॥ ५४॥

श्राचार्य का बदरी के लिए प्रस्थान श्रद्धेतदर्शनविदां श्रिय सार्वभौमो यात्येष इत्युड्डपविम्बसितातपत्रम् । श्रस्ताचले वहति चारु पुरःप्रकाश-

व्याजेन चामरमधादिव दिवसुकान्ता॥ ५५॥

f

जब शङ्कर ने काशी के। छोड़कर उत्तर दिशा के लिये प्रस्थान है
पूर्व दिशा ने उनके प्रति अपना आदर भाव प्रदर्शित किया। ह
अद्वैत दर्शन के ज्ञाताओं में सार्वभौम यह शङ्कर जा रहा है, हा
अस्ताचल के चन्द्रविम्ब-रूपी सफोद छाते के धारण करने ह
दिशारूपी वनिता ने आगे प्रकाश के ज्याज से सुन्दर वंग है है।
धारण किया।। ५५।।

हिप्पणी - सार्वभीम अर्थात् चक्रव्यक्ति राजा का यह निर्मा है। शक्कर अर्थ त्वादियों के चक्रवर्ती थे। अर्थ का चन्द्रविम्ब-रूपी सफेद छाते की धारण करना तथा जीची दिशा का चामर के। धारण करना नितान्त उचित है। इस श्लोक से यह प्रति के आचार्य ने प्रातःकाल के समय काशी छोड़कर उत्तर के लिये प्रति शान्तां दिशां देवनृणां विहाय नान्या दिगस्मे समरोवणी तर्वान्तां दिशां देवनृणां विहाय नान्या दिगस्मे समरोवणी तर्वान्तां दिशां देवनृणां विहाय नान्या दिगस्मे समरोवणी तर्वान्तां दिशां ने निषेवमाणो गन्तं मनोऽधाद्व बदरीं क्रमिंगी

कार्ग

मि

441

ान हि

TE

M dis

देवताओं स्रीर मनुष्यों का शान्ति देनेवाली उत्तर दिशा की छोड़कर पश्चिती कोई दिशा उन्हें पसन्द नहीं आई। उत्तर के तीथों के। देखते हुए भाराः बद्रीनाथ तक जाने की इच्छा इन्हें उत्पन्न हुई ॥ ५६॥ विकास्त्र के बारा करिया का तेनान्ववर्ति महता कचिदुष्णशालि

शीतं कचित् कचिद्द कचिद्प्यराज्यं।

ब्रह्मएटकं कचिदकण्टकवत् कचिच

होव तद्वत्मे मूर्खजनचित्तमिवाच्यवस्यम् ॥ ५७ ॥ इस महापुरुष ने उत्तर जानवाले मार्ग का अनुसरण किया जो कही गर्भ था श्रौर कहीं पर ठएढा; कहीं सीधा था श्रौर कहीं टेढ़ा। हिं पर कएटकों से पूर्ण था श्रौर कहीं पर कएटकों से होन। यह उसी हार अन्यवस्थित था जिस प्रकार मूर्ख मनुष्य का चित्त॥ ५७॥ ्थ्यात्मानमक्रियमप**च्ययमीक्षिता**ऽपि

पान्थै: समं विचलितः पथि लोकरीत्या। श्रादत् फलानि मधुराण्यपिवत् पयांसि

मायादुपाविश्वद्शेत तथोद्तिष्ठत् ॥ ५८ ॥ क्रियाहीन तथा व्ययहीन आत्मा के साक्षात् करनेवाले भी आचार्य कर लोकरीति के अनुसार रास्ते में पथिकों के साथ गये; मधुर फल वा है । प्रें वित्र किया, वित्र किया, बैठे, शयन किया तथा हुठे ॥ ५८ ॥ तेन व्यनीयत तदा पद्वी दवीय-

स्यासादिता च दन्तम देनपुरक्रम्मः। गौरीगुरुस्रवदमेग्ड्सरीपरीता

खेलत्सुरीयुतद्री परिभाति यस्याम् ॥ ५९ ॥ व उन्होंने दूर जानेवाले उस मार्ग के। पार किया और पुर्यभूमि वि में पहुँच गये जो हिमालय से गिरनेवाले अनेक मत्नों से व्याप्त वया जिसकी गुफाओं में सुर-सुन्द्रियों क्रीड़ा कर रही थीं ॥ ५९॥

ग्रन्थ-रचना

स हादशे वयसि तंत्र समाधिनिष्ठै-

र्ब्रह्मर्षिभिः श्रुतिशिरो बहुधा विचार्य। षड्भिश्च सप्तभिरयो नवभिश्च खिन्नै-

भ्रव्यं गभीरमधुरं फणति स्म भाष्यम् ॥ ६ म वहाँ पर बारहवें वर्ष में शङ्कर ने समाधि में लगे रहतेन सात तथा नव वस्तुत्रों से खिन्न होनेवाले महर्षियों के साथ के ब बहुधा विचार कर भव्य, गम्भीर तथा मधुर भाष्य की रचना हो।

टिप्पणी—इस श्लोक के तृतीय पाद में सूचित संख्याओं है। प्रकार से किया गया है—

- (१) धनपति सूरि ने अपनी 'डिण्डिम' टीका में लिखा है कि हैं कि का अर्थ भूख, प्यास, जरा (बुढ़ापा), मृत्यु, शोक तथा मेह से है जिले में 'बड़िर्म' कहते हैं। सात पदार्थों से अमिप्राय त्वक, चर्म, ग्रह्म मेदा, मजा तथा वीय इन सात घातुओं से है। नव पदार्थों से अभि शानेन्द्रिय, चार अन्तःकरण (मन, अहंकार, बुद्धि तथा चित्र) हिंदि हिन्द्रियों से है।
- (२) अद्भैतराज्यछद्मी नामक टीका के कर्ता का मत व पर से अभिप्राय छ: नास्तिक दर्शनकारों से है—चार्वाक, के पर सीजान्तिक, योगाचार तथा माध्यमिक। सात से अभिप्राय नाम सांख्य, योग, कर्ममीमांसा, शाक्त हुन मास्कर देशन इन सार स्मिन्न नव से अभिप्राय १ जीव-ईश्वर-मेद, २ ईश्वर-जगत-मेर, ३ जीव-कात्-परस्पर-मेद, ५ जीव-जगत्-मेद, ६ अविद्या, ७ काम, दर्म कि प्रासना—इन नव पदार्थों से है।

करतलकलिताद्वयात्मतत्त्वं क्षपितदुरन्तचिरन्तनप्रमोहर्। उपचितप्रदितोदितेर्गुणौधैरुपनिषद्गमयप्रुण्जहार भाषा इसके अनन्तर आचार्य ने अनेक गुणों से युक्त उपनिषदों मान्य की रचना की जिसमें अद्वैत तत्त्व कप्तलगत की तुर्ह से प्रतिवित्त है तथा जिसमें दुरन्त, अनादिमूत मेह का चय विग्त है।। ६१॥
वी महाभारतसारभूताः स व्याकरोद्द भागवती भागोताः।

श्री मनस्युजातीयमसत्सुदूरं ततो नृसिंहस्य च तापनीयम् ॥ ६२॥ इसके बाद आचार्य ने महाभारत के सारस्वरूप गीता की न्याख्या विकास अनन्तर असज्जनों के लिये अगोचर सनस्युजातीय पर भाष्य की साम पीछे नृसिंहतापिनी उपनिषद् पर न्याख्या लिखी॥ ६२॥

दिष्यगी—'ग्रहैतराज्यलद्मी' के श्रनुसार इस श्लोक में श्राये हुए गावती गीता' पद से भगवद्गीता तथा दिष्णु-सहस्रनाम दोनों का उल्लेख विद्या है। श्रवः उपनिषद् भाष्य की रचना के श्रनन्तर श्राचार्य ने गीता विद्या विष्णुसहस्रनाम के ऊपर भाष्य का निर्माण किया। ये पद्य श्राचार्य के मांद्र यों की रचना के सम्बन्ध में बड़े उपयोगी हैं।

विकास कार्यानसंख्यांस्तदन्युपदेशसहस्त्रिकादीन् व्यादघात् सुघीड्यः।

विद्वानं से पूज्य शङ्कर ने इसके बाद 'दुगदेश-साहसी' आदि असंस्य विद्वानों से पूज्य शङ्कर ने इसके बाद 'दुगदेश-साहसी' आदि असंस्य विद्वानों की रचना की जिन प्रन्थों के। सुनकर विरक्त यदि लोग अविवेक-

विश्व स्थानार्युर्वा बुदेत्य् श्रमाने कुमतिप्रणीताः।

विशाल्यान्धकाराः प्रतिय सभी सुद्भुति द चन्द्रप्रभयाऽवियुक्ताः ॥६४॥
जब शङ्कर-रूपी सुई उद्य लेकर प्रकाशमान हो रहे थे वब दुष्ट
विकिं के द्वारा विरचित व्याख्या-रूपी अन्धकार भेद्वादी-रूपी चन्द्रमा
प्रमा के साथ हो साथ प्रलय का प्राप्त हो गया॥ ६४॥
प्रवित्विचिवद्विनेयानध्यापयामास सं नैजभाष्यम्।

परेषां तरुणैर्विवरवन्मरीचिभिः सिन्धुवद्रप्रशोष्यम् ॥६५॥

इसके अनन्तर व्रतियों के शिरोमिंग शङ्कर ने अपने शिले भाष्यों के। पहाया जो वादियों के तकों के द्वारा उसी प्रकार (न सुखाने यो प्र) थे जिस प्रकार सूर्य की किरणों के द्वारा समु निजिशाष्यहृदक्तभास्वतो गुरुवर्यस्य सनन्दनाद्यः।

शमपूर्वगुर्णौरशुश्रुवन् कतिचिच्छिष्यगरोषु मुख्यताम् ॥ हा सनन्दन त्रादिक कुछ शिष्यों ने त्रापने शिष्य के हत्यक विकसित करने में सूर्य के समान प्रभावशाली शङ्कर के शिष्ये के श्रादि गुणों के द्वारा मुख्यता प्राप्त की ॥ ६६ ॥

स नितरामितराश्रवतो लसन् नियममद्भुतमाप्य सनद्वा श्रुतनिजश्रुतिकोऽप्यभवत् पुनः पिपठिषुर्गहनार्थविवित्तवा

सनन्दन ने इतर शिष्यों से बढ़कर अद्भुत नियम म लेकर अति के अभ्यास कर लेने पर भी गहन अर्थ जाने में से उसे फिर से पढ़ना चाहा ॥ ६७ ॥

, श्रद्धन्द्वभक्तिमम्रमात्मपदारविन्द-

द्वन्द्वे नितान्तद्यमानमना मुनीन्द्रः।

श्राम्नायशेखररहस्यनिधानकोश-

मात्मीयकोशमिखलं त्रिरपाठयत् तम्॥६४

अत्यन्त। द्यालु मुनीन्द्र ने अपने चरगारिवन्द्र की राग्हेगी रहित, भक्ति करनेवाले सनन्दन की बेहात रहित अपने समप्र प्रन्थ का तीन बार पेंड्राया ॥ ६८॥

ईर्ष्याभराकुलहृदामितराश्रवाणां

प्रख्यापयञ्च प्रमामद्सीयभक्तिम्।

अभ्रापगापरतटस्थममुं कदाचि-

दाकार्थन् निगमशेखरदेशिकेन्द्रः ॥ ११

13 11

य-स नं में ह

सया

ने भी

133

闸

राजी हुन्द्री के कारण आकुल हृद्यवाले दूसरे शिष्यों के बीच में सनन्दन का की प्रशंसा करते हुए वेदान्ताचायों में शिरोमणि अवार्थ शहर महा व बाकाशगङ्गा के उस पार रहनेवाले सनन्दन को कृदाहित् अपने पास बूलाया ॥ ६९ ॥

क सन्तारिकाऽनवधिसंस्रतिसागरस्य किं तारयेन सरितं गुरुपादभक्तिः। इत्यञ्जसा प्रविशतः सित्ततं च्रिसन्धः पद्मान्युदश्चयति तस्य पदे पदे सम ॥ ७० ॥

दन अनन्त संसार-समुद्र से पार लूगीनेवाली गुरु के चरणों की मक्ति क्या नहीं को नहीं पार कर सकेगी ? यह विचारकर जल में प्रवेश इन्द्रेवाले गुरुभक्त शिष्य के प्रत्येक पैर के नीचे आकाशगङ्गा ने अपने कमलों को रख दिया ॥ ७०॥

> पायोरुहेषु विनिवेश्य पदं क्रमेण प्राप्तोपकराउम्भुमप्रतिमानभक्तिम्। श्रानन्दविस्मयनिरन्तनिरन्तरोऽसा-वाश्तिष्य पद्मपद्नामपदं व्यतानीत् ॥ ७१ ॥

कमलों पर पैर रखकर क्रमशः गुरु के पास आनेवाले अनुपम मिक से युक्त, सन्दर्न के। आलिङ्गन कर आनन्द और विस्मय से परिपूर्ण हृद्यवाले गुरु ने इनका साथक नाम 'पद्मपाद् रख दिया॥ ७१॥

तं पाठयन्तेभेजवद्यतमात्मविद्यां ये तु स्थिताः सद्सि तत्त्वविदां सगर्वाः। श्राचिक्षिपुः कुमतपाशुमताभिमानाः, केचिद्विवेकविटपोग्रद्वायमानाः ॥ ७२ ॥

ब्रह्मिया के। पढ़ानेवाले पूज्यतम, श्राचार्य शहर से की सभा में अभिमानी, द्वष्ट पाशुपत मत के अभिमानी, नि लिये अग्निरूप कुछ, विद्वानों ने नाना प्रकार से आन्तेप किया।

टिप्पणी—पाश्चपत मत के अनुसार पाँच पदार्थ है-(।) २ कारण, ३ योग, ४ विधि, ५ दु:खान्त । कार्य उसे कहते हैं। स्वातन्त्रय-शक्ति न हो । इसके अन्तर्गत जीव तथा जढ़ दोनों का स्थित जगत् की सृष्टि, संहार तथा अनुमह करनेवाले महेरवर के। कारण क्रा ज्ञान शक्ति तथा प्रभु-शक्ति से युक्त होने के कारण उसकी पारिगात हि 'पति' है। वह इस सृष्टि का कैवल निमित्तकारण मात्र है। द्वारा आत्मा तथा ईश्वर के सम्बन्ध का 'थाग' कहते हैं। महेलां करानेवाला साधक व्यापार 'विधि' कहलाता है। प्रत्येक जीव कि अधर्म, सक्तिहेतु, च्युति तथा पशुत्व नामक मलों से युक्त रहता नि मलों की आत्यन्तिकी निवृत्ति का नाम 'दु:खान्त' या माइ है। मत के इन पञ्च तत्त्वों की विशाद व्याख्या के लिये देखिए-मा 'भारतीय दर्शन', पृष्ठ ५५८-५६२।

तद्विकरपनमनस्पमनीषः श्रृत्युदाहरणतः स निरस्य। ईषदस्तमितगर्वभराणामाय्यमानपि ममन्य परेषाम् ॥ धर्मा

विशेष प्रतिभासम्पन्न शङ्कर ने श्रुति के चदाहरणों से इन पर सन्देह का खराडन कर दूसरे वादियों के आगमों का भी साम जिससे उनका गर्व कुछ कम है। चला ॥ ७३॥

पाश्चपतमत की समीक्षा

वै

6 1

4

श्रद्धितीयनिरता सति भेदे मुक्तिरीशसमतैव कथं स्यात्। ध्यानजा किमिति सा न विनश्येत् भावकार्यमित्वतं हि न नित्यम् ॥ ७४ ॥ वाश्चित्रों के अनुसार महेश्वर की समता प्राप्त करना तथा अहितीय कि मृत में लीन हो जाना ही मुक्ति है। भेद स्वीकार करने पर इस प्रकार ॥ अ ही मुक्ति कभी सिद्ध नहीं हो सकती। यदि कहा जाम कि शिव का पान करने से इस प्रकार की मुक्ति उत्पन्न होती है तब वर्ग नष्ट क्यों नहीं हो जाती ? क्यों कि संसार के अखिल भाव पदाय नित्य नहीं हैं। । को बान से उत्पन्न होने के कारण मुक्ति के। भी अनित्य होना ही स्वारा । पर ।।

स्ति हिन्न संक्रमणमीशगुणानामिष्यते पशुषु मोक्षदशायाम् ।

हिन्द्र संक्रमणमीशगुणानामिष्यते पशुषु मोक्षदशायाम् ।

हिन्द्र संक्रमण विद्युराणां संक्रमो न घटते हि गुणानाम् ।।७५॥

हिन्द्र से क्रमण पाशुपत मत में स्वीकार किया जाता है। यह भी ठीक

हिन्द्र है क्योंकि जीवों के अङ्गों से हीन (विदेह) हो जाने पर उनमें

है। गुणों का संक्रमण कैसे हो सकता है १॥ ७५॥

- प्रागन्य इव गन्धवहेऽस्मिन्नात्मनीश्वरगुणोऽस्त्वित चेन्न । तत्र गन्धसमवायि नभस्वत्संयतं दिश्चित गन्धिययं यत् ॥७६॥

कमल का निरवयव गन्ध जिस प्रकार वायु में संक्रमण करता है, ज्यों प्रकार जीव में भी पशुपित के गुर्गों का संक्रमण होता है; यह युक्ति मी ठीक नहीं है। क्यों कि वहाँ पर गन्ध का समवायी कमल सूक्ष्म रूप से वायु के साथ संयुक्त रहता है इसलिये वह वायु में भी गन्धबुद्धि के पैदा करता है। ७६॥ •

किञ्चैकदेशेन समाश्रयन्ति कात्स्न्येन वा ग्रम्भुगुणा विष्रकान्। प्रे तु प्रोदितदीयसङ्गस्त्वन्तेऽज्ञतादिः परमेश्वरे स्यात्।।७७॥

मुक्तावस्था में महेश्वर के गुगा मुक्त पुरुषों में क्या एक द्रांश से निवास करते हैं या सम्पूर्ण रूप से १ यदि पहला पन्न माना जाय वो पूर्वकथित देश द्याता है द्योर यदि दूसरी पन्न माना जाय वो परमेश्वर में द्याता द्यादि देश मानने पड़ेंगे ॥ ७०॥

टिप्पया — स्लोक : ७४ से ७७ तक इन चार पद्यों में पहुं सिद्धान्तों का किञ्चिनमात्र खूयडन किया गया है। इस मत के राक्कराचार्य ने असस्त्र-भाष्य में विशेष रूप से किया है। द्रष्टव्य — क्रिया २। २। ३७ — ४१ पत्यधिकरया।

इत्यं तकें: कुलिशकिवने: पिंतमन्यमाना

भिद्यत्स्वार्थाः स्मयभरमदं तत्यज्ञस्तान्त्रिकासे।
पक्षाघातैरिव रयभरैस्ताड्यमानाः फणासु

क्ष्वेडज्वालां खगकुलपतेः पन्नगाः सामिमानाः॥

葪

j

प्रघ

स्वत् भा

इस प्रकार वज्ज के समान कठिन तर्कों के द्वारा अपने मा इर भिन्न किये जाने पर पिडितमानी तार्किकों ने अपने गर्व के क्षेत्र छोड़ दिया जिस प्रकार गरुड़ के जोरों के पत्ताघात से फ्यों के इ जाने से अभिमानी साँप अपने विष को ज्वाला के छोड़ देते हैं॥ इर

व्याख्याजृम्भितपाटवात् फिणिपतेर्मन्दाश्रमुद्दीपयन् संख्यालङ्घितशिष्यहृद्धनकृहेष्वादित्यतामुद्रहन्। षद्वेतस्वयशःसुमैः स भगवत्पादो जगद्व भूषयन्

कुर्वन वादिमुगेषु निर्भरमभाच्छादूं तविक्रीहित्स् वाचार्य शङ्कर भाष्य-प्रत्यों में प्रकटित अपनी कुशलता शेष को भी लिंडजत करते हुए, असंख्य शिष्यों के हृदयक्षति सित कर सूर्य-रूप धारण करते हुए, सात समुद्रों के पार्य अपने यशक्रपी पुष्पों से संसार के। भूषित करते हुए तथा स्गों पर सिंह के पराकृम के। दिखलाते हुए अत्यन्त शोभित हु। वेदान्तकान्तारकृतप्रचारः सुतीक्ष्णसद्युक्तित्वाप्रदंष्ट्र। भयङ्करो वादिमतङ्गजानां महर्षिकराठीरव चळ्ळतास ॥ वि

वेदान्त-रूपी जङ्गल में पूमनेवाला, तीक्ष्ण युक्ति-रूपी दृष्ट्रा के। धारण करनेवाला वादीक्रपी हाथियों के। विद्वित कि

तम्

10

वी द

क्ष व्यातुर्वे तस्य यतीश्वरस्य विलोक्य बालस्य सतः म्यावम् । अत्यन्तमाश्चर्ययुतान्तरङ्गाः काशीपुरस्या जगदुस्तदेत्यम् ॥८१॥

तड़के होने पर भी उस यतीश्वर के अलौकिक चमत्यार का देखकर काशी-तिवासी चात्यन्त चाश्चर्य-युक्त होकर इस प्रकार बेलि-॥ ८१॥

ते। अस्मान्ग्रहुद्योतितसर्वतन्त्रात् । पराभवं पीडितपुएडरीकाः।

प्रोदिरे भास्करगुप्तमिश्रग्रुरारिविद्येन्द्रगुरुप्रधानाः ॥ ८२ ॥

सब तन्त्रों कें। प्रकटित करनेवाले इस आचार्य से भास्कर, अभिनव्गुप्त. मां हुरारि मिश्र, प्रभाकर मिश्र तथा मराडन मिश्र जैसे प्रधान परिडतों ने । संग्रामव के। प्राप्त किया ॥ ८२ ॥

टिप्पणी— इस श्लोक में अ।।ये हुए अनेक ऐतिहासिक व्यक्तियों का वर्णन के उ है। इसे किया जा चुका है। मुरारि मिश्र-ये बड़े भारी मीमांसक ये। मीमांसा के प्रवान सिद्धान्तों के विषय में कुमारिल तथा प्रभाकर के श्रतिरिक इनका एक श्रलग वतन्त्र मत था। इन्हीं के बारे में यह लोकोक्ति प्रसिद्ध है कि मुरारि का तीसरा मार्ग है—'मुरारेस्तृतीयः पन्थाः' । गङ्गेश उपाध्याय तथा उनके पुत्र वर्षमान इपाध्याय ने त्रापने ग्रन्थों में मुरारि मिश्र के मत का उल्लेख किया है तथा सुरारि ने भवनाथ (१०म शतक ) के मत का खर्ीन किया है।

इनके दो छोटे अधिकरण-विवेचनात्मक प्रत्य

व्यव त्रमी तक उपलब्ध हुए हैं। एक का नाम है 'त्रिपादी नीतिनयन' तया विषये का नाम है "एकादशाध्यायाधिकरण्" । प्रमाययवाद स्रादि विषयों पर ईनके

खतन्त्र मत थे। देशिवार भाष्रतीय दर्शन' पृष्ठ ३८७। EV!

अस्याऽऽत्मनिष्ठाविशायेन तुष्टः पादुर्भवज्ञ कामरिषुः पुरस्तात्। भचोदयामास किल पर्णेतुं वेदान्तशारीरकसूत्रभाष्यम् ॥८३॥

इन्हीं के ब्रह्मज्ञान से तुष्ट होकर अगवान् शङ्कर इनके सामने प्रादु-व मृत हुए थे और ब्रह्मसूत्रों पर भाष्य लिखने के लिये इन्हें प्रेरित किया था।। ८३।।

भाष्य-स्तुति

कुद्दश्तिमिरस्फुरश्कुमतपङ्कममां पुरा परांशरभुवा चिराद्ध बुधमुदे बुधेनोद्दश्ताम्। श्रहो वस जरद्भगवीमनधभाष्यस्कामृतै-

रपङ्कयति शङ्करः मणतशङ्करः सादरम्॥ वर्षे

श्रुतिरूपी गौ (वाणी) कुदृष्टिरूपी श्रन्धकार में वाक्तां जा मत रूपी पक्क में डूबी हुई थी। प्राचीन काल में विद्वानों के बाजी लिये पराशरपुत्र ज्यास ने इसका उद्धार किया था। श्रव शहरों ने श्राचार्य शङ्कर ने अपने निर्दोष भाष्यरूपी श्रमृत से उसे पहुरों हैं। कर जिलाया।। ८४॥

त्रैलोक्यं ससुखं क्रियाफलपयो सुङ्क्ते ययाऽऽविकृतं यस्या दृद्धतरे महीसुरगृहे वासः प्रदृद्धाध्वरे। तां पङ्कपसते कुतक्क हरे घोरै: खरैः पातितां

निष्पङ्कामकरोत् स भाष्यजलधेः प्रशास्य स्कारि

373

गर

जिस वेद के द्वारा प्रकट कियो गये यज्ञित्रया के फलारणी हैं जीनों लोक आनन्द के साथ पीते हैं, जिसका अत्यत यज्ञ सम्पन्न प्रजापित नामक ब्राह्मण के घर में निवास है और के दुर्जनों के द्वारा पक्क से ज्याप्त कुतर्क रूपी गड़ है में गिराई पूर्व के श्रुतिरूपी गाय के। आचार्य शक्कर ने अपने माध्य-रूपी समुद्र के स्वा अर्थात कुट़ार्किकों की किसी अमृत से धोकर पक्क हीन कर दिया अर्थात कुट़ार्किकों की से मिलन वैदिक सिद्धान्तों की समुचित ज्याख्या कर हमें हम्मी से निर्देश जना दिया ॥ ८५ ॥

मिथ्या वक्तीति कैथित् परुषमुपनिषद् द्रमुत्सारिताओं दन्यैरसिंगित्रियीष्यं परिचरित्रमसावहेतीति प्रमुक्ती

प्रश्रीभासे द्धानेम दुभिरिव परैर्विश्वता चोरितार्थे-विन्दत्यानन्दमेषा सुचिरमशरणा शङ्करार्थं पपनु ॥८६॥

वेद-बाह्य दार्शनिक लोगों ने 'उपनिषद् मिध्या सिद्धान्त का प्रतिपादन वाग्। इता है। यह कहकर अनादर से उसे खदेड़ दिया था। उपनिषत् कर्म विमें लगने योग्य पुरुष की स्तुति करता है, इस कारण दूसरे प्रभाकर किताबादि मीमांसक लोगों ने उसे अनेक से कष्ट पहुँचाया था। अर्थामास के महा प्रतिपादन करनेवाले 'तत्त्वमिस' वाक्य के वास्तविक अर्थ के। छुप्त कर राष्ट्रां नेवाले नैयायिकों के द्वारा जा उपनिषत् ठगा गया था उसी उपनिषत् ने

से बहुत दिन तक शरणहीन रहकर शङ्कराचार्य की शरण में जाकर

प्रानन्द प्राप्त किया ॥ ८६ ॥

21.

11

टिप्पणी—इस श्लोक में उपनिषत् के प्रति विभिन्न दार्शनिकों की कल्पना ľ ही समीचा की गई है। वेद बाह्य बौद्धों के मत से वेद बिल्कल सुठा है। व्यविपाद्य यज्ञ-याग नितान्त अअद्धेय हैं। मीमांसकों के मत से श्रुति का लयं विधि के अनुष्ठान में है। अवएव ज्ञान-प्रतिपादक उपनिषदों का तालयं पुरी पर्यवाद द्वारा परोच्च रूप से कर्म प्रतिपादन करना है। नैयायिक लोग वल्मिषि' वाक्य का श्रार्थ 'तस्मात् त्वं श्राप्ति', 'तस्मै त्वं श्राप्ति', 'तस्य त्वं श्राप्ति' पादि अनेक प्रकार के असत्य अर्थों की कल्पना कर अहैत-प्रतिपादक त्र १ ल अर्थ की अवहेलना करते हैं। आचार्य शक्कर ने ही इस अर्थ का प्रतिपादन कर उपनिषदों की विशुद्धि को रच्चा की है।

हिन्तुं बौद्धोऽव्धापत् दद्धं कथमपि स्वात्मवाभः कणादात्

क्षीमारिलार्वे र्निजपद्गमने दर्शितं भागमात्रम्।

मिल्येदु : स्वं विनीतं परमय रिचता प्राण्युत्यईता उन्ये-

रित्यं सिनं पुमांसं व्यघित करुएया शङ्करार्यः परेशम् ॥८७॥

राज्यवादी बौद्ध लोग आत्मा के। मार डालने के लिये उसके पीछे विहै। बाद में किसी तरह क्याद से आतमा ने अपनी सत्ता प्राप्त

की। कुगारिल भट्ट ने गन्तन्य स्थान की छोर जाने के लिये के केवल दुःख के कि योगियों ने फ्रेगायाम के द्वारा उसकी पूज्यता स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की। स्थापित की द्वारा प्रपश्च में पड़कर खिन्न हुए 'आत्मा की वार्य ने कुपा से परमात्मा बना दिया॥ ८७॥

टिप्पणी—इस पद्य में आत्मा के विषय में मिन-पिन दोने करूपनाओं का रमणीय वर्णन है। शून्यवादी होने के कारण वैदार नहीं मानते; कणाद ने आत्मा को बुद्धि सुख दुःख आदि नव विकास तथा संख्यादि पाँच सामान्य गुणों से विशिष्ट विभु मानकर देह हिन्ता उसकी पृथक् सत्ता स्थिर की है। कुमारिलमह ने केवल इतना है कि कमें के अनुष्ठान से स्वर्गादि लोकों की प्राप्ति होती है तथा चिन्त्री परमेश्वर की उपलब्धि होती है। इस प्रकार इन्होंने केवल मार्ग कि सांख्य लोगों ने आत्मा में से दुःख हटा लिया, योगियों ने प्राणाण आत्मा में पूज्यता स्थापित की परन्तु शक्कर ने इसे ब्रह्म के साथ आपि आत्मा में पूज्यता स्थापित की परन्तु शक्कर ने इसे ब्रह्म के साथ आपि आत्मा को ब्रह्मपद में प्रतिष्ठित कर दिया। इस प्रकार आत्मा के है अस्ति के प्रतिपादन का सारा अय आचार्य-चरण के है कि प्रस्तं भूतैन देवं कतिचन दृष्ट्य: के च दृष्ट्याऽप्यधीराः

केचिद्व भूतैर्वियुक्तं व्यधुरथ कृतिनः केऽपि सर्वेधि कित्वेतेषामसत्त्वं न विद्धुरजहन्नैव भीतिं ततोऽसौ

तेषाम्रुच्छिद्य सत्तामभयमकृत के शङ्करः शङ्करा

चार्वाकों ने पृथिन्यादि भूतों से प्रस्त स्वयं प्रकरशरूप श्राला व देखा। योगाचार त्रादि बौद्धों ने देखकर भी वन्त्रता कि किया (बौद्ध लोग त्रात्मा की चृत्यिक मानते हैं)। छुद्र तोव प्रव तथा मीमांसकों—ने स्नात्मा की पृथिवी, तेज त्रादि भूतों ते प्रविक्त किया। छुशस सांख्यवादियों ने त्रात्मा की सब भूतों तथा मि विश्वित बन्नाया। लेकिन इनमें से किसी ने पृथिवी आदि नहामूर्वों के के बन्नाया। इसिलये आत्मा, ने भय के नहीं छोड़ा। अस्ति उनकी सत्ता के। निर्मूल सिद्धकर महादेव के अस्तार शङ्कर ने अस्ता के। विर्मूल सिद्धकर महादेव के अस्तार शङ्कर ने अस्तार के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता के। अस्ता क

वार्यकेर्निह्नुतः प्राग् बिलिभिरथ मुषा रूपमापाद्यं गुप्तः काणादैहा नियोधयो व्यरिच बलवताऽऽकृष्य कौमारिलेन । वैदा संख्यैराकृष्य हृत्वा मलमिप रिचतो यः प्रधानैकतन्त्रः

कृष्ट्वा सर्वेश्वरं तं व्यतनुत पुरुषं शङ्करः शङ्करांशः ॥ ८९ ॥

पहले चार्वोक ने व्यातमा का तिरस्कारु किया। इसके बाद वैशेषिक

विश्वासी ने व्यातमा के कर्ता मानकर तथा सुख-दुःख ज्ञान ब्रादि गुणों से

क्षित्रमम्ब बतलाकर उसकी रचा की। कुमारिल मतावलिक्यों ने पठ्य

पाका हामूर्तों से उसे व्यलग कर यज्ञादिविधि के व्यनुष्ठान में उसे ब्रनुरक्त बना

विश्व विश्व को गों ने उसके मल के इटाकर भी प्रधान (प्रकृति)

क्षेत्र पराधीन बना डाला। उसी व्यातमा के। शङ्कर के व्यंशमूर्त ब्राचार्य

वाचः कल्पलताः प्रस्नसुमनःसंद्रोंहसूद्रोहना
भाष्ये भूष्यतमे समीक्षितवतां श्रेयस्करे शाङ्करे।
भाष्याभासगिरो दुरन्वयगिराऽऽश्लिष्टा विस्रष्टा गुणै-

रिष्ठाः द्युः कथभम्बुजासनवधूदौर्भाग्यगर्भीकृताः ॥ ९०॥ कल्याणकारक तथा अत्वन्त पूजनीय राक्करमाध्य के वचन फलों या फूलों के। पैदा करनेवाली कल्पलताएँ हैं। उनकी समीचा करनेवाले पुरुष के लिये दूसरे भाष्यकारों की वाणी कैसे अभीष्ट बन किती हैं जो गुण से हीन, अन्वयहीन वाणी से युक्त तथा सरस्वती के विश्विमांग्य से दूषित है। आशय है कि शङ्कर भाष्य के सामने अन्य भाष्य के अध्यासाणिक हैं। १०॥

कामं कामकिरातकामुक्तितापर्यायनिर्यातया नाराच्च्छटया विपाटितमनोधेर्यैर्घिया कल्पितान्। आचार्याननेत्र्येनिर्यद्भिदासिद्धान्तशुद्धान्तरो

घीरो गानुसरीसरीति विरसान् ग्रन्थानवन्धापहान्

जिन घीर पुरुषों का अन्तः करण आवार्य शङ्कर के प्रशंकिः निकलनेवाले अद्वेत सिद्धान्त के द्वारा शुद्ध हो गया है वे अ प्रन्थों का कैसे अनुसरण कर सकते हैं जो ऐसे व्यक्तियों के क्यार हैं जिन पुरुषों का मानसिक धैर्य काम-रूपी किरात के धनुषों निकलनेवाले बाणों से छिन्न-भिन्न कर दिया गया है, तथा जे। कार्स करने में असमर्थ हैं ॥ ९१ ॥

सुधास्पन्दाहंताविजयिभगवत्पाद्रचना-

समस्कन्धान् ग्रन्थान् रचयति निबद्धा गरिः विशङ्कां भङ्गानां मृदमुकुटश्रङ्गाटसरितः

कतौ तुरुया कुरुया नियतप्रपशस्यादवावि

यदि कोई प्रनथकार सुधा-प्रवाह के ऋहक्कार की जीतनेवाली है पाद की रचना के समान प्रनथों की बना सकता है तो गांव है बहनेवाली छोटी नहर शक्कर के सुकुट-रूपी चौराहे पर बहनेवाली को तरङ्गों के उत्पन्न करने में समर्थ हो सकेगी, वह इस बार्ग हित्यन्न कर सकता है। जिस प्रकार गाँव की गड़ही प्रकार नहीं कर सकती, उसी प्रकार कोई भी लेखिक लेखन-कला में तुलना नहीं कर सकता।। '९२।।

यया दीनाधीना घनकनकधारा समरचि मतीति नीताऽसौ शिवयुवतिसौन्दर्यत्वहरी।
अजङ्गो रौद्रोऽपि अतभयहृदाधायि सुगुरोर्णिरां धारां सेयं कखयति कवेः कस्य न प्रस्

यदिक

गवि:

वि दे

हा है

HI

, जिस् वागा ने साने की धारा का दीनों के अधीन बना दिया, जिसके वित् कारण गौरी की सौन्दर्य-लहरी प्रकट हुई, भूयानक भी सूर्प जिसके अवस्य मात्र से भय के। हरनेवाला बन गया, जगद्गुरु शङ्कर की वह वाग्-बारा — कविता-प्रवाह — किस कवि के हृद्य में आन्द्र नहीं पैदा पहार करती १ ।। ९३ ।।

हिप्पणी - शङ्कराचार्यं ने भगवती के सौन्दर्य तथा शाक तत्व का प्रकट ांसितः वे अकरने के लिये 'सौन्दर्य लहरी' नामक नितान्त मनारम तथा अर्थ गम्भीर आ स्तोत्र की रचना की है। इसी स्तोत्र का निर्देश इस श्लोक में किया गया क्षारे । इसके तीसरे चरणा में 'सुजङ्गप्रयात' छुन्दं में लिखे गये शिवसुजङ्ग-विनातोत्र की श्रोर निर्देश है।

गिरां धारा कल्पद्रमञ्जसमधारा परगुरो-

स्तद्रथीली चिन्तामणिकिरणवेएया गुणनिका। अभक्तव्यक्तचौघः सुरसुरभिदुग्धोर्मिसहभू-

र्दिवं भन्यै: कान्यै: सृजति, विदुषां शङ्करगुरु: ॥९४॥ परमगुरु शङ्कर की वाणी का प्रवाह कल्पवृत्त के पुष्पों के समान वाले हैं। उन वचनों का अर्थ चिन्तामिए। की किरणों का नृत्य है। विन का अमङ्ग-समुच्चय (रमणीय समूह) देवता, कामधेतु तथा चीर-होगी सागर की तरङ्ग, के समान है। अतः शङ्कर ने भव्य काव्यों के द्वारा विद्वानों के लिये स्वर्ग की सृष्टि की है ॥ ९४ ॥

वाचा मोचाफलाभाः श्रमशमनविधौ ते समर्थास्तदर्या

व्यक्तचं भक्तचन्तरं तत् खबु किमपि सुधामाधुरीसाधुरीतिः। गन्ये धन्यानि गाढं प्रशमिकुल्पतेः काव्यगव्यानि भव्या-

न्येकश्लोकोऽपि येषु प्रथितकविजनानन्दसन्दे।हकन्दः। १९५।। जिनके वचन कद्ली-फल के समान हैं, जिनके अर्थ अम के दूर करने में समर्थ हैं, जिनका ट्यांग्य सुन्द्र भङ्गी से युक्त है, जिनको रीति सुधा के समान मधुर है, वैराग्ययुक्तों में सवश्रेष्ठ श्राचार्य गृहा कान्य कर्म मानता के द्वा की में श्राच्यत धन्य मानता एक भी श्लोक किवजनों के हृदय में श्राचन्द की राशि के कर्म कारण है।। ९५॥

वाग्गुम्फै: कुर्रंविन्द्कन्दलनिभैरानन्दकन्दै: सताम् श्रथीघैररविन्दवृन्दकुहरस्यन्दन्मरन्दोष्डवहै:। व्यङ्गचै: कस्पतस्प्रफुछसुमनःसौरभ्यगभीकृतै-

द्त्रे कस्य पुदं न शङ्करगुरोभेव्यार्थकाव्यावितः॥
शङ्कराचार्य की रुचिर अरुं से सम्पन्न काव्यावली कुर्तिन्न विशेष) के अङ्कर के समान सज्जनों की आनन्द देनेवाले का और कमल के छिद्रों से गिरनेवाले पुष्प-रस से उज्जल अर्थ-ए युक्त है। वह कल्पवृत्त के विकसित पुष्पों की सुगन्य के व्यंग्यों के द्वारा किस सहृद्य के हृद्य में आनन्द न्हें अकरती १॥ ९६॥

तत्तादृग्यतिशेखरोद्भ्ष्टतनिषद्भाष्यं निश्रम्येष्यं

केचिद्देवनदीतटस्यविदुषामक्षाङ्घिपक्षश्रिताः। मौर्क्यात् खण्डयितुं प्रयत्नमजुमानैकेक्षणाःविक्षमाः

Į:

श्रिक्र भी व्यविचार्य चित्रकिरणं चित्राः पतङ्गा हव ॥ वाति-शिरोमणि शङ्कर के द्वारा विरचित उपनिषद्-मार्ध का गङ्गा-तट पर रहनेवाले कुछ विद्वानों ने गौतम के पत्त का अविष्य जा जानान के। ही प्रधान प्रमाण मानकर, भविष्य का विवाक्ति हुए ईर्ष्या से भाष्यों के खरड़न में उसी प्रकार से प्रयत कि प्रकार श्रिक्त करते का प्रयत्न पतिङ्गे किया करते हैं। प्रकार श्रिक्त के खरड़न करने का प्रयत्न पतिङ्गे किया करते हैं। प्रवह है कि जिस प्रकार पतिङ्गे श्रिक्त की नहीं बुक्ता सकते हमी कि वादी नैयायिक भी शङ्कर के सिद्धान्तों का खरड़न नहीं कर हमी

कि विष्युक्रिक्केदनतापनाद्यैया सुवर्णं परभागमेति ।

कार विवादिभिः साधु विमध्यमानं तथा मुनेर्भाष्यमदीपि मूथः॥९८॥

जिस प्रकार सुवर्ण विसने, काटने, गलाने आदि कियाओं के कारण अत्यन्त उत्कर्ष के। प्राप्त करता है—अधिक चर्माने लगता है— इसी प्रकार आचार्य का साध्य भी वादियों के द्वारा मन्थन किये जाने पर

म भाष्यचन्द्रो म्रनिदुग्धसिन्धोष्ट्याय दास्यन्नमृत' बुधेभ्यः।

विध्य गोभिः कुमतान्धकारानतर्पयद्ग विश्रमनश्चकोरान् ॥९९॥
हिप्ति इस भाष्य-रूपी चन्द्रमा ने मुनि-रूडी चीरसागर से इत्यन्न होकर
विक्षिति के अमृत देने के लिये वचन-रूपी किरणों से कुमित-रूपी अन्ध-

य है। हिन्दू कर मुमुक्षुत्रों के मन-रूपी चकोरों के उप्त कर दिया ॥ ९९॥ द विवास सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध समित्र सम्बन्ध समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्य समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्य समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्र समित्

विश्राणयन्ती विजरामरत्वं विदिद्युते भाष्यसुघा यतीन्दोः॥१००॥

राङ्कर की भाष्य-रूपी सुधा अनादि नेद-रूपी सागर के मन्थन से रपन्न होनेनाली है; काम क्रोध आदि राष्ट्रओं के। जीवनेनाले विद्वानों से रिवत है। वह अजरता तथा अमरता के। देती हुई प्रकाशित हुई ॥१००॥

व ॥ वां इदब्जानि विकासयन्ती तमांसि गाढानि विदारयन्ती।

व विषय्ये ज्ञान् पविजापयन्ती भाष्यप्रभाडभाद्यतिवर्यभानोः॥१०१॥

सजनों के हृद्य-कमल के। विकसित करती हुई, गाद अन्यकार के। विकसित करती हुई, प्राद अन्यकार के। विकसित करती हुई यिन्श्रेष्ठ शहर-

कियो सूर्य की भाष्यरूपिग्री प्रभा चारों श्रोर चमक की॥ १०१॥ •

वायमन्दरविमन्यनजाता भाष्यनूतनसुधा श्रुतिसिन्धोः।

विबुधेभ्यश्चित्रमत्र क्तिरत्यमृतत्वम्'॥ १०२॥

श्राचार्य शङ्कर ने वेद-रूपी समुद्र की न्यायरूपी मन्द्राक्ष मथकर आंध्य-रूपी नवीन, सुधा का निकाला। इस नवीन है को यह विशेषता है, कि जहाँ वह प्राचीन सुधा पान करने हैं श्रमरत्व प्रदान करती थी वहाँ यह सुधा अवग्रमात्र से हो विद्वानों के। अमरता प्रदान करती है।। १०९॥

पादादासीत् पद्मनाभस्य गङ्गा शम्भोर्वक्त्राच्छांकरी गा श्राद्या लोकान् दृश्यते मुडजयन्तीत्यन्या मन्नाजुद्धरत्येष के

भगवान् पद्मनाभ (विष्णु) के पैर से गङ्गा उत्पन्न हुई; परनुष भाष्य-रूपी सूक्ति शिव के मुख् से उत्पन्न हुई। दोनों में यह मा है कि जहाँ गङ्गा लोगों की जल में मम कर देती है वहाँ स डूबे हुए लोगों का उद्धार करती है।। १०३॥

व्यासें दर्शयति स्म सूत्रक लितन्यायौघरत्नावली-

रर्थालाभवशास्त्र कैरपि बुधैरेता गृहीताश्चरम्। अर्थाप्त्या सुलभाभिराभिरधुना ते मण्डिताः पण्रिता

व्यासरचाऽऽप कुतार्थतां यतिपतेरौदार्यमाश्वर्यक्रा ज्यास ने वेदान्त-सूत्रों में विहित न्यायरूपी रह्नों की मालांगी लाया था, परन्तु श्रर्थ न जानने के कारण परिडतों ने झा पहिचाना ही नहीं। शाङ्कर भाष्य से अथ की प्राप्ति होने व होनेवाली इन रत्नमालात्रों के द्वारा पंख्डित लोगः मख्डित ऋति। तथा व्यासजी भी कृताय हो गये। यतिपति शहर बी सचमुच ब्राश्चर्यजनक है ॥ १०४॥

विद्रष्जा ततपः फतं श्रुतिवधू धिम्म छमरतीस्र जं सद्वैयासंकस्त्रमुग्घमधुरागएयातिपुण्योदयम्। वाग्देवीचिरभोग्यभाग्यविभवपाग्भारकोशालयं भाष्यं ते निपिबन्ति हन्त न पुनर्येषां भवे संभव

य

河。河

विकास है। की मान्य विद्वानों की तपस्या का फल है; बीन के किशापाश के। अलंकत करनेवाली जूही की माला के किशापाश के। अलंकत करनेवाली जूही की माला के व्याससूत्र रूपी सुन्दर खाद्य के अगणित पुण्यों का दृदय है तथा से हैं। ज्याससूत्र रूपी सुन्दर खाद्य के अगणित पुण्यों का दृदय है तथा सहित के विरकाल तक भोगने योग्य आस्य के वैभव के अतिशय की सानेवाला के। व है। जो मजुन्य ऐसे भाष्य का सतत परिशीलन बानेवाला के। व है। जो मजुन्य ऐसे भाष्य का सतत परिशीलन बानेवाला के। व स्थाना दिश्वरन्धरा अतिसुधा सिन्धोर्यतिक्ष्मापते-

<sup>यह का</sup> हमानै: कुमतान्धकारपटछैरन्धीभवक्त्वक्षुषां

पत्थानं स्फुटयन्त्यकाण्डकमभा तर्काकिविद्योतितै: ॥१०६॥
यद्विराज शङ्कर के अन्थों की रचना श्रुतिरूपी चीरसागर के लिये
दराचल पर्वत की तरह है अर्थात् उसके (श्रुति के) सार तस्त्र के।
अलकर बाहर प्रकट करनेवाली है। यह परमात्मा की जाननेवाले
वा पों के हृदय में आनन्द उत्पन्न करती है। चमकनेवाले तर्क रूपी
श्रित के प्रकाश से और कुमति-रूपी अन्धकार-समृह से अन्ये होनेवाले
वा पीतानाशनेन स्वाहत करती हुई भली भाँति चमक रही है॥ १०६॥
सीतानाशनेन स्वाहत करती हुई भली भाँति चमक रही है॥ १०६॥

इस मीतानायनेतुः स्थलकृतसलिलद्वेतमुद्रात् समुद्रा-

ति व रहाकर्षणाद् द्रागवनतशिखराद् भोगसान्द्राक्येन्द्रात्। इतिमा च पाचीनभूमीघरमुकुटतटादा तटात् पश्चिमाद्रे-

रहैताद्यापवर्गा जयित यितिधरापोद्गृष्टता ब्रह्मविद्या-॥१००॥ दिनिए में समुद्र से लेकर उत्तर में सुमेरु पर्वत तक तथा पूर्व में याचल से लेकर पिछ्छम में अस्ताचल तक, आचार्य के द्वारा प्रकाशित, दिन-रूपो अपवर्ग की देनेवाली, ब्रह्मविद्या का विजय सब देशों में कि हो। भारत के दिनिया में वर्तमान समुद्र रामचद्ध के राह दिखाने-

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वत्तर में सुमेर के शिखर शिवजी के द्वारा आकर्षण किये कारें नम गये थे तथा देवमूमि होने के कारण वहाँ मोगों को शिक्ष वर्तमान रहती है। इन दोनों के बीच में और उद्याचल तथा के बीच में ब्रह्मिव्हा के विजय की प्रार्थना इस काव्य का कर रहा है।। १०७॥

इति श्रीमाधवीये तद्भक्षविद्याप्रतिष्ठिति: ।
संक्षेपशङ्करजये षष्ठः सर्ग उपारमत् ॥ ६॥
माधवीय शङ्करदिग्विजय में ब्रह्मविद्या की प्रतिष्ठा
का सूचक ब्रष्ठ सर्ग समाप्त हुआ।





न्यासजी का दर्शन तथा कुमारिलमह से मेंट

स कुम्ह शारीरकसूत्रभाष्यमध्यापयक्रश्रसरित्सगीपे।

1

वाने है

निपुद्धा तथा इ

शिष्यातिशङ्काः शमयञ्जुवास यावन्त्रभोमध्यमितो विवस्तान् ॥१॥

एक बार शक्कराचार्य गङ्गा के पास रहते हुए शारीरक साध्य अपने विद्यार्थियों के। पढ़ाया करते थे और जब तक दोपहर नहीं हो जाता था वब तक शिष्यों की शक्काओं के। दूर करते हुए वहीं पर रहते थे॥१॥ श्रान्तेष्वयाधीत्य शनैर्विनेयेष्वाचारी उत्तिष्ठति यावदेषः।

ताबद्ग द्विजः कश्चन दृद्धस्यः कस्त्वं किमध्यापयसीत्यपृच्छत् ॥२॥

प्रन्थों के पढ़कर विद्यार्थियों के श्रान्त हो जाने पर जब श्राचार्य के, तभी फोई ब्राह्में या श्राकर पूछने लगा—तुम कौन हो श्रीर क्या पढ़ा रहे हो ? ॥ २॥

शिष्यास्तम् चुर्भगवानसौ नो गुरुः समस्तोपनिषत्त्वतन्त्रः।

भनेन द्रीकृतभेदवादमकारि शारीरकसूत्रभाष्यम् ॥ ३ ॥
विद्यार्थियां ने उस ब्राह्मण् से कहा—समृत उपनिषदों में स्वतन्त्र
रे हमारे गुरु हैं। इन्होंने ब्रह्मसूत्रों पर द्वैतवाद के दूर करनेवाला भाष्य

1

1

N

丽

K

श्र

ग्रंय

स्एड

M

त्या

क्या

विवाद

एवं ः

भाच

\$

विक्र

पाल

गोहि

10

स चात्रवीद्धाष्यकृतं भवन्तमृते वदन्तयद्भुतमेतदास्ताम्। अथैकमुचारय पारमार्षं यतेऽर्थतस्त्वं यदि वेत्य सूत्रम्ं ॥ १॥

शिष्य के वर्चन सुनकर वह ब्राह्मग्रा बोला—ये छात्र आप भाष्यकार बतलाते हैं। यह अद्भुत बात तब तक दूर रहे। यह गा ऋषि वेद्व्यास के द्वारा प्रणीत सुत्रों के अर्थ की तुम जानते हैं। एक सूत्र की व्याख्या तो करो।। ४।।

तमब्रवीद्वाष्यकृद्रयवाचं सूत्रार्थविद्वचोऽस्तु नमा गुरुभ्यः। सूत्रज्ञताहंकृतिरस्ति नो मे तथाऽपि यत् पृच्छसि तद् व्रवीमि॥

भाष्यकार ने उस ब्राह्मए से यह सुन्दर वचन कहा - सूत्राकी गुरु लोगों के। मैं नमस्कार करता हूँ। मैं सूत्रों के अर्थ जानते स अहङ्कार नहीं करता तथापि जो आप पूछते हैं उसका उत्तर हैं नार्वाश पप्रच्छ सोऽध्यायमथाधिकृत्य तृतीयमार्म्भगतं यतीशम्। तदन्तरेत्यादिकमस्ति सूत्रं ब्रह्मे तद्र्थं यदि वेत्य किञ्चित्

इरा पर उस ब्राह्मण ने यतिराज शङ्कर से ब्रह्मसूत्र के तृतीय अवा के प्रथम सूत्र "तद्न्तर-प्रतिपत्तौ रहित संपरिष्वक्तः प्रश्ननिरूपणाम्याए विषय में पूछा। यदि तुम इसकः कुछ भी अर्थ जानते हो तो कहो॥ स पाइ जीवः करणावसादे संवेष्टिता गच्छति सूतस्मैः। तारिडश्रुतौ गौतमजैबलीयपश्नात्तराभ्यां प्रथितोऽयमर्थः ॥ ॥

शङ्कर ने उत्तर दिया — इन्द्रियों के अवसन्न होने पर अर्थात्। के समय दूसरे देह की प्राप्ति के लिये जीव पश्चभूतों के सूक्ष्म प्रता स संयुक्त होकर दूसरे स्थान में जाता है। इस विषय का निध 'तायिड श्रुति' में गौतम और जैबल के प्रश्न और उत्तर के द्वारा मि गया है ॥ ७ ॥

टिप्पणी—क्वान्दोग्यं (५ । ३ । ३ ) में जैबलि ब्रीर गौतम के कथन में इस विषय का विस्तृत वर्णन है। प्रश्न था—पाँचवीं ब्राहुति वेश विशेष [新]

4

1

विश

MP

ते, व

IN

र्वन

न

191

षा

Ni.

UST

H

H

T

क्षे पूर्व का शाक्कर माध्य देखिए।

खिक्तमय<sup>े</sup> निशमय्य तेन स वावद्कः शत्रा विकल्प्य।

शहरहयत् पण्डितकुञ्जराणां मध्ये महाविस्मयमाद्धानः ॥ ८॥ इस अर्थ का सुनकर उस वावदृक ब्राह्मण ने उन पण्डितों के हृदय में अवन विस्मय उत्पन्न करते हुए सौ तरह से विकल्प उत्पन्न कर इसका अइन किया॥ ८॥

मत्वं सर्वं फिर्णितं तदीयं सहस्रघा तीर्थकरश्चलण्ड।

त्योः सुराचार्यफणीन्द्रवाचोर्दिनाष्ट्रकं वाक्क हो जजुम्मे ॥ ९ ॥
किनके वचन का अनुवाद करके शङ्क्य ने सौ तरह से - उसका ब्रयहन
किया। इस प्रकार बृहस्पति और शेषनाग के समान इन दोनों में यह

विषय बाठ दिन तक चलता रहा ॥ ९॥

एं बदन्ती यतिराह्द्विजेन्द्री विलोक्य पार्श्वस्थितपद्मपादः।
भाषार्थमाहेति महीसुरोऽयं व्यासो हि नेदान्तरहस्यवेत्ता ॥१०॥
इस प्रकारु से यतिराट् श्रीर द्विजराट् की परस्पर विवाद करते
किर समीप में बैठे हुए पद्मपाद बोल चठे—हे श्राचार्य! ये ब्राह्मण

तं गहरः शङ्कर एव साक्षाद्ध व्यासस्तु नारायण एव नृनम् ।

गोर्विवादे सततं प्रसक्ते किं किंकरोऽहं कर्वाण सद्यः ॥११॥

हे गहर । तुम साचात् शङ्कर हो तथा व्यासं,स्वयं, नारायण हैं।

तिनों में विवाद होने पर आपका दास मैं क्या कहरें।॥११॥

1

श्रीव

翻

खान

पहला

爾

वाद्

दाध

f

में अ

तशा

इतीद्भाक्षण्ये वची विचित्रं स भाष्यकृत् सूत्रकृतं दिह्सुः। कृताञ्जित्तिस्तं प्रयतः प्रयाम्य बभाग वाणी नवपद्यस्पाम्॥१॥

यह विचित्र वचन सुनकर भाष्यकार ने सूत्रकार के देखें इच्छा से हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और पद्यों के रूप में वे स्क स्तुति करने लगे—॥ १२॥

भवांस्तडिचारुजटाकिरीटप्रवर्षुकाम्भोधरकान्तिकान्तः। श्रम्रोपवाती धृतकुष्णचर्मा कृष्णो हि साक्षात् कित्रोपहन्ता॥१३

आप विजली के समान सुन्दर जटा-जूट से वृष्टि करनेवाले मेर हे कान्ति के समान सुन्दर हैं। शुभ्र यज्ञोपनीत तथा सगचर्म के। भाष करनेवाले, कलि के दोष की नष्ट करनेवाले साम्रात् कृष्ण हैंगा व्यास हैं॥ १३॥

भावत्कसूत्रमतिपाद्यतादक्परापरार्थमतिपादकं सत्। ब्रह्वेतभाष्यं तव संमतं चेत् सोढा ममाऽऽगः पुरतो भवाऽऽशु ॥श

चापके सूत्र के द्वारा प्रतिपाद्ध, अद्वेत ब्रह्म रूप, परमार्थ तथा स रूप अपरार्थ की प्रतिपादन करनेवाला यह अद्वैत भाष्य यदि आपे सम्मत हो तो मेरे अपराध चर्मा कर सुमे सामने दर्शन दीजिए॥ १४॥

व्यासजी का वर्णन

एवं वद्वयमथैक्षत कृष्णमारात् चामोकरव्रततिचारुजटाकलायम् । विद्युक्षतावलयवेष्टितवारिदाभं "

चिन्द्यद्रयां प्रकटयन्तमभीष्टमर्थम् ॥ १५॥

इस प्रकार से कहते हुए शङ्कर ने श्रापने पास व्यास मुनि के हैं। साने की लताओं के समान उनकी जटाओं का कलाप शोमित था। विजली के वल्य से वेष्टित मेघ की तरह शोभायमान थे तथा झानी के द्वार करने के द्वारा अभीष्ट अर्थ की प्रकर्ट कर रहे थे।। १५॥

[स्रों ७] गाहोपगूढमनुराजजुषा रजन्या

1.

श

ने श्रे

नशं

18

व श्रे

MA

स्य

18

ħ 1

1

गहीपदं विद्धत शरदिन्दुविम्बम्।

तापिच्छरीतित जुकान्ति करीपरीत

कान्तेन्दुकान्तघटितं करकं दघानम् ॥ १६ ॥

वे अनुरागवती रजनी के द्वारा आलिङ्गित शात्-चन्द्रमा की भी इसनी शरीर-शोभा से निन्दित कर रहे थे। तमाल के समान अपने हिर्म की कानित से ज्यात थे और रमणीय चन्द्रकान्त मिण से निर्मित माह्यु की घार्ए कर रहे थे।। १६।।

सप्ताधिकाच्छदरविंशतिमौक्तिकाट्यां

🗻 सत्यस्य मूर्तिभिव विश्रतमक्षमालाम् ।

तत्ताहशस्वपतिवंशविवर्धनात्माक्

तारावलीमुपगतामिव चानुनेतुम् ॥ १७ ॥

वे लच्छ छिद्रवाले सात से अधिक बीस (२०) मातियों की बनी षाव माला के। सत्य की मूर्ति के समान धारण कर रहे थे। जान बा था, यह सत्ताइस नसत्रों की मोला है जा चन्द्रवंश के वर्धन के कि अनुनय (विनय) करने के लिये व्यासजी के पास त्राये हों ॥ १७॥

किं तचमों दूहनेन भूते्रद्भ भूतनेनापि जटाच्छटाभिः।

षाक्षमाचावचयेन शम्भार्घासनाध्यासनसल्यपात्रम् ॥ १८॥

सिंह के चम को धारण करने से, शरीर में भस्म मलने से, जटाओं श्रीर रुद्राच-मालां के रखने से जान पड़ता था कि वे भगवान्

कि के अर्थासन पर बैठने की योग्यता रखनेवाले हों।। १८॥ म्द्रीविद्यासृणितीक्षणधारावशीकृताहंकृतिकुं अरेन्द्रम्।

त्रिमाल्लराङ्को ज्ञच लासूत्रदामनियन्त्रितां कृत्रिम्गोस्हस्रम् ॥ १९॥

[ 81/1] वे अद्वेत-विद्या के अङ्गुश की तीक्ष्ण धार से अहङ्कार-रूपी हार्थों वश में करनेवाले थे और अपने अद्वैतशास्त्र-रूपी शहु (सुँह) उज्ज्वल सूत्र रूपी रिसयों से अकृत्रिम श्रुतिरूपी हजारों गायी के बैंक वाले थे ॥ १९॥

तत्ताद्दगत्युज्ज्वलकीर्तिशालिशिष्या लिसंशोभितपार्वभागम्। कटाक्षवीक्षामृतवर्षधारानिवारिताशेषजनानुतापम् ॥ २०॥

चडावल कीर्तिशाली शिष्यमगडली उनके पार्श्व की सुशोभित कर ए थी तथा उन्होंने अपने कटाच-रूपी अमृत की धारा की बरसाकर सम्ब मनुष्यों का सन्ताप दूर कर दिया था ॥ २०॥

朝

त्।=

**4U** 

f

समृहो 朝

हे प्रह

पय

नो है

响

विजोक्य वाचंयमसार्वभौमं स शङ्करोऽशङ्कितदर्शनं तम्। गुरुं गुरूणामि हृष्ट्चेताः प्रत्युद्ययौ शिष्यगणैः समेतः

मुनियों में सर्वश्रेट, गुरुश्रों के भी गुरु, व्यासजी की श्रक्ष आये हुए देखकर शङ्कर प्रसन्न हुए और अपने शिष्यों के साथ सर्वे अगवानी करते के लिये आगे बढ़े ॥ २१॥

अत्याद्राच्छात्रगर्णैः सहासुः पत्युद्रतस्तच्यरणौ प्रणम्य । यत्यप्रगामो विनयो प्रहृष्यिन्स्त्यत्रवीत् सत्यवतीसुतं सः॥ २२॥

शिष्यगणों के साथ त्रागे जाकर शङ्कर ने व्यासजी के चरणें है प्रणाम किया तथा विनयी यतिराज प्रसन्न होकर सत्यवती के पुत्र वार से ये वचन बोजे—॥ २२॥

## ° व्यासजी की स्तुति

द्वैपायन स्वागतमस्तु तुभ्यं दृष्ट्वा भवन्तं चरिता.मयाऽयीः। युक्तं तदेतत् त्विय सर्वकालं परोपकारव्रतदीक्षितत्वात् ॥२३॥

हे व्यासजी ! आपका स्वागत है। आपको देखकर मेरे समल सम्पन्न हो गये । परोपकार-व्रत में दी चित होने से आपमें सब क्री के सम्पादन करने की याग्यता का हाना बिल्कुल ठीक है।। २३॥

[सां ७] [N] व पुराणानि दशाष्ट्र साक्षात् श्रुत्यर्थगर्भाणि सुदुष्कराणि। 首 क्वानि वर्धद्वयमत्र कर्तुं को नाम शक्रोति सुसंगतार्थम् ॥२४॥ 1 हे सुनि! आपने श्रुति के अर्थ से गर्भित अत्यन्त दुष्कर अठारह Tri. विमा की है। भला कौन ऐसा आदमी है जो सङ्गत अर्थवाते दे। श्लोकों की भी रचना कर सके १॥ २४॥

हिमायी-अठारहीं पुराणों के नाम इस श्लोक में बड़ी मुन्दरता से सुचित

阿神養—

il)

T

118

मात्

नसे

1

बे

W

मद्रयं भद्रयं चैव, ब्रत्रयं वचतुष्ट्यम्। <del>श्रनापन्निङ्गकूस्कानि पुराग्गानि प्रचत्त्वे ॥</del>

मकार से आरम्भ होनेवाले दें। पुराक्षा हैं = मत्स्य, मार्क्यहेय; मकारादि ो=भविष्य, भागवतः, त्रत्रयं = त्रह्माएड, त्रह्मवैवर्तं तथा त्राह्मः वचतुष्टय = बाह्, वीमेन, वायु (या शिव ) तथा विष्णु; अकारादि से आरब्ध एक-क पुराण है-- अभि, नारद, पद्म, लिङ्ग, गरुड़, कूर्म तथा स्कन्द।

वेदार्णवं व्यतियुतं व्यद्धाश्रतुर्धा

शाखामभेदनवशाद्भितान् विभक्तान्। पन्दाः कलौ क्षितिसुरा जनितार एते

वेदान् ग्रहीतुमलसा इति चिन्तयित्वा ॥ २५ ॥

मित्रित वेद-समुद्र के। आपने ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्व इन चार ष्हों में विभक्त किया तथा उनकी अनेक शाखा-प्रशाखाओं का भी स्वित्ये भेद किया कि कलियुग के ब्राह्मण अत्युन्त मन्द्मति होकर वेद म्बालसी होंगे ॥ २५॥

षिद्विजानासि भवन्तमर्थं गतं च सर्व न न वेत्सि यत्तत्। गे वेत क्यं भूतभवद्भविष्यत्कयात्रवन्धान् रचयेरजानन् ॥ २६॥

भाष भविष्य अर्थ के। जानते हैं। वर्तमान तथा भूत अर्थ से भी भी भौति परिचित हैं। ऐसा कोई अथ<sup>ी</sup> नहीं जिसे आप नहीं जानते हैं।

30

1

वा

यदि ऐसा नहीं होता ते। त्राप भूत, वतमान तथा भविष्य हे हैं। प्रबन्धों के। कैसे बनाते ? ।। २६॥

आभासयन्नन्तरमङ्गमान्ध्यं स्थूलं च स्रक्षमं बहिरन्तरं च। अपातुदन् भारतशीतरिष्मरभूदपूर्वी भगवत्पयोधेः ॥ २७॥

सब लोगों के भीतर रहनेवाले अष्ट-मृति शिव को प्रकट करता हुँव स्थूल (कार्य) सूक्ष्म (कारण) बहि: (बाह्य जगत्) अन्तर (बाह्य जगत्=आत्मा) के विषय में अज्ञानक्षपी अन्धकार की दूर करनेवा 'महाभारत' रूपी अपूर्व चन्द्रमा समुद्रकृषी आपसे उत्पत्र हुँव है। चन्द्रमा केवल बाहरी अन्धकार की दूर करता है, पलु व महाभारतकृषी चन्द्रमा भीतरी श्रज्ञानान्धकार की दूर करता है। इं इसकी विशेषता है।। २७॥

> वेदाः षडङ्गं निखिलं च शास्त्रं महान् महाभारतवारिराशिः।

त्वत्तः पुरीणाहि च संबभूबुः

सर्वे विदीयं खज्ज वाङ्मयारुयम्॥ २८

वेद, छः श्रङ्ग, सब शास्त्र, महाभारतरूपी महान् समुद्र, समत पुण हो से पैदा हुए हैं। इस प्रकार समस्त वाङ्मय के कर्ता हो हैं।। २८।

द्वीपे कचित् समुद्यकृतमेव धाम शाखासहस्रसचिवः शुकसेव्यमानः ।

**ब्छासयत्यहह यस्तिलको मुनीना**-

मुच्चैः फलानि सुदृशां निजपादभाजाम् ॥ २९ ॥ स्व सत्यप्रकाशास्त्रप्रपत्रद्वा ही व्यास के रूप में किसी द्वी<sup>प में कि</sup> हुए। इन्होंने वेद की सहस्र शास्त्रात्रों का विभाग किया है। है [स्रों ७] करते हैं। मुनियों में ये श्रेष्ठ हैं। अपने चरण की सेवा हतेवाले विद्वानों के मोचरूपी फल प्रदान करते हैं। इस प्रकार ये श्रावाण से मिराइत, शुक्र से सेवित, उत्कृष्ट फल पैदा करनेवाले करपट्च इंसमान हैं॥ २९॥

, वत्से सदाऽऽर्तिशामनाय हृदा गिरीशं गापायसेऽधिवदनं च चिरन्तनीर्गाः। द्री करोषि नरकं च दयाई दृष्टचा

q.

ini

13

1

4

4

18

कस्ते गुणान् गदितुमद्भुतकृष्ण शक्तः ॥ ३०॥

श्राप क्लेश के शमन करने के लिसे हृद्य में शङ्कर के धारण करते. । श्रुति-रूपी चिरन्तन (पुरानी) वाणी को रत्ता मुख में करते हैं: ह्मार्रि से नरक का संहार करते हैं। इस प्रकार हे अद्मुत कृष्ण ! अपके समप्र गुर्गों के वर्णन में कौन समर्थ हा सकता है ? ।। ३०।।

विषकी—न्यास मुनि के। श्रद्भुत् कृष्ण कृहने में तात्पर्य है। गोपाल इस्प ने तो गोपों की ही रचा के लिये गो धर्मन पर्वत का सात दिन तक घारपा विशाया। व्यासजी तो गिरीश शङ्कर के सज्जनों के क्लेश दूर करने पुष्कित सदा हृदय में घारण करते हैं। हुःष्ण ने तो नवीन गायों का वन में र नामा या तथा नरक असुर के। युद्ध में पराजित किया था, परन्तु व्यासजी है उपरिनिर्दिष्ट काय इससे विचित्र हैं। अतः ये अद्मुत कृष्ण हैं।

गामनिन अतयः पदार्थं न सन्न चासन् बहिर्न चान्तः। मिष्यानन्द्घनः परात्मा नारायणस्त्वं प्ररुषः पुराणः ॥३१॥

'सर्वं ज्ञानमनन्त' त्रह्म', 'विज्ञानमानन्दं त्रह्म', 'नासदासी नोसदासी-विनीप् आदि श्रुतियाँ जिसका तत् व्तथा त्व पदार्थ का तत्त्यार्थ बत-हैं को न तो सत् है, न असंत् है, न बाहर है और न भीतर है; जो भिवानत् स्वरूप परमात्मा है, वही पुराख पुरुष नारायणं आप हैं॥३१॥

-

A

H

黄

वार्

N

F

टिप्पणी—'नारायण' शब्द की व्युत्पत्ति भिन्न भिन्न प्रकार से की बारे। 'नर' शब्द का अर्थ स्थावर जङ्गमात्मक समस्त शरीर, उसमें विविद्या की जीव का नाम हुआ। 'नार'। जीवों के आश्रय होने से परमात्मा का नाम कि या हुआ। मनु (१।१०) की व्युत्पत्ति इससे विलाच्या है। उनका कहता है

श्रापो नारा इति प्रोक्ता, श्रापो वै नरस्तवः। ता यदस्यायनं पूर्वे, तेन नारायणः स्मृतः॥

इति स्तुतस्तेन यथाविधानमासेदिवान् विष्टरमात्मितिष्ठः। द्वैपायनः प्रश्रयनप्रपूर्वकायं यतीशानिमदं बभाषे॥ ३२॥

इस प्रकार स्तुति की जाने पर आत्मिनिष्ठ व्यासर्जी विहित आक पर बैठे तथा देह के अगले भाग की मुकाकर प्रणाम करनेवाले स्तिपाः बोले—॥ ३२॥

त्वमस्मदादेः पदवीं गतोऽभू-

रखएडपाण्डित्यमबोधयं ते।

शुकाषवत् भीतिकरोष्ट्रिस विद्वन्

पुरेव शिष्येः सह मा भ्रमीस्त्वम् ॥ ३३ ॥

तुमने हमारी पदवी की पहिले ही प्राप्त कर लिया है। हैं। अखराड पारिडत्य की हमने जान लिया। हे विद्वन् ! तुम शुक की समे प्यारे हो। पहिले की तरह अब शिष्यों के साथ इघर-हार भी मत करो॥ ३३॥

कृतं त्वया भाष्यमितीन्दुमौलेः सभाकणेसिद्धमुखानिश्व। हृदा प्रहृष्टेन दिदृक्षया ते हगध्वनीनः प्रशमिन्नभूवम् ॥ ३१।

शङ्कर के सभाङ्कणे नामक सिद्ध के मुख से सुनकर तुमने वा व बनाया है।, हे शान्त मुनि! मैं प्रसन्न चित्त होकर तुम्हें हैं इच्छा से तुम्हारे सामने आया हूँ ॥ ३४॥ [81 0] हत्तं मुनीन्द्रवचनश्रवणोत्यहर्ष रोमाश्चपूरमिषतो बहिरुत्सुवन्तम्। विम्रत्तमभ्रहिनां रूपद्दभ्रशिक्त

1

村

श्रीशङ्करः शुक्रमतार्णवपूर्णचन्द्रः ॥ ३५ ॥

इस प्रकार मुनीन्द्र के वचन की सुनकर शङ्कर ने रोमाञ्च के ज्याज से क्राना हुई बाहर प्रकट किया। वे शुक्त के अद्वेत मत क्रपी समुद्र की हाने के लिये पूर्णचन्द्र के समान रमणीय थे। वे मेघ की तरह शोभाय-<sub>शत शक्ति∙सम्पन्न</sub> व्यासजी से बोले—॥ ३५॥

मानुवैद्यायमा सुनीन्द्रा महाजुभावाः नजु यस्य शिष्याः।

विष्णु हिमीयानिष तत्र कोऽहं तथापि कारुण्यमद्शि दीने।।३६।।

मुक्तु, पैल श्रादि महानुभाव ऋषि लोग जिसके शिष्य हैं, वहाँ तृण हे भी लघुतर मैं किस गिनती में हूँ। तथापि आपने इस दीन पर दया दिसलाई है ॥ ३६ ॥

मोइं समस्तार्थविवेचकस्य कृत्य भवतस्त्र सहस्तर्यने

गाष्यप्रदीपेन महर्षिमान्य नीराजनं भृष्ट्रहतया न लड्जे ॥ ३७ ॥

रहेमहर्षि-पूज्य ! समस्त अर्थ का त्रकट करनेवाले आपके सूत्र रूपी एं को अपने भाष्य-रूपी प्रदीप से आरती उतारकर मैं घृष्टता से लिजत बी हो रहा हूँ। स्वयंप्रकाश सूर्य को प्रकाशित करने के लिये दीपक में आवश्यकता नहीं हेश्ती । उसी प्रकार उपनिषद्-अर्थ को प्रकट करने-वि व्यास-सूत्र के उत्पर व्याख्या की आवश्यकता नहीं है।। ३७॥

मारि यत् साहसमात्मबुद्धःचा भवत्र्वशिष्यव्यपदेशभाजा ।

विवार्य तत्स्कि दुरुक्ति जा लमही समीक तुमिदं कृपाद्धः ॥ ३८॥ आपके प्रशिष्य होकर मैंने अपनी छोटी बुद्धि से जो यह साहस किया क्षे विचारकर मेरी सूक्ति और दुरुक्ति की रचना को सम करने में भए ही येंास्य हैं ॥ ३८॥

[ 410] [

1

A

इत्यं निगद्योपरतस्य हस्ताद्धस्तद्वयेनाऽऽद्ररतः स भाष्यम्। आदाय सर्वत्र निरैक्षतासौ प्रसादगाम्भीर्यगुणाभिरामम् ॥३१॥

इस प्रकार कंहकर चुप हो जानेवाले शङ्कर के हाथ से आवा ने अपने दोनों हाथों से बड़े आदर से भाष्य की लिया और प्रका तथा गाम्मीर्य गुणों से अभिराम इस भाष्य के। सब जगह विका पर्वक पढ़ा ॥ ३९ ॥

सूत्रानुकारिमृदुव<del>ाव</del>यनिवेदितार्थ स्वीयै: पदै: सह निराकृतपूर्वपक्षम् । सिद्धान्तयुक्तिविनिवेशित्रतत्स्वरूपम्

दृष्ट्राऽभिनन्द्य परितोषवशादवोचत् ॥ ४०॥

सूत्र के अनुसार मृदु वाक्यों से अथं की प्रकट करनेवाले, का पदों से पूर्व पच का खरडन करनेवाले, युक्तियों से सिद्धान के तह का प्रकट करनेवाले, भाष्य का वेद्व्यास ने देखकर अभिनन्दन कियात सन्तुष्ट होकर कहा—॥ ४०॥

न साइसं तात भवानकार्पीद्ध यत्सूत्रभाष्यं गुरुणा विनीतः। विचार्यतां स्कदुरुक्तमत्रेत्येतन्महत् साहसमित्यवैमि ॥ ४१॥

हे तात ! तुमने साहस नहीं किया है, क्यों कि गुरु के द्वारा कि होकर इस भाष्य की रचना की है। 'इसमें सूक्ति तथा दुर्वा विचार कीजिए' यह कहना ही बड़ा साहस है ॥ ४१॥

मीमांसकानामपि मुख्यभूतो वेत्याखिलच्याकरणानि विद्रा के विनिःसरेत्ते वदनाद्व यतीन्दो गोविन्दशिष्यस्य कथं दुरुक्तर् ।

हे विद्वन् ! तुम मीमांसकां में भी मुख्य हो, सम्पूर्ण व्याक्त जानते हो। हे यतिराज ! तुम तो गोविन्द के शिष्य हो। वुम्हारे ह से अशुद्ध पद कैसे निकल सकता है ? ॥ ४२ ॥

B)

B. चार.

61

[सौं७] वश्वत्रत्वं सकतार्थदर्शी महानुभावः पुरुषोऽसि कश्चित्। के ब्रह्मचर्थाह विषयानिवार्य पर्यत्र जः सूर्य इवान्यकारान् ॥४३॥ हुम प्राकृत (साधारमा ) मनुष्य नहीं हो। सकल अथ<sup>९</sup> की जानने-विसे के बाद अन्धकार के बूर करने-क्षे स्र्यं की तरह विषयों के। हटाकर संन्यास प्रहण कर लिया है।।४३॥ विश्वामीणि त्रघूनि यानि निगृदभावानि च मत्कृतानि। तामेबिमत्यं विरह्य नास्ति यस्तानि सम्यग्विवरीतुमीष्ट्रे।।४४॥ क्र्यंगिर्भत, तिंगूढ़ भाववाले, लघु, श्रल्पाचर-सम्पन्न मेरे सूत्रों की स्यक् व्याख्या करने में तुमको छे। इकर ऐसा कौन आदमी है जो समथ हो सकता है ॥ ४४ ॥

निसर्गदुर्ज्ञानतमानि को वा सूत्राएयलं वेदितुमर्थतः सन्। शासु तावान् विवरीतुरेषां यावान् प्रणेतुर्विबुषां वदन्ति ॥४५॥ लमाव से ही अत्यन्त दुई य, सूत्रों के अथ का भली भाँति जानने ं कीन विद्वान् समर्थ है ? रचिय्वा की जितना क्लेश होता है उतना है स्त्रेग व्याख्याता के। भी हे ता है। एतुम विद्वान् लोग कहते हैं ॥४५॥ भावं मदीयमवबुध्य यथावदेवं

भाष्यं पर्णेतुमनलं भगवानपीशः। संख्यादिनाऽन्यंचयितं श्रुतिसूर्धवत्यीं-

ू दतुं कथं, परशिवांशमृते प्रभुः स्यात् ॥ ४६ ॥ मेरे मान के। भली भाँति सममकर इस तरह का भाष्य बनाने में के समर्थ हो सकता है ? तथा सांख्य अहि दर्शनों के द्वारा विपरीत का भाम कराये गये वेदान्त के उद्धार करने में भगवान शङ्कर के अंश धे बेड़िकर कौन समथ हो सकता है १ ॥ ४६॥

रीषातुषङ्गक्लयाऽपि सुद्रमुक्तो धत्सेऽधिमानसमहो सक्तवाः कलार्च ।

## सर्वात्मना गिरिजयोपहितस्वरूपः

शक्यो न वर्णायतुमद्भुतशङ्करस्त्वम् ॥ ४७॥

[स्रोग]

刺

वि

स्रो

तुम में रोष क्षेश मात्र भी नहीं है। तुम अपने मन में सक्ष कलाओं की धारण करते हो। समय भाव से वेदान्त ( उपनिषद् ) वत्पन्न त्रह्मविद्या-रूपी पार्वती के द्वारा तुम सदा आलिङ्गित हो। अतः ह अद्भुत शङ्कर हो। तुम्हारा वर्णन नहीं किया जा सकता॥ ४०॥

टिप्पणी—इस श्लोक में शङ्कराचार्य अद्भुत शङ्कर कहे गये हैं स्योहि म वान् शङ्कर रोष से युंक हैं, चन्द्रमा की केवल एक कला को सिर पर वाल करते हैं तथा पार्वती के द्वारा उनका आघा अङ्ग हो आलिङ्गित रहता है का श्राचार्य शङ्कर इन तीनों बातों में विज्ञच्या हैं।

> व्याख्याप्यसंख्यैः कविभिः पुरैतद्व व्याख्यास्यते कैश्चिदितः परं च भवानिवास्मद्भृद्यं किमेते

> > सर्वेज्ञ विज्ञातुमलं निगृदम् ॥ ४८॥

प्राचीन काल में असंख्य किवों ने इसकी व्याख्या की है त्या ह चलकर कुछ विद्वान् लोग इसकी व्याख्या करेंगे परन्तु हे सर्वज्ञ! ये लोग तुम्हारे समान मेरे निगृद् अभिप्राय के। समम सकते हैं। कदापि नहीं ॥ ४८॥

> व्याख्याहि भूयो निगमान्तविद्यां विभेद्बादान् विदुषो विजित्य। ग्रन्थान् भ्रवि रूयापयश्सानुबन्धान् अहं गमिष्यामि ययाभिलाषम् ॥ ४९॥

फिर भी वेदान्त-विद्या पर ठ्याख्या-प्रनथ लिखो, मैदबादी वि की जीतकर अमुबन्ध से युक्त प्रन्थों की इस भूतल पर प्रसिद्ध हो। अपने इच्छार्नुसार जा रहा हूँ ॥ ४९ ॥

[सां ७] विष्णि प्रन्थ-रचना के आवश्यक उपकरणों के अनुबन्ध कहते विषय = ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय, २. प्रयोजन = ग्रन्थ हिलों का कारण, ३. अधिकारी = पात्र, ४. सम्बन्ध = प्रन्थ तथा विषयक प्रति-वस्मृतिपादक-सम्बन्ध स्नादि ।

विकारनं तमसाववाचत् कृतानि भाष्यापयपि पाठितानि । ब्ह्तानि सम्यक् कुमतानि धैर्यादितः परं कि करणीयपस्ति॥५०॥ व्यासजी के इतना कहने पर आचार्य बोले—मैंने भाष्यों का बनाया का श्या वन्हें पढ़ाया भी है। धीरतापूर्वक मैंने दुष्ट मतों का सम्यक् हरहन भी किया है। अब इसके बाद मुम्हे क्या करना चाहिए १॥ ५०॥ हुर्तमात्रं मणिकर्णिकायां विधेहि सद्दत्सत्त सनिधानम्। क्तिह यतेऽहं परमायुषोऽन्ते त्यजामि यावह वपुरद्य हेयम् ॥५१॥

हे सज्जनों के प्रेमी न्यासजी ! इस मियाकियाँका घाट के पास एक 🖚 अप खड़े रहिए जब तक मैं अपने परमायु की समाप्ति पर इस विश्तीर की आज ही छोड़ दुँ।। ५१॥

इतीदमाकएर्य बचो विचिर्देश्य स शङ्करं पाह कुरुष्व मैवम्। श्रनिर्जिताः सन्ति वसुन्धरायां

त्वया बुधाः केचिदुदारविद्याः ॥ ५२ ॥

स वक्त के सुनकर व्यासजी शङ्कर से बोले—हे वत्स! ऐसा मत थे। इस भूतल पर चदार विद्यावाले बहुत से विद्वान हैं जिनको कि बमी तक नहीं जीता है।। ५२॥

जयाय तेषां कति हायनानि वस्तव्यमेव स्थिरधीस्त्व्याऽपि । नो चेन्य्रमुक्षा स्वि दुर्जभा स्यात् स्यितिर्यथा मातृष्ठुतस्य बाखे ॥ ५३ ॥ 30

H

di

[ स्ता"] हे स्थिरमित शहर ! उनको जीतने के लिये तुम्हें कुछ वर्षे ह इस भूतल पर अवश्य रहना चाहिए; नहीं तो इस पृथ्वो पर मेहिन इच्छा इस प्रकार दुल्म हो जायगी जिस प्रकार लड़कपन में माता है है जाने पर शिशु की स्थिति ॥ ५३ ॥

प्रसन्नगम्भीरभवत्मणीतमबन्धसन्दर्भभवः पहर्षः।

मोत्साहयत्यात्मविदामृषीणां वरेणय विश्राणियतुः वरं ते ॥१॥ हे आत्मवेत्ता ऋषियों में श्रष्ट ! तुम्हारे द्वारा रचित प्रसन्त, गम्मी

प्रनथों के सन्दर्भ से उत्पन्न होनेवाला हर्ष तुम्हें वरदान देने के लिये हुई प्रोत्साहित कर रहा है ॥ ५४॥

> श्रष्टी वयांसि विधिना तथ वत्स दत्ता-न्यन्यानि चाष्ट भवता सुधियाऽर्जितानि । भूयोऽपि षोडश भवन्तु भवाज्ञया ते

> > भ्रयाच भाष्यमिद्मारविचन्द्रतारम् ॥ ५५॥

र्या

हे कहर निकल ने तुम्हें आठ वर्द की आयु दी थी; अन्य आठ ले पी को तुमने ऋषियों की सेंवा करने से प्राप्त किया। शिव की आहा है तुम्हें से।लह वर्ष की आयु और प्राप्त हो और यह तुम्हारा भाष्य ल ह इस भूतल पर टिके जब तक सूर्य, चन्द्रमा और तारे प्रकाशित हों रहें ॥ ५५॥

त्वमायुषाऽनेन विरोधिवादिगर्वाङ्करोन्मृ लनजागरूकैः। वाक्यैः कुरुष्वोष्टिभतर्भेद्बुद्धीनद्वैतविद्यापरिपन्थिनोऽन्यान् ॥१६

तुम इस आयु से विरोधियों के गर्वाङ्कर का सावधानता से दूर की तथा ऋद्भेत विद्या के दूसरे विपिचयों को भेद-बुद्धि से छुड़ा दो॥ ५६॥

इतीरयन्तं पति वाचम्चे स शङ्करः पावितसर्वजोकः। त्वत्स्त्रसम्बन्धवशान्मदीयं भाष्यं प्रचारं भवि यातु विद्वत् ॥ 1

(8)

[सां ७] इस प्रकार वचन कहनेवाले व्यासजी से सब लोकों की पवित्र करने-क्षे गहर बोले हे विद्वन ! तुम्हारे सूत्र के सम्बन्ध से इस भूतल पर हो ॥ ५७ ॥ क्षीरियत्वा चरणौ वचन्दे यतिमुनेः सर्वविदो महात्मा । ह्य संभान्यवर' मुनीशो द्वैपायनः सोऽन्तरधाद्व यतात्मा ॥५८॥ वह कहकर चितराज ने सववेत्ता मुनि के चरणों का प्रणाम किया मा हैपायन मुनि भी इस अवश्यम्भावी वरदान की देकर अन्तर्घान मं हे त्ये।। ५८॥

इत्यं निगच ऋषिद्विष्ण तिरोहितेऽस्मिन श्रन्तर्विवेकनिधिरप्यथे विच्यथे सः। **इत्तापहारिनिरुपाधिकुपारसानां** तत्ताहशां कथमहो विरहो विषद्धः ॥ ५९ ॥

ज़ना कह ऋषिवर के अन्तर्धान होने पर विवेक के समुद्र होने पर को में राहुर अपने हृद्य में अत्यन्त ुः खित हुए । हृद्य हे हरप के। दूर क्रोबोले, निन्यीज क्रुपा से परिपूर्ण, इस सकार के ऋषियों का विरह किस ह का से सहा जा सकता है ? ॥ ५९ ॥

क्षे ब्लाद्पक्के निजचित्तपक्के पश्यन् कथंचिद्ग विरहं विषद्य। विक्षितीशोऽपि गुरोर्नियागान् मनो द्धे दिग्वजये मनीषी ॥६०॥ अपने हृत्य-रूपी कभल में व्यास के चरण-कमल का ध्यान करते किसी प्रकार सहकर मनीषी यतिराज ने भी गुरु की आज्ञा रें दिविनाय क्रिने का सङ्कल्प किया ॥ ६० ॥

भाष्यस्य वार्तिकमथैष कुमारिलेन भट्टेन कारियतुमाद्रवान् मुनीन्द्रः। वन्ध्यायमानद् रविन्ध्यमहीघरेण वाचंयमेन चरितां हेरितं प्रतस्थे ॥ ६१ ॥

[410]

कुमारिल भट्ट के द्वारा अपने भाष्य के ऊपर वार्तिक वनती है। इच्छा से मुनिराज शक्कर विन्ध्याचल की गुफाओं के निष्कल वन है। वाले अगस्त्य मुनि के द्वारा अधिष्ठित दिच्या दिशा की तरफ वले ॥ है। तत: स वेदान्तरहस्यवेत्ता भेत्ताऽमतानां तरसा मतानाम्। प्रयागमागात् प्रथमं जिगीषु: कुमारिलं साधितकर्मजालम् ॥ है।

इसके बाद वेदान्त-रहस्यों के वेत्ता तथा वेदबाह्य मतों के मेता आकां क्रिकायड की साधना करनेवाले कुमारिल के। जीतने के लिये की प्रयाग गये ।। ६२ ।।

प्रयक्ष्म महिमा

श्रामक्ततां कित तन्मसितां सितां च कर्तुं कितन्दस्तया कितानुषङ्गाम्। श्रहाय जह्नुतनयाभथ निह्नुताघां

मध्ये प्रयागमगम् हुनिरर्थमार्गम् ॥ ६३ ॥

मज्जन करनेवाले पुरुषों हैं शरीर के। श्रसित (विष्णु मगवार समान श्यामवर्ष) तथा सित (शिव के समान उज्ज्वल) बनाने के स्मान के साथ मिलनेवाली, पापों के। दूर करनेवाली तथा प्रमुना के साथ मिलनेवाली, पापों के। दूर करनेवाली तथा प्रमुक्त के। देनेवाली गङ्गाजी के पास प्रयाग के बीच में पहुँचे॥ है। गङ्गाप्रवाहर विकास के सितमितप्रवाहर । श्रम्भ वाहरेक्परुद्धवेगा किलान्दकन्या स्तिमितप्रवाहर । श्रम्भ वाहरेक्परुद्धवेगा किलान्दकन्या स्तिमितप्रवाहर । श्रम्भ विकास वाहर ।

यमुनाजी को घारा बड़ी वेगवती है, परन्तु गङ्गा के प्रवाह के का वह प्रयाग में रुककर बहती है। अतः उसके प्रवाह में स्थिरता है। पड़ता है कि यमुना अपनी नई सखी गङ्गा के साथ मिलने से विक्र कारण मन्दगति से बृह रही है। नई सहेली के सामने उतावती कि ठीक नहीं होता ॥ ६४ ॥

[] [明] मन्वेवसद्गिरमलच्छविसम्प्रदाय-मध्येतुमाश्रितजलां कुहचिन्मराहै:। वक्रद्रयेन रजनीसहवाससौरूय-

नेह्य

計

EN IN

गर्

ili

31

Ħ

संशीलनाय किल संविततां परत्र ॥ ६५ ॥

क्हीं पर निर्मल कान्तिक्रपी पाठ के। पढ़ने के लिये, पास रहने-को बहे, मरालों से त्रिवेग्गी का जल सेवित था। अन्यत्र रात्रि के सहवास-

कि हा के सीखने के लिये चकवा-चकवी निवास कर रहे थे।। ६५॥

माऽप्रजुता दिन्यशरीरभाज आचन्द्रतारं दिवि भोगजातम्। विक्रियानियानियाः प्राहेममर्थं श्रुतिरेव साक्षात् ॥६६॥

काँ पर स्नान करनेवाले लोग दिव्य शरीर के। धारण कर दु:ख के अससे भी अपरिचित होकर स्वर्गलोक में चन्द्रमा तथा । ताराश्रों की विवि तक भोगों के। भोगते हैं। इस अर्थ का साज्ञात् श्रुति भी इती है।। ६६।।

ध्ययो - त्रिवेयी की महिमा प्रस्पिदन करतेवाली श्रुति यह है-"सितासिते सरिते यत्र सङ्गते, तत्राभंज्ञतासो दिवमुत्यतन्ति।"

भन्नातसम्भवतिरेाधिकथाऽपि वाणी

यस्याः सितासिततयैव गृणाति रूपम् । भागीरचीं यमुनया परिचर्यमाणा-

, मेतां विगाह्य मुदितो मुनिरित्यभाणीत् ॥ ६७ ॥ बन्म तथा मरण की कथा का भी न जाननेवाली (नित्य) श्रुति यमुना

अस मागीरथी में स्नान कर प्रसन्न होकर शङ्कर ने यह कहा—॥६७॥

त्रिवेणी-स्तुति मिद्रापगे पुरविरोधिजटोपरोध-

मुद्धा कुतः शतमदः सहशान् विघत्से।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

[क्री]

H

18

PIT

B

बद्धा न किंतु भवितासि जटाभिरेषा-

मद्धा जडप्रकृतयो न विदन्ति यावि ॥ ६८॥

हे सिद्ध नदीं! त्रिपुर राच्यस के। मारनेवाले शक्कर को जराशं। रोके जाने से तुम उनसे क्रुद्ध हो तब तुम सैकड़ें। पुरुषों के। शिव के स्वा कि क्यों बना देती हो ? तुम्हारे द्वारा विरचित इन शिवों की जराशं। क्या तुम बद्ध नहीं होगी ? क्या कहा जाय ! जड़ प्रकृतिवाले लोग को स्विच्य के। नहीं समम्म सकते ॥ ६८ ॥

सन्मार्गवर्तनपराऽपि सुरापगे त्वस् श्रस्यीनि नित्यमृश्चचीनि किमाददासि। श्रा ज्ञातमम्ब हृद्यं तव सज्जनानां

प्रायः प्रसाधनकृते कृतमञ्जनानाम् ॥ ई९॥

हे सुर-नदी! सन्मार्ग पर चलनेवाली होकर भी तुम अपवित्र श्रील को क्यों घारण करती हो तु हे साता! तुम्हारे अभिप्राय श्रे का सममता हूँ। तुम्हारे जल में नान कर शिव-रूप होनेवाले स्थान शरीर को मूचित करने के लिये ही तुम इन्हें घारण करती हो॥ १९॥

स्वापातुषङ्गजहताभरितान् जनौघान्

स्वापातुषङ्गजडताविधुरान् विधत्से । दूरीभवद्विषयरागहृदोऽपि तूर्ण

भूर्तीवतंसयसि देवि क एव मार्गः ॥ ७० ॥

तुम निद्रा के साथ हैं निवाली जड़ता से युक्त मनुष्यों के लिए कर देती है। प्रथात मनुष्यों के देवता हैं। हो। विषय-राग से हीन हृद्यवाले पुरुषों के। भी वृतिहाल हैं। विषय-राग से हीन हृद्यवाले पुरुषों के। भी वृतिहाल (धतुरा जिसके शिर का मूषण है वह व्यक्ति प्रथात शहर) का है। हे देवि! यह तुन्हारा मार्ग कैसा है ? ।। ७०॥

वि खुवंस्तापसराट् त्रिवेणीं शाटचा समाच्छां कि किपीटे। विश्वमाद्धृतवेणुद्र एडोऽधमर्ष गर्नानमना बभूव ॥ ७१ ॥ विशेषिकी इस प्रकार स्तुति कर तापसराज शङ्कर ने पानी में खड़े मा कि अपनी कमर के। वस्त्र से ढका और दोनों हाथों से दगड के। ऊपर का अपनिया स्नान करने की अभिलाषा की ॥ ७१ ॥ मा प्रयागे सह शिष्यसंघैः स्वयं कृतार्थो जनसंग्रहार्थी। मारिमाताऽपि च सा पुपेष द्धार या दुःखमसोह भूरि॥७२॥ प्रयाग में शिष्यों के साथ स्नान कर जन-संप्रह की इच्छा करनेवाले हार्ग स्वयं कृतार्थ हुए। प्रयाग में उन्हें अपनी माता का भी समरण क्षां जिसने इनका पालन किया था तथा अनेक कहीं के। सहा था ॥७२॥ स्रिति द्रागवसय्य वातैः कह्वारशीतैरुपसेव्यमानः। मी विश्वमाम तमालशालिन्यत्रान्तरेऽश्रुयत लोकवार्ता ॥७३॥ अतुष्ठान शोघ समाप्त करने पर कमल-वन से बहनेवाली शीतल हवा व विकार के अपर पह्ला मालने लगी। जिल्लार्थ ने तमाल से शोभित और पर ने किया। वहाँ लोगों को यह बातचील करते सुना।। ७३॥ । लिखुत्य गतिः सतां यः प्रामाएयमाम्नायगिरामवादीत्। स्त भसादात् त्रिद्वौकसोऽपि प्रपेदिरे प्राक्तनयज्ञभागान्॥७४॥ भिं गुरोकन्मयनप्रसक्तं महत्तरं दोषमपाकरिष्णुः। विवेदार्थविदास्तिकत्वात् तुषानतं प्राविश्देष घीरः ॥७५॥ बनों के आअयमूत जिस पेरिडत ने पर्वत से गिरकर वेद-मन्त्रों के विद्ध किया था श्रीर जिसके प्रसाद से स्वर्गलोक में रहनेवाले विवाधों ने यहसागों का प्राप्त किया था वही अशेष वेदार्थ को क्षेत्राती, घीर कुमारिलभट्ट—गुरु के सिद्धान्तों के स्वरहन से उत्पन्न अल्यारलमह—गुरु क । लखान्या कु की श्राम में वैके बला रहे हैं।। ७४-७५।।

[संग्री

A

श्रयं हाधीताखिलवेदमन्त्रः कूलंकषालोडितसर्वतन्त्रः। नितान्तद्रीकृतदुष्टतन्त्रस्त्रैलोक्यविभ्रामितकीर्तियन्त्रः॥ भा

इन्होंने समस्त वेद-मन्त्रों का अध्ययन किया है, अपने किनाते गिरानेवाली नदी की भाँति सब शास्त्रों का मन्थन किया है, दुष्टक को भली भाँति दूर खदेड़ दिया है तथा त्रैलोक्य में अपनी कीर्ति

विस्तार किया है।। ७६।।

## कुमारिल से भेट

अत्वेति तां सत्वरमेष गच्छन् व्यालोकयत् तं तुषराशिसंस्था। प्रभाकराद्येः प्रथितप्रभावैरुपस्थितं साश्रुष्ठस्वैर्विनेयैः॥ ००॥

इस बात को सुनकर आचार्य ने शोघ जाकर भूसे की आग में कै। कुमारिलभट्ट के। देखा। उन्हें घाँखों से घाँसू बहानेवाले •प्रभाकः क्र शिष्यों से विरा हुआ पाया ॥ ७७ ॥

धूमायमानेन तुषानलेज संदद्यप्रानेऽपि वपुष्यशेषे । संदृश्यमानेन मुखेन बार्ह्य्यरीतपञ्चश्चियमाद्धानम् ॥ ७८॥

आग से ख़ूब घुआँ निकल रहा था। उसने उनके समस्त म को जला दिया था। उनका केवल मुँह दिखलाई पड़ रहा था मि वे श्रोस की बूँदों से ढके हुए कमलके समान सुन्दर माछम पड़ते ये। द्रे विध्ताघमपाङ्गभङ्गचा तं देशिकं दृष्टिपयावतीर्णम्। ददर्श भट्टो ज्वलद्धिकरूपो जुगोप यो वेदपयं जितारिः । ।

त्राग के समान चमकनेवाले, शत्रु-विजयी, वेदमार्ग-रचक, अमिष भट्ट ने नेत्र के कोने से ही पापों की दूर करनेवाले आवार्य की श्रांक्षों के सामने श्राया हुआ देखा ॥ ७९ ॥

अदृष्टि अत्रपूर्वेष्ट्रतं दृष्ट्वाऽतिमोदं स जगाम भट्टः। अचीकर च्छिष्यगर्णैः सर्पर्यामुपाददे तामपि देशिकेन्द्रः ॥ (गोक ति। [सर्वण] महूजी, ते शङ्कर का पहिले वृत्तान्त सुन रक्ला था परन्तु उन्हें आँखों हैं है है बा था। उन्हीं शङ्कर के। अपनी आँखों से देखकर वे नितान्त है। प्राप्त विश्व अपने शिष्यगणों से उनकी पूजा करवाई। इसे शहूर ने क्षं ऋग किया ॥ ८० ॥ वातिभक्षः परितुष्ट् चित्तः प्रदर्शयामास स भाष्यमस्मै ।

ह्यों निबन्धो ह्यमलोऽपि लोके शिष्टेक्षितः संचरणं प्रयाति ॥८१॥ भिजा ग्रहण करने पर शङ्कर ने प्रसन्नचित्त होकर त्रपना भाष्य उन्हें क्षिताया। निर्मल भी प्रबन्ध शिष्ट पुरुषों के द्वारा आलोचित होने । ( संसार में प्रसिद्ध' हो जाता है।। ८१।।

॥ श्रामाध्यं हृष्ट्चेताः कुपारः प्रोचे वाचं शङ्करं देशिकेन्द्रम्। विश्वादेश विष्यो पत्सरप्रामशाली सर्वज्ञा नो नारपभावस्य पात्रम्॥८२॥ मध्य के। देखकर कुमारिल अत्यन्त प्रसन्न हुए और उपदेशकों में श्रेशहुर से कहा कि संसार में अल्पज्ञ मनुज्य दूसरों से द्वेष करता है ालु सर्वज्ञ व्यक्ति इस क्षुद्रता का स्त्रत्र नहीं होता॥ ८२॥

## कुमारिल की आत्मकया

मं भी सहस्राणि विभान्ति विद्वन् सद्वार्तिकानां प्रथमेऽत्र भाष्ये। विधास्ये सुनिबन्धमस्य ॥ ८३॥ है विद्वन ! इस प्रन्थ के पहिले ही भाष्य (अध्यास भाष्य ) में आठ वा वार्तिक शोभित हो रहे हैं। यदि मैं दीचा नहीं लिये रहता ते। <sup>। विक्</sup>र प्रत्य के। अव्स्य बनाता ॥ ⊏३ ॥

विशेषतोऽस्मिन् समये दुरापम्। पार्वितः पुर्यचयैः कथंचित् त्वमद्य मे दृष्टिपथं गतोऽभूः ॥८४॥ भार लोगों का दर्शन ही ऐसे संसार में, विशेषतः इस समय हमारे पूर्व जन्म में उपार्जित पुरुषों के कारण ही आप आज क्ष क्षेत्र हो रहे हैं ॥ ८४ ॥

I

श्रसारसंसारपयोब्धिमध्ये निमक्जतां सद्भिरुदारवृत्तैः। भवाह्यैः संगतिरेव साध्या नान्यस्तदुत्तारविधावुपायः॥।

श्रसार संसार ह्यी समुद्र के बीच डूबनेवाले व्यक्तियों के खार लिये एकमात्र उपाय है अपाप जैसे उदारचरित सज्जनों का समाम इसे छोड़कर पार जाने का कोई खपाय नहीं है ॥ ८५॥ चिरं दिइक्षे भगवन्तिमत्यं त्वमद्य मे दृष्टिपयं गतोऽभूः। नहात्र संसारपथे नराणां स्वेच्छाविधेयाऽभिमतेन योगः॥१॥

आपके। देखने की इच्छा मुक्ते बहुत दिनों से थी, प्रन्तु आज ही श मुक्ते दर्शन दे रहे हैं। इस रांसार में मनुष्यों के लिये अभीष्ट वहुं प्राप्त कर लेना श्रापनी इच्छा पर निभर नहीं है ॥ ८६॥ युनक्ति कालः कचिदिष्टवस्तुना कचित्त्वरिष्टेन च नीत्रवस्तुता तथैव संयोज्य वियोजयत्यसौ सुखासुखे कालकृते प्रवेद्दुम्यतः॥।

इसं विषय में काल की महिमा सबसे अधिक कही गई है। इं कहीं पर मनुष्यों के। इष्ट वस्तु से युक्तीं कर देता है और कहीं पर और कारक नीच वस्तु से। उसी तरह संयोग करके वह वियोग कराव इसलिये सुख-दु:ख का मैं काल-कृत ही मानता हूँ ॥ ८७ ॥ कृतो निबन्धो निरणायि पन्था निरासि नैयायिकयुक्तिगढी तयाऽन्वभूवं विषयोत्थ्जातं न कालमेनं परिहर्त्मीशे ॥ ८८

मैंने प्रन्थों की रचना की, कर्ममार्ग का निर्ण्य किया; नैयावि युक्ति-जाल को काट गिराया, श्रौर समग्र विषयों का उपभोग वि परन्तु इस काल के हटाने की सामर्थ्य मुक्तमें नहीं है ॥ ८८॥ निर्मस्यमीशं श्रुतिलोकसिद्धं श्रतेः स्वतो मात्वप्रदाहिरिष्यत्। न निह्नुवे येन विना प्रप्रवः सौख्याय कल्पेत न जातु विद्वत

श्रुति के स्वतः प्रामाएय को सिद्ध करने के लिये श्रुति द्योर सिद्ध ईश्वर का मैंने निराकरण किया है। परन्तु में इस ईश्वर का क्षित्र नहीं करता जिसके बिना यह जगत् सुखदायक नहीं हो

CA 11 8591 11 CS.11 विषयी - अति ईश्वर के विषय में डक्के की चोट कहती है कि सर्वन्यापक क्षित ने जगत् की रचना की है —

्कविर्मनीषी परिभू: स्वयम्भू: याथातध्यतोऽर्यान् व्यद्धाच्छाश्वतीम्य:

स्मम्यः"—ईशा० ८ ।

in i विश्व

८६॥

जा।

होक-युक्ति यर है—संसार के अखिल कार्यों का कोई न केाई कर्ता अवश्य वा है। यह जगत् स्वयं कार्य रूप है अतः इसका भी कोई कर्ता हागा। श्रा बी श्वर है। ईश्वर-सिद्धि के लिये सबसे सुन्दर प्रन्थ उदयनाचार्य कृतं न्याय-खुशे मुग्जिबि है जिउमें उन्होंने निम्निखिखित श्लीक में ईश्वर-साधक प्रमाणों का ब्त ही सुन्दर सिववेश किया है-

क्रायीकनधृत्यादेः पदात् प्रत्ययतः श्रुतेः।

क्षात् संख्याविशेषाच साध्यो विश्वविदव्ययः ॥

रम रत्नोक के विस्तृत अर्थ के लिए देखिए 'भारतीय दर्शन',पृ०२६६-६७।

विर्वागताक्रान्तमभूदशेषं स वैदिकोऽध्वा विरत्ती वभूव । गौस्य तेषां विजयाय मार्गं प्रावित संत्रातुमनाः पुराणम्।।९०॥

समत संसार बौद्धों के द्वारा आक्रान्त हो गया था जिससे वैदिक कि वित्त हो गया था। इसकी परीचा कर मैंने वेद-मार्ग की रचा हिल्ये बौद्धों के पराजय करने का उद्योग किया॥ ९०॥

विधातुम्। प्रविशन्ति राज्ञां गेहं तदादि,स्ववशे विधातुम्। मा मदीयाऽजिरमस्मदीयम् तदाद्रियध्यं न तु वेदमागम् ॥९१॥

वैद्धों के समुदाय शिष्य श्रीर सङ्घ के साथ राजाओं की श्रपने वश कित के लिये उनके घर में प्रवेश करते थे श्रीर यह घोषित करते थे विष्ट्रांना मेरे पन्न का है, उसका देश हम लोगों का है, इसलिये आप के वेदमाग में श्रद्धा मत रिखए।। ९१।।

वेदोऽप्रमाणं बहुमानबाधात् परस्परव्याहतिवाचकत्वात्। एवं वदन्तो विचरन्ति लोके न काचिदेषां प्रतिपत्तिरासीत्॥

अनेक प्रमाणों से बाधित होने के कारण तथा आपस में विख्य के प्रतिपादन करने से वेद अप्रमाण है। इस प्रकार से कहते हुए के देश भर में घूमते थे। इस रोग की कोई दवा नहीं थी॥ ९२॥

टिप्पणी—वेद-प्रामाएय-विचार—वौद्धों ने वेद के प्रामाएय के बतलाने में अनेक युक्तियाँ दी हैं जिनका खरहन मीमांसकों ने बड़े समाधा साथ किया है। बौद्धों का पूर्वपत्त है कि वेद प्रमाणभूत नहीं हैं, क्योंकि। कुछ मन्त्र अर्थ - बोघ नहीं करते । 'मृर्येव जर्मरी दुर्फरी तू' ( ऋ॰ १०१६ ६ ) मन्त्र में जर्मरी, तुर्फरी, पर्फरीका, मदेरू आदि शब्द नितान्त निर्धं (२) कुछ मन्त्र सन्दिग्ध श्रर्थ के बोधक हैं। 'श्रधः स्विदासीद उपित्त सीत्' ( भू ॰ १०।१२६।५ ) मन्त्र एक ही वस्त कें। ऊपर तथा नीचे करा उसकी स्थिति के विषय में सन्देह उत्पन्न करता है। (३) कुछ मन कि श्चर्यं का प्रतिपादन करते हैं। 'श्चर्योतू प्रावासः' ( तैत्तिरीय सं॰ शशाःश में परंथरी से सुनने के लिये प्रार्थना की गई है। भला जद परवरों के मा होते हैं जो हमारी बातें वे सुनेंगे ? (४) कुछ मन्त्र परस्पर-विरुद्ध वरें। बाते हैं। एक मन्त्र चंद्र की एकता बतलाता है श्रीर दूसरा मन्त्र उने ब ं की रंख्या में बतला रहा है। इम ं किसे माने ! पहले के। या दूखें ह ( ५ ) कुछ मन्त्र लोक-प्रसिद्ध बातों का अनुवाद मात्र करते हैं। स्थि बात का बोघ नहीं कराते । मीमांसकों का उत्तर पक्ष है कि वेद प्रमाण है। वि दीषों का निराकरण संचेप में इस प्रकार है--(१) वेद का कोई मी श्चनर्थक नहीं। व्याकरण तथा तथा निरुक्त की सहायता से प्रत्येक वर्ष अर्थ बतलाया जा सकता है। (२) मन्त्रों में सन्दिग्धार्थ प्रतिपालि है। जगत्-कारण रूप परम तत्त्व नितान्त गम्भीर है। वह सर्वव्यापक है नीचे भी है ऊपर भी। (३) अचेतन वस्तुओं में भी चेतन अभिगानी का निवास है। उन्हीं के लच्च कर जड़ पदार्थों की स्तुति की का in [His] (४) एक ही रुद्र अपनी महिमा से सहस्र मूर्तियाँ घारण करते हैं। श्री प्रकार की व्याचात नहीं दीखता। (५) लोक-प्रसिद्ध बांतों में भी कार्य के ब्रानुग्रहं पाने के लिये मन्त्रों में उनका उल्लेख न्यायसङ्गत है। विशेष के लिये द्रष्टव्य जैमिनिस्त्र (१।२।३१—५२) श्रौर इन श्रावरमाध्य तथा तन्त्रवार्तिक; श्लोक वार्तिक—शब्दनित्यताधिकरण् पृष्ठ ७२८-वतः सयग्—ऋग्वेदमान्यभूमिका ।

महिषं वेदविघातदश्रस्तानाशकं जेतुमबुध्यमानः।

हिं। हिंगिसिद्धान्तरहस्यवाधींन् निषेध्यबोधाद्धि निषेध्यबाधः ॥९३॥ इत वेद-विघातक बौद्धों से मैंने शास्त्राय किया परन्तु उनके सिद्धान्त के बिना जाने उन्हें जीतने में समर्थ नहीं हुआ। जिस वस्तु का निषेष श्रा है उसका ज्ञान होने पर ही उसका खराउन किया जाता है अन्यथा बत्स वहीं ॥ ९३ ।।

हित दियं शरणं प्रपन्नः सिद्धान्तमश्रीषमनुद्धतात्मा । म्हुषद्व वैदिकमेव मार्गं तथागतो जातु कुशाप्रबुद्धिः॥ ९४॥ क वाज्यतन् मे सहसाऽश्रबिन्दुस्तचाविदुः पार्श्वनिवासिनोऽन्ये।

हो दापमृत्येव विवेश शङ्का मय्याप्तभावं परिहृत्य तेषाम् ॥ ९५॥ हैं ब नम्र होकर मैं बौद्धों की शरण में गया तथा उनके सिद्धान्त की पढ़ा। हों भी एक बार कुशाप्रबुद्धि बौद्धे ने वैदिक मार्ग के। दूषित बतलाया। उस कि भाष सहसा मेरी आँखों से आँसू का बूँद टपक पड़ा। दूसरे विद्या-। किंकों ने इस जात के। जाँन लिया । उसी दिन से मेरे मैत्रीमाव के। दूर

में मिसे विषय में बौद्धों का सन्देह जाग उठा ॥ ९४-९५॥

विष्रापाठी बलवान् द्विजातिः प्रत्याद्देद् दर्शनमस्मदीयम्। व विदनीयः कथमप्युपायैनै ताहशः स्थापयितुं हि योग्यः ॥९६॥

भूष विपन्न का विद्यार्थी है, बलवान ब्राह्मण है, हमारे दर्शन की इसने विषेत्र शिया है, किन्हीं उपायों से इसे हटा देना वाहिए। ऐसे मनुष्य कि शिव करना योग्य नहीं है" ॥ ९६॥

[ सर्<sub>ष</sub> ं

संमन्त्रय चेत्यं कृतनिश्रयास्ते ये चापरेऽहिंसनवादशीलाः। व्यपातयसम्बतरात् प्रमत्तं मामग्रसौधाद्व विनिपातमीरुम् ॥ १७

इस प्रकार आपस में मन्त्रणा कर बौद्धों ने यह निश्चय किया औ अन्य भी अहिंसावादियों ने मिलकर मुक्ते ऊँचे महल की असते नोचे गिरा दिया। मैं स्वयं गिरने से बहुत खरता था॥ ९०॥

पतन् पतन् सौधतलान्यरोरुहं यदि प्रमाणं श्रुतयो भवनि। जीवेयमस्मिन्पतितोऽसमस्थले मङजीवने तच्छुतिमानता गतिः॥१४

मैं एक अटारी से दूसरी अटारी पर गिरने लगा। तब मैंने जोर से घोषित किया-''यदि श्रुति प्रमागा हैं तो विषम स्थान पर भी गिरहा जीवित रह जाऊँगा।" मेरे जीवन का साधन ( उपाय ) वेदों की प्रक णिकता ही है।। ९८॥

यदीह सन्देहपदमयोगादु व्याजेन शास्त्रश्रवणाच हेतोः। ममोचरेशात् पततो व्यन्ङ्क्षीत् तृद्धेकचक्षुर्विधिकरपना सा ॥

इस घोषणा में 'यदि' इस सन्देहसूचक पद का प्रयोग करने से ब कपट से शास्त्र के। सुनने के कारण गिरने पर मेरी एक आँख पूरण विधि-विडम्बना ऐसी ही थी।। ९९।।

एकाक्षरस्यापि गुरुः पदाता शास्त्रोपदेष्टा किमु भाषणीयग्। श्रहं हि सर्वज्ञगुरारधीत्य पत्यादिशे तेन गुरोर्महागः ॥१०।

एक अत्तर का देनेवरला भी गुरु कहलाता है। समप्र शास का ली देनेवाला व्यक्ति गुरु है इसरें क्या कहना है ? मैंने अपने बौद्र गु शास्त्र का अध्ययन कर उसका तिरस्कार किया। इस प्रकार मैंने गु प्रति महान् त्रपराध किया है ॥ १०० ॥

तदेविमत्थं सुगताद्घीत्यं पाघात्यं तत्कुलमेव पूर्वम्। जैमिन्युपज्ञेऽभिनिर्विष्ठवेताः शास्त्रे निरास्य परमेश्वरं च ॥१॥ भ

स्म प्रकार बौद्ध गुरु से शास्त्र की पढ़कर उनके कुल का ही पहले मैंने क्षा किया। जैमिनि मुनि के द्वारा प्रथंतिंत शास्त्र में अभिनिवेश रखकर क्षी परमेश्वर का निराकरण भी किया है। यही हमारे दे अप-मिहै ॥ १०१ ॥ शेषद्वयस्यास्य चिकीर्षुरर्हन् यथादितां निष्कृतिमाश्रयाशम्। गिविसमेवा पुनरुक्तभूता जाता भवत्पादनिरीक्षणेन ॥ १०२॥ इत दो दोषों के निराकरण करने की इच्छा से मैंने आग में प्रवेश ह्या है। यह निराकरण आपके दर्शन से पुनरुक्त के समान हो माहै॥ १०२॥

भाष्यं प्रणीतं भवतेति ये।गिन् - ब्राकएर्य तत्रापि विधाय द्वतिम्। यशोऽधिगुच्छेयमिति स्म वाञ्छा

901

वे हे

[]

HRG सेस्

क्

NI

1181

ų l

00

341

Ji

Ji

स्थिता पुरा सम्युति किं त्दुवत्या ॥ १०३ ॥ हे गेगीन्द्र ! आपने भाष्य बनाया है, यह मैंने सुन रक्खा है। उस व पृश्ति बनाकर यश प्राप्त करने की मुक्ते पहले इच्छा थी। परन्तु इस ष्मय इस बात का कहना ही व्यर्थ है।। १०३।।

नाने भवन्तमहमार्यजनार्थजात-, मद्रैतरक्षणकृते विहितावतारम्।

मागेव चेन्नयनवर्त्म कृतार्थयेयाः

पापक्षयाय न तदेहश्रमाचरिष्यम् ॥ १०४॥ मैं जानता हूँ कि आर्य जन के कल्याण के लिये तथा अद्वैत-मार्ग की कि के लिये आपने अवतार प्रहण किया है। यदि आपका दर्शन मुमे कि ही हो गया होता तो मैं तभी कृतार्थ हो जाता खौर पापों के दूर होते के लिये यह आचरण करने का अवसर नहीं आता॥ १०४॥

[स्रों।

गो

प्रायोऽधुना तदुभयप्रभवाघशान्त्यै प्राविक्षमार्थे तुर्पपावकमात्तदीक्षः। भाग्यं न पेऽजनि हि शाबरभाष्यंवत्त्व-

द्भाष्येऽपि किंचन विलिख्य यशोऽधिगन्तुम् ॥१०५ इस समय इन दोनों दोषों से उत्पन्न पाप की शान्ति के लिये हैं। प्रहण कर मैं भूसे की जात में अपने की जला रहा हूँ। शावर मान ऊपर वार्तिक लिखने के समान आपके भाष्य पर वार्तिक लिखकर म कमाना मेरे भाग्य में लिखा नहीं था।। १०५॥

इत्यूचिवांसमय भट्टकुभारिलं त-मीषद्विकस्वरमुखाम्बुजमाह मौनी। श्रुत्यर्थकर्मविद्युखान् सुगतानिहन्तुं

जातं गुहं भ्रुवि भवन्तमहं तु जाने ॥ १०६॥ इतना कहनेवाले, कुछ, प्रसन्नवदृत्र होनेवाले कुमारिल मह शङ्कराचार्य बोले—मैं आपको श्रुति-प्रतिपादित कर्ममार्ग से विमुख बीबे को मारने के लिये पृथ्वी पर अवतार लेनेवाला स्वामी कर्निक मानता हूँ ॥ १०६ ॥

सम्भावनाऽपि भवतो नहि पातकस्य सत्यं व्रतं चरसि सङ्जनशिक्षणाय । उडजीवयामि करकाम्बुकणोक्षणेन

भाष्येऽपि मे रचय वार्तिकमङ्ग भन्यम् ॥ १०७॥

आपके चरित्र में पातक की सम्भावना भी नहीं है। सत्यव्रत सन्जनों के। सिखलाने के लिये कर रहे हैं। मैं हाथ से किंग जलबिन्दुओं के। ब्रिड़ककैर आपको जिला देता हूँ। आप मेरे भाष अपने सुन्दर 'वार्तिक' की रचनी की जिए ॥ १०७ ॥

म्युविवास विद्युधावतंसं स धमेविद्ध ब्रह्मविदां वरेण्यम् । स्युविवासं विद्युधावतंसं स धमेविद्ध ब्रह्मविदां वरेण्यम् । ।१०८।। विद्याचनः शान्तिधनाग्रगण्यं सप्रश्रयं वाचमुवाच भूयः ।।१०८।। व्याचनः कहनेवाले विद्यानां में व्यप्रणी, ब्रह्मवेत्ताव्यों में शिरोमणि, व्याचेत्तां के ब्राप्रगण्य शङ्कर से वह धमवेत्ता ब्राह्मण विनयपूर्वक व्याचेते ॥ १०८॥

नाहीं मि शुद्धमि लोक विरुद्ध कर्यं कर्तुं मयीड्य महितोक्तिरियं तवाहीं। ब्राजानतोऽतिकुटिलेऽपि जने महान्त-

स्त्वारोपयन्ति हि गुणं धनुषीव शूराः ॥ १०९ ॥ इमारित — हे पूज्य ! शुद्ध होने परे मो लोक से विरुद्ध कार्य करने मेर्गे अपने के। योग्य नहीं सममता । यह श्रेष्ठ डक्ति तुम्हारे ही योग्य । ज्ञानो, महान् पुरुष अत्यन्त कुटिल भी मनुष्य के ऊपर उसी प्रकार गुणं का आरोप करते हैं जिस प्रकार शूर कुटिल धनुष के ऊपर प्रत्यश्वा (शतुष की डोर) का ॥ १०६ ॥

संगीवनाय चिरकालमृतस्य च त्वं शक्तोऽसि शङ्कर दयोर्मिलदृष्टिपातैः। श्रारुधमेतद्धुना व्रतमागमोक्तं

पुश्चन् सतां न भवित। स्मि बुधाविनिन्दाः ॥११०॥
हे राष्ट्रर! श्राप श्रपनी द्यामयी दृष्टि डालकर बहुत देर से मरे हुए
पी पुरुष को ईजलाने में समर्थ हैं। मैंने श्रभी इस वेद-विहित ब्रत का
भारम किया है। यदि मैं इसे छोड़ देता हूँ तो सब्जनों की दृष्टि में
भिन्दनीय नहीं रहूँगा॥ ११०॥

नाने तवाहं भगवन् प्रभावं

संहत्य भूतानि पुनर्ययावत्। सम्दं समर्थोऽसि तथाविधो मा-

मुज्जीवयेश्चेदिह कि विचित्रम् ॥ १११॥

वीव व्यक्त

(M

बोबं

रेंस

一

F

हे भगवन् ! में आपके प्रभाव के। जानतां हूँ । आपमें इतनी कि है कि संसार का संहार कर फिर उसी तरह आप उसे बना सकते । आप मुक्ते जिला देंगे इसमें कौनसी विचित्र बात है ॥ १११ ॥ नाभ्युत्सहे किन्तु यतिक्षितीन्द्र सङ्कारिपतं हातुमिदं व्रताग्रम्।

तत्तारकं देशिकवर्य महामादिश्य तद्भ ब्रह्म कुतार्थयेयाः ॥ ११३॥

हे यतिराज ! इस सङ्कल्पित व्रत को मैं छोड़ नहीं सकता। क्ष हे उपदेशक-शिरोमिण ! आप तारक ब्रह्म राम-नाम का उपदेश के मुम्ते कृतार्थ की जिए ॥ ११२॥

अयं च पन्या यदि श्लो प्रकाश्यः

सुधीश्वरो मण्डनमिश्रशमी।

दिगन्तविश्रान्तयशा विजेया

यस्मिन् जिते सर्वमिदं जितं स्यात्।। ११३॥

यदि आप वेदान्त-मार्ग के। प्रकाशित करना चाहते हों ते। विद्वारों श्रेष्ठ, दिगन्तों में कीर्तिशाली मएडन मिश्र के। जीतिए। उनके बीते पर सब कुछ जीता जा सकता है।। ११३।।

सदा वदन् योगपदं च साम्प्रतं स विश्वरूपः प्रथितो परीले । महागृही वैदिककर्मतत्परः प्रवृत्तिशास्त्रे निरतः सुकर्मतः ॥१॥

वे विश्वरूप नाम से विख्यात सदा कर्मयाग के मार्ग का होते हुए मूतल पर प्रसिद्ध हैं। वे वैदिक कर्म में तत्पर, प्रवृत्ति-मार्ग निरत, कर्मठ, महान् गृहस्थ हैं।। ११४॥

निवृत्तिशास्त्रे नकृतादरः स्वयं

केनाप्युपायेन दृशं स नीयताम् । वशं गते तत्रः भवेन्मनोरथ-

स्तर्दन्तिकं गच्छतु मा चिरं भवान् ॥ ११५॥

الله الله विश्वति-मार्ग में उन्होंने कभी आदर नहीं दिखलाया है। किसी विकार स्थापने वहां में कीजिए। उनके वहा होने पर आपका मनोरथ क्रिय हिंगा। उनके पास जाइए, देर न कीजिए।। ११५॥ इवेक इत्यभिहितस्य हि तस्य लोकै-क्वेति बान्धवजनैरिभधीयमाना ।

हेतोः कुतिश्चिदिह वाक्सुक्षाऽभिश्वप्ता दुर्वाससाऽजनि वधुर्द्वयभारतीति ॥ ११६॥

ग्रा

111

श्र

विश

I

ग्रने dê

THE HI

बोगों में उनका नाम उंवेक है, उनकी स्त्री का बन्धुजन इंवा (प्रमा) नाम से पुकारते हैं। किसी कारण् रुष्ट होकर दुर्नासा ने सन्हें वा दिया था। स्वयं सरस्वतो यहाँ जन्म लेकर उनकी वधू बनो हुई हैं क्रो इस समय इन्का नाम 'उभयभारती' है ॥ ११६॥

मर्बास शास्त्रसरणीषु स विश्वक्यो मत्तोऽधिकः प्रियतमश्च मदाश्रवेषु । तसेयसी शमधनेन्द्र विधाय साक्ष्ये

वादे विजित्य तिममं वशगं विषेहि ॥ ११७ ॥ वह 'विश्वरूप' सब शास्त्रों में मुक्तसे अधिक है तथा मेरे विद्यार्थियों ति विक्षेष्ठ है। हे तापसों में श्रेष्ठ ! उनकी स्त्री की साची बनाकर आप ११ विषयं में उन्हें जीतकर अपने वश में कीजिए ॥ ११७ ॥

तेनैव तावककुतिष्वपि वार्तिकानि कर्मन्दिवर्यतम कारय मा विल्म्बम्। लं विश्वनाथ इव मे समये समागा-

स्तत्तारकं समुपदिश्य कृतार्थयेयाः ॥ ११८॥ रे गतिवर! आपके भाष्य के ऊपर वही वार्तिक बनायेगा। देर न विश्वनाथ की तरह आप मेरे समय पर उपस्थित हुए हैं। तारक विका वपदेश देकर आप मुक्ते छतार्थ की जिए ॥ ११८॥

1

1

निर्वाजकारुएय ग्रहूर्तमात्रमत्र त्वया भाष्यमहं तु याक्त्। / योगीन्द्रहृत्यङ्कत्रभाग्यमेतत् त्यजाम्यस्त् रूपमवेक्षमाणः ॥११॥

हे बिना कारण के कृपा करनेवाले ! आप एक चण के लिये लिये लिये हिए, जब तक मैं योगीन्द्रों के द्वारा हृदय-कमल में चिन्तनीय आहे हिप को देखता हुआ अपने प्राणों की छोड़ दूँ॥ ११९॥

इत्यूचिवांसमिममिद्धसुखमकाशं ब्रह्मोपदिश्य बहिरन्तरपास्तमोहम्। तन्वन् दयानिधिरसौ तरसाऽश्रमार्गात

श्रीमएडनस्य निलयं स इयेष गन्तुम् ॥ १२०॥ इस प्रकार कहनेवाले कुमारिल भट्ट के सुख, प्रकाश-हर ह का उपदेश देकर तथा भीतर श्रीर बाहर के मेहि के दूर कर स्थार्थ शङ्कर श्राकाश-मार्ग से मएडन के घर जाने के लिये तैयार हो गये॥१३

श्रय गिरमुपसंहत्याऽऽदराद्घट्टपादः

श्वमधनपतिनाऽसौ बोधिताद्वैततत्त्वः। प्रशमितममतः संस्तत्त्रसादेन सद्यो

विद्लद्खिल्बन्धो वैष्णवं धाम पेदे ॥ १२१॥ वपदेश सुनने के बाद कुमारिलभट्ट ने शब्द बोलना बना है दिया। यतिश्रेष्ठ शङ्कर के द्वारा श्रद्धैत-तत्त्व का बीध हो बार्ग ममता के। शान्त कर, उनके प्रसाद से समस्त बन्धनों के। काटका विष्णुलोक में चले गये॥ १२१॥

इति श्रीमाघवीये तद्भुव्याससन्दर्शचित्रगः ।
संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽसौ सप्तमोऽभवत् ॥ ७॥
माधवीय शङ्करदिक्विजयं के व्यासदेव के विचित्र दर्शन के
प्रतिपाष्ट्रन करनेवाला सप्तम सर्ग समाप्त हुआ।



१९॥ परिक

आफ्

प इह

17

81

Į i

जावे

**4**1,

श्राच्यर्थ शङ्कर का मएडन मिश्र से शास्त्रार्थ

भग प्रतस्थे भगवान् प्रयागात् तं मएडनं पण्डितमाशु जेतुम् ।

गन्धन् सस्त्या पुरमाखुलो के माहिष्मतीं मएडनमिएडतां सः ॥१॥

इसके बाद् श्राचार्य ने मएडने मिश्र के। जीतने के लिये प्रयाग से शीव्र

श्रीम्थान किया । वे श्राकाश-मार्ग से गये श्रीर मएडन मिश्र जिस

गरी की शोभा बढ़ा रहे थे उस माहिष्मती नगरी के। श्रपनी श्राँखों

वेदेखा॥१॥

टिप्पणी—माहिष्मती नगरी प्राचीन काल में श्रपने ऐश्वर्य तथा वैभव के बिने विशेष जिल्यात थी । इसे आजकल मान्धाता कहते हैं। यह इन्दौर विशेष में नमेंदा नदी के किनारे स्थित है।

भागतरद्भ रत्नविचित्रवर्मा विलोक्य तां विस्मितमानसे।ऽसौ । भागत्त्र पुष्करवर्तनीतः पुरोपकर्यडस्थवने मनोज्ञे ॥ २ ॥

श्राचार्य शङ्कर त्राकाश से नीचे हतरे। इस नगरी के ऐश्वर्य की देख-प्रकास हृदय विस्मित हो गया। इस नगरी की बड़ी बड़ी अट्टालि-पर विचित्र रत्नों से सजी हुई चमक रही थीं और दर्शकों की आँखों

[ BU, ]

के। बरबस चकाचौंध कर रही थीं। आचार्य आकाश से स्तर्ते हूं ऐसे मालूम पड़ते थे मानो मंगवान विष्णु के अवतार परशुपाई कार्तवीर्य के पराजय के लिये उतर रहे हों।। २।।

प्रकुछराजीववने विहारी तरङ्गरिङ्गरकणशीकराद्रः। रेवामस्टकम्पितसालमालः श्रमापहृद्धाष्यकृतं सिषेते॥ ३॥

शीतल, मन्द, सुगन्ध वायु आचार्य की थकावट की दूर करते कां यह हवा खिले हुए कमल-वन में विहार करने के कारण बड़ी सुनित्र थी। नर्मदा की तरक्षों के जल-कणों के स्पर्श करने के कारण वह ख़ु खं थी और किनारे पर लगे हुए साल वृत्तों की धोरे धोरे हिला रही थी। तस्मिन स विश्रम्य कृताहिक: सन् खस्वस्तिकारोहण्शालिको गड्छन्नसी मण्डनपण्डितौका दासीस्तदीयाः स- ददश्माणे ॥

वहाँ पर विश्राम कर आचार्य ने नित्यकृत्य समाप्त किया और पहर के समय मण्डन मिश्र के घर की श्रोर चल। राखे में को मण्डन मिश्र की दासियों के। श्राते हुए देखा ॥ ४॥

कुत्राऽऽलया मएडनपण्डितस्येत्येताः स पप्रच्छ जलाय गत्री। ताश्रापि दृष्टुाऽद्भुतशङ्करं तं सन्ते। पत्रत्ये। दृष्टुचरं स्म ॥ ५।

जल ले जानेवाली इन दासियों से शङ्कर ने पूछा कि मएडन मिश्री घर कहाँ है ? उन्होंने भी आचार्य के अद्भुत रूप की देखकर बड़ा एवं प्रकट किया और उनके उत्तर में कहने लगीं॥ ५॥

खतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कीराङ्गना यत्र गिरं गिरिति।
द्वारस्थनीडान्तरसंनिरुद्धः जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ ६।
फलपदं कर्मफलपदाऽनः कीराङ्गना यत्र गिरं गिरिति।
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जहनीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ ६।
जगद्ध ध्रुवं स्याङनण्डध्रुवं स्यात् कीराङ्गना यत्र गिरं गिरिते।
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ ६।
द्वारस्थनीडान्तरसन्निरुद्धा जानीहि तन्मण्डनपण्डितौकः ॥ ६।

1

(A) इसियाँ—जिस द्वार पर पींजड़े टॅंगे हुए हों खोर उनके भीतर मातर के हुई मैना वेदवाक्य स्वतः प्रमाण हैं या परतः प्रमाण हैं, फल का देने-वा की है या ईश्वर है तथा जगत् ध्रुव है या अध्रुव है इस बात पर विवा कर रही हों उसे ही आप मराडन परिडत का घर जानिए।। ६-८॥ हिम्मी-(१) वेद की प्रामाणिकता पर भारतीय दर्शनकारों ने खूब विवेचन क्षि है। मीमांसकों की राय में वेद स्वयं प्रमाणभूत हैं। उनकी प्रामाणि-लगे। हा विद करने के लिये किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता नहीं पहती, क्योंकि गिलि रहा हापी क्षेय हैं। परन्तु नैयायिकों की सम्मति में ईश्वर-कर्क होने से वेद 100 क्षिय है ब्रतः वह परतः प्रमाण है। इस विषय में न्याय ब्रौर मीमांसा का किविरोध बड़ा पुराना है। (२) कर्म के विषय में भी मीमांश ब्रौर वेदान्त क्षित्र मत्मेद है। मीमांसकों का कहना यह है कि फल देने की शक्ति अमेरी है नर्स्य वैदान्तियों का कहना यह है कि कर्म अचेतन होने से फल िं म बता नहीं हो सकता। इसिलिये चेतन ईश्वर की इस कार्य के लिये क्रनाकी जाती है। द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र ३।२।४० वर्म जैमिनिस्त एव' तथा ।। १। ४१ 'पूर्वन्तु वादरायसा हेतुज्यपदेशात्'। (३) जगत् के विषय में त्री गैंगीमांवा श्रौर वेदान्त के विचार भिन्न भिन्न हैं। भाष्ट मीमांवकों की सम्मति । रेक् बगत् ध्रुव (नित्य) है परन्तु वेदान्तियों के मत से यह अध्रुव (कित्यत) है। मा बिला तदुक्तीरथ तस्य गेहाद्भ गत्वा बहिः सद्म कवाटगुप्तम्। स्व (र्गेग्राजोच्य स यागशक्त्या व्यामाध्यनाऽवातरदङ्गणान्तः ॥९॥ विसियों के वचन सुनकर भाष्यकार मएडन के घर गये परेन्तु उस विमय घर के किताड़ बन्द थे। उसके भीतर केरई घुस नहीं सकता था। क काचार्य योग-बल से ऊपर उड़कर उनके आँगन में उतरे॥९॥ षा स लेखेन्द्रनिकेतनाभं स्फुरन् मरुच्छलकेतनाभम्।

मामानाकाकत मएडनस्य निवेशनं भूतलमएडनस्य ॥ १०॥ मण्डन मिश्र का महल बड़ा विशाल तथा सुन्द्र था। महलों पर हिर्दे पताकाएँ हवा के साथ श्राय कैर्यों कर्र रही थीं। वह इन्द्र के

[ मां महल के समान चमक रहा था। महल इतना ऊँचा था कि आका छू रहा था।। आचार्य उसे देखकर चिकत हो गये। ऐसा स्प्रों न हैं। मगुडन मिश्र भों ते। इस पृथ्वी के मगुडन ही थे।। १०॥

सीघाग्रसंछन्ननभावकाशं प्रविश्य तत्प्राप्य कवेः सकाश्य विद्याविशेषात्तयशः प्रकाशं दद्शं तं पद्मनसंनिकाशम् ॥१॥

आचार्य ने महल के भीतर जाकर अपनी विद्वता की कीर्ति से क का प्रकाशित करनेवाले तथा कमल के समान सुन्दर शरीरवाले सह मिश्र के। देखा ॥ ११ ॥

त्रोमहिम्नैव त्रोनिधानं स्रजैमिनि सत्यवतीतन्जम्। ययाविधि श्राद्धविधौ निमन्त्र्यं तत्पादपद्मान्यवनेजयन्तम्

**उस समय वे आद्ध कर रहे थे।** अपनी तपस्य के बल से क् जैमिनि और व्यास इन दोनों महर्षियों की इस अवसर पर वुला हत था तथा वे उनके चरणों को जल से घो रहे थे।। १२ ॥ तत्रान्तरिक्षादवतीर्य योशिवर्यः सनागम्य यथाईमेषः।

द्वेपायनं जैमिनिमप्युभाभ्यां ताभ्यां सहर्षं प्रतिनिद्ततोऽभूत्॥ योगिराज शङ्कर त्राकाश से त्राँगन में उत्तरे त्रीर व्यास तथा की को बड़े भक्तिभाव से प्रणाम किया। इन दोनों तपस्वियों ने भी प्रसन्नता से उनका श्रभिनन्द्न किया ॥ १३ ॥

श्रय द्यमार्गाद्वतीर्णमन्तिके

मुन्योः स्थितं ज्ञानशिखोपवीतिनम्। संन्यास्यसावित्यवगत्य सोऽभवत् पृष्टिशास्त्रकरहोऽपि कोपनः ॥ १४॥

मएडन मिश्र स्त्रीय कर्मकाएड के रसिक थे। परन्तु स्व आकाश-मार्ग से उतर्कर •दोनीं मुनियों के समीप खड़े होतेवाते वि

BIT ( PET C ] का विकास संन्यासी की जब खड़ा देखा तो उनके क्रोध का ठिकाना विश्व (स्योंकि श्राद्ध में संन्यासी का त्र्याना निषिद्ध माना जाता है)॥१४॥ तहाऽतिरुष्टस्य गृहाश्रमेशितु-

र्वतीश्वरस्यापि कुत्रहलं भृतः।

क्रमात् किलेवं बुधशस्तयोस्तयोः

1881 से बर

明

वर्

1 (16

张

भी ह

प्रश्नोत्तराएयासुरयोत्तरोत्तरम् ॥ १५ ॥

संन्यासीका अकस्मात् आया हुआ देखकर मएडन मिश्र अत्यन्त हारी गये। इस घटना से आचार्य के हृदय में भी वड़ा कौतुक उत्पन्न ग्राया। तदनन्तर इन दोनों विद्धानों में इस प्रकार प्रश्नोत्तर [ ॥ भे ते बगा ॥ १५ ॥

शङ्कर और मएडन का कथनोपकयन

इतो ग्रुएड्यागलान्मुएडी पन्थास्ते पृच्छचते पया। किमाइ पन्थास्त्वनमाता ग्रुएडेत्याह तथैव हि ॥ १६ ॥ पन्यानं त्वमपृच्छस्त्वां पन्याः प्रत्याह मएडन । लन्मातेत्यत्र शब्दोऽयं न मां ब्र्यादपृच्छकम् ॥ १७॥ मण्डन मिश्र—मुण्डी (संन्यासी), कहाँ से ? (परन्तु 'कुतो मुण्डी' व अर्थ यह भी है कि तुम कहाँ से अर्थात् किस अङ्ग से मुख्डित हो ?) राष्ट्रा—में गले तक मुखडी हूँ। अर्थात् मेरा सिर मुखिडत है। मण्डन—मैं आपकी राह के विषय में पूछता हूँ कि आप कहाँ से मने हैं।

(भित्याः प्रच्छ यते कर्मवाच्य का प्रयोग है। इसका अर्थ युह भी मिक भागी मुक्तसे पूछा जाता है'।) इसी अर्थ का लिखत कर आचार्य का भार्ग से पूछने पर उसने उसका उत्तर क्या दिया है मार्ग ने सुमो उत्तर दिया है कि तुर्महारी माता मुख्डा है।

[ 87

शङ्कर—बहुत ठीक। तुमने ही मार्ग से पूछा है, अतः हस्त हत्तर तुम्हारे लिये हैं। 'त्वन्माता' शब्द तुम्हारी माता के लिये हैं। कुछ पूछा ही नहीं है। अतः हसका कार्य विषय में नहीं है। (आशय है कि मार्ग तुम्हारी माता के मुख्य स'न्यासिनी—बतलाता है। मेरी माता के विषय में नहीं)॥ १६००

अहो पीता किम्रु सुरा नैव श्वेता यतः स्पर।

कि त्वं जानासि तद्वर्णमहं वर्ण भवान् रसम्॥ १८॥ मण्डन—क्या आपने सुरा (शराब) पी ली है (पीता)—क्षं ऊँची-नीची बातें करते हैं।

(पीता का दूसरा अर्थ पीला रिङ्ग है। इसी की लक्ष्य कर—) शङ्कर—सुरा श्वेत होती है, पीली नहीं। मण्डन—बाह! तुम तो उसके रङ्ग की जानते हो।

शङ्कर—मैं तो रङ्ग जानता हूँ, खौर आप उसका रस (रङ्ग होने से मुक्ते पातक न लगेगा, परन्तु आप तो उसके रस से पी होने से प्रत्यवायी हैं। "न सुरां पिबेत्" वाक्य सुरापान का निषेश हैं। सुरा-दर्शन का नहीं )॥ १८॥

मत्तो जातः कलञ्जाशी विपरीतानि भाषते।

सत्यं अवीति पितृवत्त्वत्तो जातः कलञ्जश्रक्॥ १९॥

मएडन—विषैले बाणों से मारे गये हरिन के मांस (कल्ख) क्षं
तुम पागल (मत्तः) हो गये हो, अतः उल्टी-सीधी बोल रई हो।

('मत्तः' शब्द श्रस्मद् शब्द से तिसिक्त् प्रत्यय करते से भी विश्व श्रतः इसका श्रर्थ हुश्रा मुक्तसे । 'मत्तो जातः' का श्रर्थ हुश्रा हिं। बत्पन्न = मेरा पुत्र । यही श्रर्थ प्रह्मा कर श्राचार्य क्तर दे रहे हैं—

शङ्कर—आप ठीक कह रहे हैं। पिता के समान ही आपरे पुत्र 'कलञ्ज' खानेवाला है (स्मृति में 'कलञ्ज'-भच्या निष्कि गया है—कलक न भच्चयेत् )॥ १९॥

म् [मंद] क्रमां बहसि दुर्बुद्धे गर्दभेनापि दुर्वहाम्। शिखायज्ञोपवीताभ्यां कस्ते भारो भविष्यति ॥ २०॥

Age . महन-हे दुर्वुद्धे, जब तुम गदहे के द्वारा भी न ढीने लायक कन्था (इसी) हो रहे हो, तब शिखा और जनेऊ कितने भारी हैं कि उन्हें

सर डाला है ॥ २०॥

कि कि

:1

B

a l

कन्यां वहामि दुर्बुद्धे तव पित्राऽपि दुर्भराम् । शिलायद्वोपवीताभ्यां श्रुतेभारो भविष्यति ॥ २१ ॥

गहर-हे हुर्बुद्धे, तुम्हारे पिता ते। गृहस्थ थे। अतः उनके द्वारा बिद्ध से ढोने लायक कन्था की मैं ज़रूरे ढे। रहा हूँ। शिखा तथा को बोरबीत से श्रुति के लिये एक महान् भार होगा। श्रुति संन्यासी हो पर शिखा दश्र सूत्र के। छोड़ने का उपदेश देती है ॥ २१ ॥

विषयी—श्रुति संन्यास ग्रह्या करने के लिये स्पष्ट उपदेश देती है— इंहिं पहांचा न प्रजया घनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः (महानारायण उप॰ 📢 ।।।। ), यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत् ( लाबाल उप०, खग्ह ४ ), अय विवर्णवासा मुख्डोऽपरिग्रइः ( जाबाल ५ )' स्रादि वाक्यों में ब्रह्मज्ञान के में संयास प्रहण करने का स्पष्ट निर्देश है। स्रतः यदि शिखा-सूत्र का क्षिण कर संन्यास न लिया जायगा, तो उक्त श्रुति का निर्वाह न हो सकेगा। ॥ वः जिलासूत्र श्रुति के लिये भी भारभूत हैं।

त्यनत्वा पाणिगृहीतीं स्वामशक्त्या परिरक्षणे।

शिष्यपुस्तकभारेच्छोर्व्याख्याता ब्रह्मनिष्ठता ॥ २२ ॥

माइन—रचा करने में अशक्त होने के कारम् पाणिगृहीती—धर्मपत्नी— विक्रित पुस्तक और शिष्यों का भार अपनी छाती पर लादकर क्षेत्र अपनी ब्रह्मानिष्ठता ख़ूब प्रमाणित की ॥ २२॥

गुरुशुश्रृषणालस्यात् समावत्यं गुरोः कुलात्। स्विः शुश्रुषमाणस्य व्याख्याता कर्पनिष्ठता ॥ २३ ॥

[8/10

शङ्कर—गुरु की सेवा में आलस्य करने के कारण तुम गुरुक्त अपने घर लौट आये हो और कियों की सेवा करते हुए गृहस्य को वि यह तुम्हारी कर्मनिष्ठता ख़ूब अच्छी ठहरी !॥ २३॥

स्थितोऽसि योषितां गर्भे ताभिरेव विवर्धितः।

श्रहो कृतघ्रता सूर्ष कथं ता एव निन्द्सि ॥ २४॥

मएडन—हे मूर्ख ! तुमने क्षियों के गर्भ में निवास किया है।

तुम्हारा भरण-पोषण किया है। फिर भी उनकी निन्दा करही

सचमुच तुम बड़े कृतघ्र हो॥ २४॥

यासां स्तन्यं त्वया पीतं यासां जातोऽसि योनितः। तासु मूर्वतम स्त्रीषु पशुवद्रमसे कथम् ॥ २५॥

शङ्कर—जिनका दूध तुमने पीया श्रीर जिनकी येखी से तुमक हुए, बन्हीं क्रियों के साथ तुम पशु के समान किस तरह रमण को तुम्हें लज्जा नहीं लगती ॥ २५॥

वीरहत्यामवाप्तोऽसि वही तुद्धास्य यत्नतः । श्रात्महत्यामवाप्तस्त्वमविदित्वा परं पदम् ॥ २६॥

मग्रहन — तुमने यह से तीनों श्रौत श्रियों के श्रपने वर हे हटा दिया है (जब संन्यास श्रहण किया )। श्रतः तुम्हें ते हिं करने का पातक लगेगा।

टिप्पणी—'वीरहत्या' का अर्थ है इन्द्र की इत्या। पूर्वोक क्ष्म श्रुति के आधार पर है—वीरहा वा एष देवानां याऽग्नीन् उद्वास्यित करनेवाला (दूर इटानेवाला) व्यक्तिं इन्द्र की इत्या करनेवाला

शङ्कर-तुम तो श्रात्महत्या करनेवाले हो, क्योंकि तुमने पूर्व नहीं जाना ॥ २६॥

टिप्पणी—प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने स्वरूप की विद्यालय की प्राप्ति करें। अन्यूथा वह आत्महत्या करनेवाला है। उपन् (मन्त्र ३) का स्पष्ट कथन है—

ब्रह्मर्था नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृता: ।
तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चोऽऽत्महनो जना: ॥
स्वि इसी का अनुवाद करती है—

मंह

ign i

ने हैं

1

· 研

हें हैं

1

करों

ą( Ì

同

驯

=

明朝

煎

94

K

अन्यया सन्तमात्मानं याऽन्यथा प्रतिपद्यते । कि तेन न कृतं पाप चौरेणाऽऽत्मापहारिणा ॥

दौवारिकान् वश्चयित्वा कथं स्तेनवदागतः।

भिक्षुभ्याऽन्नमदत्त्वा त्वं स्तेनवद् भोक्ष्यसे कथम् ॥ २७॥

मण्डन—हमारे घर में द्वारपालों की आँख बचाकर तुम चोर की

सह कैसे बुस आये हो ?

राङ्कर—भिक्षुत्रों के बिना दिये तुम चोर की तरह क्यों श्रन्न खा देहे । १७,॥

हिष्ण्यी—ग्रहस्य का नियम है कि मिचु, संन्यासी, ब्रह्मचारी की मोजन कि स्वयं करे, नहीं तो वह चोर कहलाता है। गीता का यह श्लोक (३।१२) किलि प्रसिद्ध है:—

> इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञमाविताः। तैर्दत्तानप्रदायमया या मुङ्क्ते स्तेन एव सः॥

कर्मकाले न संभाष्य अहं मूर्खेण संप्रति। अहो प्रकटितं ज्ञानं यतिभङ्गेन भाषिणा॥ २८॥

मण्डन, (क्रुद्ध होरूर)—मैं कर्म (श्राद्ध) के श्रवसर पर इस समय

श्राचार्य—आश्चर्य है। 'संभाष्यः + ब्रहम्' में सन्धि के अनुसार श्रंमाध्ये।ऽहम्' होना चाहिए। परन्तु आपने मनमानी सन्धि कर विसर्ग श्र लोप कर यतिभङ्ग किया है। मूर्व्हता मेरी है कि आपकी १॥ २८॥

यतिमङ्गे परुत्तस्य यतिमङ्गो न दोषभाक् । यतिमङ्गे परुत्तस्य पश्चम्यन्तं श्समस्यतीम् ॥ २९ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

मएडन—में यित (स'न्यासी) के भङ्ग (पराजय) करने में

हूं। अत. गरात जात के प्राचार्य के 'यतिमङ्ग' शब्द में पश्चमी समा मानिए। अर्थात 'यति = स'न्यासी से भङ्ग पराजय है जिसका स स्थानिए। आप मुक्ते क्या हरावेंगे, आपका ही पराजय में हाथों होगा।। २९॥

क ब्रह्म क च दुर्मेघाः क संन्यासः क वा कितः। स्वाद्वन्नभक्षकामेण वेषोऽयं योगिनां धृतः।। ३०॥

मएडन—कहाँ वह ब्रह्म और कहाँ मूर्ख व्यक्ति (भला वह क्षे ज्ञानातीत ब्रह्म के। जान सकता है); कहाँ सँन्यास और कहाँ यह किल्ला (किल्युग में संन्यास का प्रहण करना निषिद्ध है); र्सीले मीठे मेक करने की इच्छा से तुमने यह संन्यासियों का वेष धारण कर रेक्खाहै॥

> क स्वर्गः क दुराचारः कामिहोत्रं क वा कितः। मन्ये मैथुनकामेन वेषोऽयं कर्मिणां घृतः॥ ३१॥

श्राचारं — कहाँ स्वर्ग श्रोर कहाँ दुराचार ! कहाँ श्रप्पिहोत्र के कहाँ यह कलियुग ( श्रर्थात् कलियुग में न तो श्रप्पिहोत्र निभ सक्ती श्रोर न दुराचारी स्वर्ग को पा सकता है।) मुक्ते तो माछम पड़ता है। ग्रुक्ते तो माछम पड़ता है। ग्रुक्ते तो माछम पड़ता है। ग्रुक्त को इच्छा से आप यह ग्रहस्थों का वेष धारण किया है।। ३१॥

इत्यादिदुर्वाक्यग्रां ब्रुवारों रोषेशा साहंकृतिविश्वहों। श्रीशङ्करे वक्तरि तस्य तस्योत्तरं च कौतृहत्ततश्च वाह ।।।। इस प्रकार कोध से जब मरहन मिश्र दुर्वाक्य बेल रहे, थे तब आप शङ्कर कौतृहल से उनका उत्तर बड़ी सुन्दर रीति से दे रहे थे।। ३२॥

तं मएडनं सस्मितजैमिनीक्षितं व्यासोऽब्रनीज्यस्पसि वतसं दुर्वचः। [明]

र्व हो

ब्रा

समार

य भे

हसं **जिल्ला** 

मोज

E IR

16

श्राचारणा नेयमनिन्दितात्मना

ज्ञातात्मतत्त्वं यमिनं धुतैषणम् ॥ ३३ ॥

अब मएडन मिश्र की मुसकराते हुए जैमिनि देख रहे थे तब व्यासजी कहा कि हे वत्स ! तुम दुवचन क्यों बोल रहे हो ? ये सिन्यासी ब्रासित्व की जाननेवाले हैं। इन्होंने अपने ज्ञान से तीनों प्रकार की क्षणएँ दूर कर दी हैं। इनके प्रति तुम्हारा यह आचरण क्या अनुह्रप ह्या जा सकता है ? ॥ ३३ ॥

श्रमागते। इसी स्वयमेव विष्णुरित्येव मत्वाऽऽशु निमन्त्रय त्वम्। त्याश्रवं ज्ञातविधि प्रतीतं सुध्यग्रणीः साध्वशिषन् मुनिस्तम् ॥३४॥

बाज के अतिथि स्वयं विष्णु भगवान् हैं, इस बात,का विचार कर तुम ह्र शीघ्र निमन्त्रण दे।। इस प्रकार विधि के जाननेवाले विद्या के बार्ण प्रसिद्ध मएडन मिश्र को व्यासजी ने आज्ञा दी॥ ३४॥

श्योपसंस्पृश्य जलां स शान्तः ससंभ्रमं मएडनपिएडतोऽपि ।

बासाइया शास्त्रविद्चियत्वो न्यमन्त्रयद्वे भैक्ष्यकृते महर्षिम् ॥३५॥

मिश्रजी ने शान्त होकर आचमन किया। वे शास्त्र के जाननेवाले ते। रें हैं, व्यासनी की आज्ञा से अतिथि का यथाविधि सत्कार करके मिन्ना 10 इते के जिये निमन्त्रण दिया ॥ ३५ ॥

मनाववीत् सौम्य विवादिभिक्षामिच्छन् भवत्संनिधिमागतोऽसमि । गाज्योन्यशिष्यत्वप्या मदेया नास्त्यादरः प्राकृतभक्तभैक्ष्ये॥३६॥ राह्य-हे सौन्य! मुक्ते साधारण अन्न की भिन्ना में किसी प्रकार (R) भ आहर नहीं है। मैं विवाद की भिन्ना भाँगने के लिये आपके पास भाषा हुआ हूँ। परन्तु इस विवाद में एक शर्त हम लोगों के माननी

क्षि को पराजित होगा वह दूसरे का शिष्य बन जायगा।। ३६॥ म न किंचिदिप भ्रवमीप्सितं श्रुतिशिरः पंथ्विस्त्रतिमन्तरा । विहितेन मस्तेष्ववधीरितः स भवता भवतापिहमद्युतिः ॥ ३७॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वेदान्त के सिद्धान्त का प्रचार ही मेरे जीवन का प्रधान लहा है। इसे छोड़कर मुक्ते कोई भी वस्तु प्यारी नहीं है। इस वेदान्त की मित्र अलौकिक है। यह संसार के सन्ताप का दूर करने के लिये चनुमार समान शीतल है। परन्तु मुक्ते इस बात का खेद है कि कर्ममार्ग में कि होकर आपने इसकी अवहेलना की है।। ३७॥

> जगित संपति तं प्रथयाम्यहं समिभ्रूयं समस्तविवादिनस्।

त्वमपि संश्रय मे मतमुत्तमं

विवद वा वद वार्इस्मि जितस्तिवति ॥३८॥

मैं समप्र विवादियों की जीतकर संसार में इस वेदान्त-मार्थ फैलाऊँगा। तुम भी इस उत्तम मत की स्वीकार कर ली। यह मुक्तसे विवाद करो या कहे। कि तुम परास्त कर दिये गये हो॥ ३८।

इति यतिप्रवरस्य निशम्य तद्वनमुर्थवदागतविस्मयः। परिभवेन नवेन महायशाः स निजगौ निजगौरवमास्यितः॥

यतिराज का यह वचन सुनकर मग्रहन की बड़ा आश्चर्य हुव हन्होंने इन वचनों की अपना नवीन पराभव समका। वे महावकत ठहरे अतः इस पराभव से हनका हृद्य हिंद्रग्न हो गया और अपने वि का प्रकट करते हुए वे बोल हुटे—॥ ३९॥

श्रिप सहस्रमुखे फिण्णनामके न विजितस्त्वित जातु फिल्ला न च विहाय मतं श्रुतिरांमतं मुनिमते निपतेत् परिकल्पि ।

यदि हजार मुखवाला भी शेषनाग मेरा प्रतिवादी बनकर मेरे का आवे तो भी मैं नहीं कह सकता कि मैं हार गया। भला में श्रुविका कर्मकाएड के। छोड़कर मुनिमत के। कभी मान सकता हूँ। कि श्रुति-सम्मत है परेन्तु ज्ञानभीर्ग तो केवल कल्पनाजन्य है॥ १०॥

मार्ग मार्ग क्षि कहाचिद्देष्यति कोविदेः स्रसवादकथाऽपि भविष्यति । स्य है। कि इत्हिं तिनो मम सर्वदा जयमहाऽयमहा स्वयमागतः ॥४१॥ महिष मेरे हृदय में यह लालसा बहुत दिनों से लगी हुई थी कि किसी न्त्रमा है बिन् का उदय होगा जिसके साथ मेरा सरस शास्त्रार्थ होगा। बढ़े में बित श्वान्य का विषय है कि यह विजय-महोत्सव अपने आप मेरे लिये विस्ति हों गया है ।। ४१ ।।

मत् सम्मति वादकथाऽऽवयोः फलतु पुष्कलशास्त्रपरिश्रमः। श्वता स्वयमेव न गृह्मते नवसुधा वसुधावसथेन किम् ॥४२॥ अब इम लोगों में वाद-कथा आरुम्भ हो। शास्त्र में इमने जो पर्याप्त मार्वे क्षिम किया है वह आज सफल बने। यदि इस भूतल पर सुधा गरे हव' व्यक्षित हो जाय तो क्या इस भूतल का निवासी उसे प्रह्म न ३८। जेगा १॥ ४२ ॥

अयमहं यमहन्तुरपि स्वयं शुमयिता मयि तावकसद्गिराम्। में साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं यमराज़ के भी विनाशक ईश्वर का हम विश्व करनेवाला हूँ। वेदान्ती लोग ईश्वर के। कर्मफल का दाता मानते ने के पिल्तु मैंने सिद्ध कर दिया है कि फल का दाता स्वयं कर्म ही है, ईश्वर श्रै कोई त्रावश्यकता नहीं है। हे चन्द्रमा के समान शरीरवाले यतिवर! वा पर्वा के समान मधुर अपनी वाणी से मेरे साथ वालार्थं करो ॥ ४३ ॥

विक्षित्त दुई द्यस्मयकाननक्षतिकठोरकुठारधुरन्यरा। मा ते अव्यान्तिकं नजुन्गताऽनुगताखिखदर्शना ॥४४॥ 林 स्या मेरे पारिडत्य की कथा आपके कानों तक नहीं,पहुँची है ? वह की दुष्टों (दुह दय) के गर्व की स्सी प्रकार काट गिराता है जिस

1

Fi

1

9

TR

N.

भा

1 BAT

प्रकार जङ्गल के। कठोर कुठार की धारा और वह पाण्डित्य जिसने कि दर्शनों के रहस्य की जान लिया है ॥ ४४ ॥

अत्यरपमेतद्भ भवतेरितं मुने भैक्ष्यं प्रकुर्वे यदि वादित्सुवा गतोद्यमाऽहं श्रुतवादवार्तया चिरेप्सितेयं वदिता न कश्रनाह

हे मुनि । यह आपका कहना बहुत ही थोड़ा है— 'यह आप मा करेंगे तभी मैं भिचा प्रहण करूँगा।' सा शास्त्र में 'वाद' करने के लिए सदा उद्योगशील रहता हूँ। मेरी तो इस विषय में बड़ी लालवा लेकिन मैं क्या करता, कोई शास्त्रार्थ करनेवाला ही मुक्ते नहीं मिला हा वादं करिष्यामि न संदिहेऽत्र जयाजयौ नौ वदिता न कि न कएउशोपैकफलो विवादो मिथा जिगीषू कुरुतस्तु वाद्य् ॥

में आपसे शासार्थ करूँगा, मुक्ते इसमें सन्देह नहीं है। है हम लोगों के जय और पराजय की मीमांसा करनेवाला कोई हन नहीं है। विवाद का उद्देश्य कराठ की केवल सुखा देना ही से स इसका प्रधान उद्देश्य है एक दूसरे की जीतना । दूसरे की जीतने हैं ही वादी-प्रतिवादी शास्त्रार्थ करते हैं ॥ ४६ ॥

वादे हि वादिप्रतिवादिनौ द्वौ विपक्षपक्षग्रहणं विषतः। का नौ प्रतिज्ञा वदतोश्च तस्यां कि मानमिष्टं वद कः स्वभावः

शास्त्रार्थ का यह नियम है कि वादी और प्रतिवादी एक ल विरुद्ध पन्न के। प्रह्मा करते हैं। आप बतलाइए कि हम के प्रतिज्ञाएँ क्या होंगी ?, कौन प्रमाण आपका स्वीकार है और स में आपका अभिप्राय क्या है ? ॥ ४७ ॥

> कः पार्षिणकोऽहं गृहमेधिसत्तम-स्त्वं भिक्षुराजा वद्तामजुत्तमः। जुराजयों नौ सपणी विधीयतां ैततः पर साधु वदाव सुस्मितौ ॥ <sup>१८ ॥</sup>

स्ति (श्रांश) हम लोगों का मध्यस्थ कौन होगा ? इसे ते। आप बतलाइए। मैं ने सम श्रीर द्याप वावदृकों में श्रेष्ठ संन्यासी हैं। इस लोगों के हुता। इस और विजय के लिये कोई शर्त पहिले से ठीक कर रिखए। मा विकास हो जाय तो हम लोग प्रसन्नचित्त होकर शास्त्रार्थ करें।। ४८॥ प्रवातिमन्योऽस्मि यदार्थपादो मया सहाभ्यर्थयते विवादम्। के विष्यते वादकथाऽपरेद्युर्माध्याहिकं संप्रति कर्म कुर्याम् ॥ ४९॥ बाज मेरा जीवन धन्य है। आप स्त्रयं मेरे साथ शासार्थ की ला 🖟 गवना कर रहे हैं। कल से हमारा शास्त्रार्थ शुरू होगा। इस समय हम किया सम्याह्मकालीन कृत्य करें।। ४९॥

स्था स्थित स्को स्मितशङ्करेगा अविष्यते वादकथा श्व एव ।

सिक्ताक्षिभावं त्रजतं मुनीन्द्रावित्यर्थयद् बाद्रिजैमिनी सः ॥५०॥ ई 🙀 गहुर ने मुसकराकर इस बात के। स्वीकार कर लिया कि शास्त्रार्थ

री से स से ही प्रारम्भ हो। इतना कहकर छन्होंने बादरायण श्रीर जैमिनि

ते हैं हे स्वस्थ बनने की प्रार्थना की 11 ५० ।।

विषाय भार्या विदुषीं सदस्यां विधीयतां वादकथा सुधीन्द्र। । तिं सरस्वत्यवतारताज्ञौ तद्धर्मपत्न्यास्तमभाषिषाताम् ॥ ५१ ॥ दः । इस पर वे दोनों मुनि बोले—हे विद्वत्-शिरोमणे ! मण्डन मिश्र ह मि प्रविद्वा मार्था के। मध्यस्थ बनाकर आप लोग शास्त्रार्थ करें। यह कें गमत् सरस्त्रती का खनतार है। इसलिये आपके शास्त्रार्थ का निर्णय इस ब बिवत रीति से कर देगी ॥ ५१॥

भगातुमाचाभिहित' मुनिभ्यां स मण्डनायीः प्रकृतं विकीर्षुः। भानर्च दैवोपगतान् मुनीन्द्रानम्गीनिव त्रीन् मुनिशेखरांस्तोन्॥५२॥ मएडन ने सुनि के इन वचनों का अनुमोदन किया और प्रकृत कार्य के में लग गये। उन्होंने भाग्य से आये हुए और श्रोत अप्रि के भान वमकनेवाले इन तीनों मुनियों की यथावंत् पूजा की ॥ ५२ ॥

२६८

80

1

報

i

प्त

श्रार

बन

音

12

M

H

वह

10

भुक्त्वे।पविष्टस्य मुनित्रयस्य श्रमापने।दाय तदीयशिष्यौ ॥ श्रतिष्ठतां पार्श्वगती बट्ट द्वौ सचामरौ वीजनमाचरन्तौ ॥ ५३॥

भोजन कर जर्ब ये तीनों मुनि त्रासन पर बैठ गये तब मएडन है है शिष्य खड़े होकर चामर से पङ्का करने लगे तथा इनकी थकानर के हैं करने लगे॥ ५३॥

त्रय क्रियान्ते किल सूपविष्टास्वय्यन्तवेद्यार्थविदस्वयोऽभी। त्रमन्त्रयंश्रारु परस्पर' ते मुहूर्तमात्रं किमपि प्रहृष्टाः ॥ ५४॥ तेषां द्विजेन्द्रालयनिर्गतानामदर्शनं जग्मतुरञ्जसा द्वौ। रेवातटे रम्यकदम्बसाले देवाल्ययेऽवस्थितवांस्तृतीयः॥ ५५॥

इसके बाद उपनिषद् के अर्थ के। जाननेवाले ये तीनों मुनि कर प्रसन्न होकर च्या भर के लिये आपस में विचार करने लगे। इसके ह ये तीनों घर के बाहर निकले। इतने में जैमिनि और वादरायक व अन्तर्थान हो गये और शक्कर नर्भदा के किनारे सुन्दर कदम्ब और ह वृत्तों से शोभित एक मन्दिर में जाकर टिक गये॥ ५४-५५॥

इति स यतिवरेण्या दैवयागाइ गुरूणा-मितरजनदुरापं दर्शनं प्राप्य हृष्टः। तदुदितवचनानि श्रावयन्नात्मशिष्या-

ननयद्मृततुस्यान्यात्मवित्तां त्रियामाम् ॥ ५६।

इस तरह श्राचार्य शङ्कर ने दैवयोग से गुंक लोगों का हुर्तगर पाया। उन्होंने प्रसन्न होकर उनकी श्रमृत-तुल्य कथा श्रपने शिब सुनाई श्रोर इस प्रकार रातं बिता डाली ॥ ५६॥

्मादः शोणसरोजवान्धवरुचिमद्योतिते व्योमनि

मरूयातः स विधाय की नियतं प्रज्ञावतामप्राणीः। साकं शिष्यतरैः प्रपद्य सद्नं सन्मिण्डतं माएडनं बादायापिक्वेशं परिडतसभामध्ये मुनिध्येयिति ॥ भ कोहा

811

यतः

सके ह

ायत् ।

ौर ह

में दुर्भ हमाँ ८ ] ात बीती, प्रात:काल हुआ। जब सरोज-बन्धु दिवोकर की प्रभा राव नित्य कर्मों के समाप्त कर श्रिका के साथ लेकर मराडन मिश्र के घर पहुँचे। वहाँ परिडतों की के हिमा में मुनिवर शास्त्रार्थ करने के लिये बैठ गये।। ५७॥ हा समादिश्य सदस्यतायां सधर्मिणीं मण्डनपण्डितोऽपि। । शारदां नाम समस्तविद्याविशारदां वादसप्टतसुकोऽभूत्।।५८।। अतत्तर मगडन मिश्र ने भी अपनी पत्नी की मध्यस्थ होने के लिये ह्य। इनका नाम 'शारदा' था और ये समस्त विद्यात्रों में विशारदा है। अनन्तर वे भी शास्त्रार्थ करने की तैयारी करने लगे॥ ५८॥ ५५। ह्या नियुक्ता पतिदेवता सा सदस्यभावे सुदती चकाशे। विविक्तं अततारतम्यं समागता संसदि भारतीव ॥ ५९ ॥ पित के द्वारा मध्यस्थ बनने के लिये आप्रह किये जाने पर सुन्द्री गाला देवी ने वह पद प्रहरा किया। उनकी शोभा देखने ही योग्य थी। बन पड़ता था कि इन दो विद्वानों के शास्त्र के तारतम्य का निर्णय करने हे लिये स्वयं सरस्वती सभा में पधारी हों ॥ ५६ ॥ गृद्वादोत्सुकतां तदीयां विज्ञाय विज्ञः प्रथमं यतीन्द्रः। पावरइः स परावरैवयपरां प्रतिज्ञामकरोत् स्वकीयाम्।। ६०।। मण्डन मिश्र की शास्त्रार्थ के लिये उत्सुकता देखकर पहले आचार्य विशेष और ब्रह्म के, ऐक्य की बतलानेवाला अपना पत्त (मत) ह सुनांया ॥ ६० ॥

शङ्कर की प्रतिज्ञा क्षेत्रं परमार्थसिचद्मलं विश्वप्रपश्चात्मना शकी रूप्यपरात्मनेव बहलाज्ञानावृतं भासते। क्षानान्नि खिल्म पश्चिनि खया स्वात्मव्यवस्थापरं निर्वाणं जनिमुक्तमभ्युषगतं मानं श्रुतेमस्तकम् ॥ ६१ ॥

[क्यां] शङ्कर—ब्रह्म एक, सत्, चित्, निर्मल तथा परमार्थ है। ब्रिस शुक्ति रजत (चाँदी) का रूप धारण कर भासित होती है, स्वीक यह ब्रह्म स्वयं प्रपञ्च-रूप से भासित होता है। उस ब्रह्म के का इस प्रपञ्च को नाश है। जाता है और बाहरी पदार्थों से हटका इस प्रपञ्च का नारः अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय वह जनमा से रहित होकर मुक्त हो जाता है। - यही हमारा सिद्धान्त है और प्रमाण हैं स्वयं उपनिषद् ॥ ६१ ॥

टिप्पणी — वेदान्त का यह सिद्धान्त उपनिषदों के द्वारा प्रतिपादित है ह तनिक मी सन्देह नहीं है। 'एकमेवाद्वितीयम्' (छान्दोग्य ६।२।१), 'सर्व क नन्तम्' (तैत्तरीय २।१।१), 'विज्ञान्नमानन्दं ब्रह्म' (वृहदारायक शहाह 'सर्व' खिलवदं ब्रह्म' ( छान्दोग्य ३ । १४ । १ ) — स्रादि उपनिषद् वासः के ज्ञान, सत्य तथा आनन्द रूप होने का वर्णन करते हैं तथा उसकी एखा स्पष्ट प्रतिपादन करते हैं। 'तत्र का मोह: कः शोक एकत्वमनुपरयतः'(ह वास्य ७), 'न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तते' (छा ० ८ । १५ । १)-ग्रह की ऐकान्तिक तथा त्रात्यन्तिक मुक्ति का उपदेश देते हैं।

1

मं

बेह

यतु

4 id

THE

Meg 11

1

गहे

村市

वंत्य

बाढं जये यदि पराजयभागहं स्यां संन्यासमङ्ग परिहृत्य कषायचैत्रम्। शुक्तं वसीय वसनं द्वयभारतीयं वादे जयाजयफलप्रतिदीपिकाऽस्तु ॥ ६२ ॥

'यदि मैं इस शास्त्रार्थ में पराजित हो जाऊँगा तो संन्यासी के श इस विवाह वस्त्र की होड़कर गृहस्थ का सफ़ोद वस्त्र पहन छूँगा। श्रीर पराजय का निर्णय स्वय' यह 'उभयभारती' करे'॥ ६२॥ इत्यं प्रतिज्ञां कृतवत्युदारां श्रीशङ्करे भिक्षुवरे स्वकीयाए स विश्वरूपो गृहंमेघिवर्यश्रको प्रतिज्ञां स्वमतप्रतिष्ठाम् ॥ ६१ । कांं [सं ८]

B R

क्र के

इस प्रकार शङ्कर ने अपनी उदार प्रतिज्ञा की। इसके अनन्तर भी के क्षिमें में शेष्ठ मण्डन मिश्र ने भी अपने मत की पुष्ट करनेवाली प्रतिक्षा का कह सुनाई ॥ ६३ ॥

पराडन की प्रतिज्ञा

काता न प्रमाणं चितिवपुषि पदे तत्र सङ्गत्ययोगात् ोर इस ह्या गागः प्रमाणं पदचयगमिते कार्यवस्तुन्यशेषे । ह्यानां कार्यमात्रं प्रति समिथगता शक्तिरभ्युन्नतानां है ह कियो मुक्तिरिष्टा तदिह तनुभृतामाऽऽयुषः स्यात् समाप्तेः॥६४॥ त्यं अन्त

मएडन-चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म के प्रतिपादन करने में वेदान्त प्रमाण ही हैं, क्योंकि सिद्ध वस्तु के प्रतिपादेन में उपनिषद् का तात्पर्य नहीं है। क्ष के क्र क्र का क्र का वाक्य। के द्वारा प्रकटित किये जानेवाले सम्पूर्ण कार्य पन्ना के प्रकट करता है। अत्रव्यव वही प्रमाग्य है। शब्दों की शक्ति कार्य मात्र ij.) (·i के प्रकट करने में है। कमों से ही मुक्ति प्राप्त होती है और उस कर्म का बुष्टान प्रत्येक मनुष्य के। त्र्यपने जीवन भर्करना चाहिए॥ ६४॥

ष्टिप्पण्री—'त्र्याम्नायस्य क्रियार्थं त्वात्'। (जैमिनिस्त्र १।२।१) मीमांसा का ब म्बन विद्यान्त है कि वैदिक मन्त्रों का तात्पर्यं विधि या कर्म के प्रतिपादन विहै। 'स्वर्गकामो यजेत्' इस वाक्य का यह स्पष्ट तास्पर्य है कि स्वर्ग की प्रमन करनेवाला पुरुष यज्ञ करे। अर्थात् वेदमन्त्रों का विधि ही तालर्थ है। बिहु किन वाक्यों में विधि का प्रतिपादन इतना स्पष्ट नहीं है वे विधि के ग्रङ्गभूत । वे विधि की प्रशंसा करते हुए विधि के साधन में ही सहायक हाते हैं। ऐसे क्षां के 'श्रर्यवाद' कहते हैं। परन्तु वेदान्त इस मत के नहीं मानता।

क्षे क्रों इते प्रस्ति में जयान्यस्त्वयोदितात् स्याद्व विपरीतभावः । विवाऽभूद्र गदिता प्रसाक्ष्ये जानाति चेत् सा भविता वधूर्मे।।६५॥ स शासार्थ में यदि मेरा पराजय होगा तो गृहस्य धर्म के छोड़कर रेष शास्त्राथ में यदि मेरा पराजय हागा है। उपरे इस शास्त्रार्थ में स्वाप्त कर छूँगा। जिस उभय-भारती के आपने इस शास्त्रार्थ में विषय वनाया है उसे मैं भी स्वीकार कर रहां हूँ ॥ ६५॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

[सर्गः

F

सं

品

6

1

M

ब्रह

च्ल

दि

गय

जेतुः पराजित इहाऽऽश्रुममाददीते-त्येती मिथः कृतपणी यतिविश्वक्षपी। चम्बामुदार्घिषणामभिषिच्य साक्ष्ये

जल्पं वितेनतुरयो जयदत्तदृष्टी ॥ ६६॥

इस प्रकार शङ्कर और मगडन ने आपस में यह प्रविद्या की पराजित हेानेवाला व्यक्ति जीतनेवाले पुरुष के आश्रम के प्रा लेगा। अनन्तर विजय की कामना से उदार बुद्धिवाली क्रमा (क्र भारती ) के। मध्यस्य पद पर बैठांकर दोनों आपस में शाक्षाय ह लगे ॥ ६६ ॥

त्रावश्यकं परिसमाप्य दिने दिने तौ वादं समं व्यतनुतां किल सर्ववेदौ। एवं विजेतुमनसोरुपविष्टयोस्तां

मालां गले न्यधित स्रोभयभारतीयम् ॥ ६७॥ प्रतिदिन वे लोग आवश्यक कृत्य समाप्त कर आपस में क करते थे। इस प्रकार विजय की कामना से जब वे दोनों अपने ह पर बैठे थे तब उभयभारती ने उनके गले में माला पहिना दी॥ ६॥

माला यदा मिलनभावमुपैति कण्ठे यस्यापि तस्य विजयेतरनिश्चयः स्यात्। जनत्वा यहं गतवती यहकर्मसक्ता

भिक्षाशनेऽपि चरितुं गृहिमस्करिभ्याम्॥ ६ ्जिसके गले की माला मिलन हो जायगी उसी का गर्म पराजय समका जायगा। दतना कहकर वह अपने गृहस्वी करने के लिये चली गई; क्योंकि उसे अपने पति के लिये मोज संन्यासी के लिये भिन्ना तैयार करनी थी।। ६८॥

कांत् [मांट]

110

पते छ

Esl

भ्रत्यान्यसंजयफले विहितादरौ तौ वादं विवादपरिनिर्णयमातनिष्टाम्। ब्रह्मादयः सुरवरा अपि वाहनस्याः

श्रोतं तदीयसदनं स्थितवन्त ऊर्घ्वम् ॥ ६९ ॥

एक दूसरे के। पराजित करने की इच्छा से वे दोनों जब तक निर्णय वहाँ जाय तब तक शास्त्रार्थ करने के लिये जुट गये। इस शास्त्रार्थ की वा क्षेत्र हुनी प्रसिद्धि हुई कि ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता लोग भी अपने वाहन पर प्रहण ह इक् इस स्थान को चले आये ॥ ६९ ॥ 1 ( 34

त्रायं स तस्तयोरास महान् विवादः सदस्यविश्राणितसाधुवादः।

व्यक्षसाक्षीकृतसर्ववेदः परस्परस्यापि कृतप्रमोदः ॥ ७० ॥

अनत्तर देानों में महान् शास्त्रार्थं आरम्भ हुआ। बीच-बीच में सभ्य हो। उन्हें साधुवाद देकर उनके उत्साह की बढ़ाने लगे। अपने पन्न के 🙀 दोनों ने वेदं की साची माना। इस शास्त्रार्थ से दोनों प्रसन्न हुए।।७०।।

हिने दिने चाघिगतप्रकर्षो अभूरीभवत्प्ण्डितसंनिकर्षः।

में शह अन्योन्यभङ्गाहिततीत्रतर्षस्तथाऽपि द्रीकृतजन्यमर्षः ॥ ७१ ॥

दिन-प्रतिदिन शास्त्रार्थ उत्क्रष्ट होता गया। इसे सुनने के लिये र्-दूर की पिएडत-मएडली जुटने लगी। देानों आद्मी एक दूसरे,के पानित करने के लिये घार परिश्रम करने लगे परन्तु किसी प्रकार की हुन उन्होंने नहीं दिख़लाई। नितान्त प्रेम-भाव से उनका शास्त्रार्थ ब्लने लगा ॥ ७१ ॥

हिने दिने वासरमध्यमें सा ब्रुते पति भोजनकालमेव। मोत्य मिक्षुं समयं च भैक्ष्ये दिनान्यभूविनिति पश्चमाँ ॥७२॥ f if हमयमारती केवल सध्याह्व-काल में अपने पति से यही कहती थी का समय हो गया है, चिलिए और शहर से भिन्ना करने की

किती थी। इसी तरह से पाँच या छः दिन बीत गये।। ७२॥

[सर्व व

119

1 नरि

N

म्त

1

THE STATE

वेद

İ

1

10

TOP

## श्रन्योन्यमुत्तरमखण्डयतां प्रगरभं बद्धासनौ स्मितंविकासिमुखारविन्दौ। न स्वेदकम्यगगनेक्षणशालिनौ वा

न क्रोधवाक्छलमवादि निरुत्तराभ्याम्।। ७३॥ श्रासन पर दोनों बैठे हुए थे। श्रोठों पर मन्द स्मित की रेखा सा मुखमएडल विकसित था। न तो शरीर में पसीना है। रही थी। था; न कम्प होता था; न वे आकाश की ओर देखते थे, बल्कि सावका मन से एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर बड़ी प्रगल्मता से देते थे। हो निकत्तर होने पर क्रोध से वाक्छल का प्रयोग करते थे॥ ७३॥ ततो यतिक्ष्माभृदवेक्य दाक्ष्यं कोदक्षमं तस्य विचक्षणस्य। चिक्षेप तं क्षोभितसर्वपक्षं विद्वत्समक्षाप्रतिभातकक्ष्यम् ॥ ७४॥

श्रनन्तर यतिराज ने परिडतराज मर्एडन की विलक्ष्ण विक्रा देखकर उनके सब पच का खराडन कर दिया और विद्वानों के सह <del>उन्हें</del> प्रतिभाहीन सा बना डाला ॥ ७४ ॥ <sup>°</sup>

ततः स्वसिद्धान्तसमर्थनाय प्रागरूभ्यहीनाऽपि स सभ्यप्रुत्य। जगाद वेदान्तवचः प्रसिद्धमद्वैतसिद्धान्तमपाकरिष्णुः ॥ ७५॥

इस प्रकार अपने सिद्धान्त के समर्थेन करने में जब मएडन मित्र क मर्थ हो गये तब वे श्रद्धेत सिद्धान्त के खराडन करने के लिये उद्यत हुए №

## 'श्रद्धेत'-विषयक शास्त्रार्थे

भो भो यतिहमाधिपते भवद्भिनीवेशयोविहतवमैकरूपम्। विशुद्धमूलीकियते हि तत्र प्रमाणमेवं न वयं प्रतीमः॥ ७६।

मएटन—हे यतिश्रेष्ठ, श्रांप लोग जीव श्रौर ब्रह्म की वासिक म रूपता मानते हैं। परन्तु भुमे तो इस विषय का कोई भी सबत नहीं मिलता ॥ ७६ ॥

वर्ष । सर्व ८]

3 11

11

981

चन्न्

हे साह

यः।

41

अ श्र

Ny

1

1 3

म प्रत्यवादी दिदमेव मानं यच्छ्वेतकेतुप्रमुखान् विनेयान्। हाबकांचा गुरवो महान्तः संग्राहयन्त्यात्मत्या परेशम् ॥७७॥ शहर—इस विषय के प्रमाण ते। उपनिषद् में भरे पड़े हैं। उदालक बाद मिवयों ने श्वेतकेतु आदि अपने शिष्यों के। 'तत्त्वमसि श्वेतकेतो' मिल्ला हे श्रीतकेंद्र, तुम ब्रह्म-स्वरूप हो) इत्यादि वाक्यों, चदाहरणों तथा युक्तियो ना है। वरमात्मा की आत्म-स्वरूप बतलाया है। यही हमारे विषय का सावका सबसे बड़ा प्रमाण है ॥ ७७ ॥

हिम्मणी—श्वेतकेतु—छान्दोग्य उपनिषद् के षष्ट अध्याय में आरुणि ने 1 7 बाने पुत्र श्वेतकेतु के। ब्रह्म की एकता अनेक दृष्टान्तों से सममाई है। यह अव्यय पछहा की व्यापकता दिखलाने के लिये प्रयुक्त किया गया है। 'पानी बाबा गया जवण जिस प्रकार धुल-मिलकर एकाकार हो जाता है, कहीं से गीवए वह लवसा ही होता है उसी प्रकार ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है। वही बाला है। हे श्वेतकेतो ! तुम वही ब्रह्म हो।' इसी प्रकार के दृष्टान्तों के प्रत में 'तत् स्वमसि' वाक्य का<sub>ठ</sub> उपदेश हैं। यह वेदान्त के चार महा-बसों में से सर्वप्रसिद्ध है। इसके द्वारा जीवात्मा तथा परमात्मा की बिमनता सिद्ध होती है।

'तत्त्वमसि' का उपासना-परक अर्थ बाबसानेषु हि तत्त्वमादिवचांसि जप्तान्यघमर्षणानि। फ़िएखलानीव वचरेसि यागिन्नेषां विवक्षाऽस्ति कुहस्विद्ये॥७८। [ मएडन की दृष्टि 'द्वेतवाद' की दृष्टि है। इस दृष्टि में यह वाक्य 'एकत्व' में प्रतिपादन मुख्यतया नहीं करता, प्रत्युत उपास्य ब्रह्म के स्वरूप का निर्देश विधि बतलानेवाले देख्यों का

वि प्रियंवाद' मात्र है। यही मराडन मिश्र का श्राचिप है। माइन—वेदान्त में 'तत्त्वमसि' आदि वाक्यं पापके नाश करनेवाले किया गुरे हैं। जिस प्रकार 'हुँफट्' श्रीदि' वचन निरर्थक हैं, केवल

16

14

स्रो

श्रा

गन

गुरु

T

15

H

f

जप करने से वे पाप का दूर करते हैं, 'तत्त्वमित' को भी ठीक यही है। है। इसका प्रयोजन केवल जप, स्वाध्याय में है। अर्थ में तिनिह भी विवद्या नहीं है।। ७८॥

अर्थाप्रतीतौ किल हुंफडादेर्जपोपयोगित्वमभाणि विज्ञै:। अर्थमतीतौ स्फुटमत्र सत्यां कथं भवेत् माज्ञ जपार्थतैव ॥ १९॥

शङ्कर--ग्रापका कहना ठीक है। 'हुँफ्ट' ग्रादि शब्द किसी का का प्रकट नहीं करते इसिलये उनका प्रयोजन केवल जप करने ही में परन्तु 'तत्त्वमिस' का अर्थ जब स्फुट प्रतीत हे। रहा है तब बसे इस की जप के लिये क्यों माने ? ॥ ७९.॥

श्रापाततस्तत्त्वमसीतिवाक्याद्व यतीश जीवेश्वरयारभेदः। प्रतीयतेऽयापि मखादिकर्तृप्रशंसया स्याद्ग विधिशेष एव ॥ ७

मएडन-श्रापका कहना किसी श्रंश में ठीक है। हे यितर ! फ मिस' वाक्य जीव'श्रीर ईश्वर के श्रभेद का श्रापातत: प्रकट कराती वस्तुतः वह यज्ञादि कर्मीं ्छे कर्ती की प्रशंसा करता है। इसी वह 'विधि' का अङ्गभूत है। अर्थात् वह भी किसी सिद्ध वस्तु का की नहीं करता बल्कि साध्य का वर्णन करता है ॥ ८० ॥

क्रत्वङ्गयुपादिकमर्यमादिदेवात्मना वाक्यगणः प्रशंसन्। शेषः क्रियांकाएडगतो यदि स्यात् काएडान्तरस्थोऽपि भवेत्कपंस

राङ्कर-कर्मकाएड में 'त्रादित्या यूपः' ( सूर्व यूप है ) आदि म के समान अनेक वाक्य उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ है कि यूप लि आदित्य रूप है। यह वात्य यूप के। आदित्य रूप से प्रशंसा हुआ दिनिष का अङ्ग बन सकता है परन्तु 'तत्त्वमसि', 'ग्रहं क्रा इत्यादि ज्ञानकारड-विषयक वाक्यः विधि के श्रङ्ग कैसे हो सकते हैं। तर्बस्तु जीवे प्रमात्मदृष्टिविधायकः कर्मसमृद्धयेऽईन्। नेपय अब्रह्मणि ब्रह्मधियं विधर्त्ते यथा मनोर्क्यार्कनभस्वदादौ ॥ दिष्टि

मंद्री [सर्व ] म्बहुत ठीक। उपनिषद् में 'मनो ब्रह्मेत्युपासीत', 'श्रज्ञ' निक्ष वास्य कर्म की समृद्धि के जिये मन, अन्न तथा सूर्योदिक क्षाल र जिल्ला समम्मने का उपदेश देते हैं, उसी प्रकार 'तत्त्वमिस' वाक्य क्षेत्रीय में ब्रह्मदृष्टि करने का उपदेश करता है अतः यह वाक्य भी अभि-भा विक वाक्य है। मराइन मिश्र के कथन का अभिप्राय यह है कि 'तत् ण्या स्वा अर्थ यह है कि जीव में ब्रह्मदृष्टि करना चाहिए। में महिंदिन कभी नहीं करता ॥ ८२॥ म् भ्रम्पतेऽन्यत्र यथा लिङादिर्विधायका ब्रह्मविभावनाय ।

वा विधेरश्रवणान्मनीषिन् संजाघटीत्यत्र कथं विधानम् ॥८३॥ शह्य-इस विषय में आपका कथन उचित नहीं प्रतीत होता। । 🖟 बांकि जिन वाक्यों के। आपने उदाहरण के रूप में दिया है उनमें ! 'क्र जाबीत' (इपासना करना चाहिए), 'डपास्व' ( डपासना करो ) श्रादि त्ता बिक्त्या तोट् लकार के सूचक पद हैं जिनसे इन वाक्यों का विधि अर्थ इसही बा बा सकता है परन्तु 'तत्त्वमिस' वाक्य में लिङ् लकार- सूचक पद का का वर्षे असाव है। यहाँ 'श्रसि' पद वर्तमान काल का सूचक है। श्रतः इस क्ष के विष्यर्थक मानना किसी प्रकार भी उचित नहीं प्रतीत होता ॥८३॥

एलतिष्ठाफलदर्शनेन विधियतीनां वर रात्रिसत्रे।

1

कत्यते तद्वदिहापि मुक्तिफलश्रतेः करपयितुं स युक्तः ॥ ८४॥ यं स% मएडन—हे संन्यासियों में श्रेष्ठ ! 'रात्रिसत्र' में विधि लिङ्सूचक कि अभाव में भी प्रतिष्ठा-रूपी फल की प्राप्ति देखी जाती है। वहाँ कि मिन्राना जाता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी मुक्ति-रूपी फल का मार्ग मिलता है। इसलिये यदि इस वाक्य में में विधि मान रहा हूँ ते। क्रिमी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं दीख पड़ती ॥ ८४॥

रिप्पणी—'रात्रिस्त्र' एक विशेष प्रकार का सोमयाग होता है। उसके भागे अति का कहना है कि जो मनुष्य प्रतिष्ठा की कामना करता है ८१ मि सम की उपासना करता है-

[कांत्री

प्रतितिष्ठन्ति ह वा य एता रात्रीक्पयन्ति—हस वाक्य में यहारे कि स् स्चक पद नहीं हैं तथापि प्रतिष्ठा-रूपी फल होने के कारण रहे कि से वाक्य माना जाता है। इसी प्रकार 'ब्रह्म वेद ब्रह्मेंव मवति' हह को भी मुक्ति-फल होने के कारण विधि मान लोना चाहिए।

ति क्रियाजन्यतया विम्रक्तिः स्वर्गादिवद्धन्त विनश्वरा स्वर्गा डपासना कर्तु मकर्तु मन्यथा वा कर्तु मही मनसः क्रियेव ॥१॥

शक्कर—मुक्ति उपासना किया के द्वारा उत्पन्न होती है, यह आह कियन नितान्त निराधार है; क्योंकि ऐसी दशा में स्वर्ग के समान किया को भी अनित्य मानना पड़ेगाः। क्योंकि उपासना मन की किया कि उसका होना मन के अधीन है। मन चाहे करे, न करे, या अन्यशा है ऐसी दशा में उपासना से उत्पन्न मुक्ति नित्य नहीं हो सकती॥ दा

'तत्त्वमसि' का सादृश्य-परक अर्थ

मा भूदिदं तत्त्वमसीति वाक्यमुपासनापर्यवसायि कामस्। कित्वस्य जीवस्य परेग्ध साम्यप्रत्यायकं सत्तम वोभवीत क्षित्र

मएडन—श्रच्छी बात है। 'तत्त्वमिस' वाक्य उपासना-गा बी हो, न सही; किन्तु हे विद्वन्! यह वाक्य जीव का परमेश्वर के की सादृश्य प्रतिपादन करता है, इस विषय में तो श्रापको भी सम्मित्र चाहिए। वेदान्त इस वाक्य से 'एकता' का प्रतिपादन मानता है कि मीमांसा की सम्मित में यह वाक्य श्रात्मा-बद्धा की 'सहग्रव है। प्रतिपादन करता है।। ८६।।

कि चेतनत्वेन विवक्ति साम्यं सार्वज्ञसार्वात्म्यप्रसेर्गुणैवी विवक्ति साम्यं सार्वज्ञसार्वात्म्यप्रसेर्गुणैवी विवक्ति साम्यं सार्वज्ञसार्वात्म्यप्रसेर्गुणैवी विवक्ति स्वान्तिक्द्रता स्वा

र्राङ्कर—यदि यह वाक्य ब्रह्म के साथ जीव के साम्य की करता है ते। किस गुर्ण के। लेकर १ चैतन्य के द्वारा १ अथवा वा सर्वशक्तिमत्ता आदि गुंगों के द्वारा १ यदि पहिला पह

कांश्री संद्री रप्र के हो यह प्रसिद्ध होने से उपदेश देने लायक नहीं है। आत्मा त कि विक-प्रसिद्ध है। यदि दूसरा पत्त मानते हैं तो आपके सिद्धान्त स्व विशेष पहता है। आपके मत में आत्मा सर्वज्ञ या सर्वशक्तिमान् हारवा । हो है। श्रतः इस वाक्य का श्रर्थ एकता श्रितिपाद्न करना है, समता प्रति-स्यान् करना नहीं ।। ८७ ।।

क्षित्वमात्रेण मुने परात्मगुणोपमानैः सुखबे। घपूर्वैः।

श्रीतिद्याष्ट्रतितोऽप्रतातैः साम्यं ब्रवीत्वस्य तता न देाषः ॥८८॥ महान हे मुनिवर, जीव भी परमात्मा के समान नित्य है तथा किया का विधान है। ये गुण आत्मा में सदा रहते पालु श्रविद्या के श्रावरण के कतरण इनकी प्रतीति नहीं होती। विवादमा के। परमात्मा के खहरा मानने में क्या देख है ? ॥ ८८ ॥

लेक्पेतस्य परत्वमेव प्रत्याययत्वत्र दुराग्रहः कः।

त्रिव तस्य प्रतिभासशङ्का विद्वन्नविद्यावरणान्निरस्ता ॥ ८९ ॥ । श्राचार्य—यदि यह वाक्य जीव के। परमात्मा का ही बोधक बतलावे तु 🖟 समें त्रापका कौन सा त्राप्रह है ? त्रापने स्वयं ही यह कहा है ा-गत और में परमात्मा के गुरा विद्यमान हैं, परन्तु अविद्या के कारण वे र के कित हों होते। ऐसी दशा में जीव परमात्मा ही है, यह मंत आपको मित्रं मित्रमीष्ट ही है ॥ ८९ ॥

क्षेत्रीवेतनत्वेन शरीरिसाम्यमावेद्यतामस्य जगत्पस्तेः।

ए वित्रतत्वेन परोदितस्याप्यग्रमधानप्रमृतेर्निरासः ॥ ९०॥ म्पडन-हे यतिराज ! तब वो इस वाक्य से 'इस संसार के उत्पन्न वा माला परमेश्वर चेतन होने के कारण जीव के सहश हैं यह अथ गार्विकरना चाहिए। इस प्रकार सिद्ध होगा कि यह संसार क्र में उत्पन्न है। इस मत के मानने से अचेतन परमाणु अथवा को उत्पत्ति माननेवाले वैशेषिक तथा सांख्यां का खरडन विद्वही जाता है।। ९०॥

[सर्गद्री इन्तैवमस्तीति तदा प्रयोगः स्यात् त्वन्मते तत्त्वमसीति न स्म तदैक्षतेत्यत्र जहत्वशङ्काच्यावर्तनाचात्र पुनर्न चोधम्॥ ११।

शङ्कर—वाहं, आपने तो खुव अच्छी कही। तब ते। तत् (क का कारण ईश्वर), त्वं (जीव), श्रस्ति (है) ऐसा प्रयोग करना 'तत् त्वं असि' में 'असि' का प्रयोग आपके मत से वीहर यदि मूल कारण के जड़ न होने की बात इससे सिद्ध हैं। तो इसका निराकरण 'तदैचत' ( उसने देखा ) इस वाक्य है **उपनिषद् ने बहुत ही पहिले कर दिया है।** इसके फिर कहने की त्रावश्यकता है १ ।। ९१ ।। ,

टिप्पणी—यह विचारणीय प्रश्न है कि जगत् का मूल तस्व बड़ हैं व से इस सांख्य कहता है कि वह जड़ है और वह उसे 'प्रकृति' के नाम से पुरुख परन्तु वेदान्त का कहना है कि वह तस्व चेतन है, क्योंकि उपनिषद् काका कि उसने देखा कि मैं बहुत रूप से उत्पन्न होता—तदैच्त, बहु सांग्र ( छान्दोग्य ६।२।३ )। ईत्तरण व्यापार (देखना ) चेतन कर सकता है। तन नहीं । श्रतः उपनिषद् के वाक्यों से मूल तस्व का चेतन होना हि। इसके विस्तृत वर्णन के लिये देखिये-शाङ्कर माध्य ब्रह्मसूत्र १११५-१।

प्रयम पूर्व पक्ष-अभेद का प्रत्यक्ष से विरोध नन्वैवमप्येक्यपरत्वमस्य प्रत्यक्षपूर्वप्रमितिप्रकोपात्। न युष्यते, तष्जपमात्रयोगिस्वाध्यायविध्याश्रितमभ्युपेष्ष

19

被

यहाँ से 'तस्त्रमि' के द्वारा प्रतिपादित जीव-ब्रह्म की एकता के कि बड़ा ही सूच्म विचार प्रारम्म होता है। मण्डन मिश्र की युक्तियाँ त्या के खरूरत उच्च केाटि के हैं। मरहन मिश्र का कथन है कि बीर्ग श्रमिज़ता कथमपि सिद्ध नहीं हो सकती, क्योंकि यह श्रमिजता तीती से बाधित है—(१) एत्यच्च से, (२) अनुमान से तथा (१) इस प्रकार यहाँ तीन, पूर्वपच्च उत्थापित किये गये हैं। पहला पूर्वपद कि प्रत्यच् प्रमाण के द्वारा 'श्रमेद' कथमि सिद्ध नहीं हो सकता। .स्रोट [स्राट] न ता महन इस वाक्य से आत्मा और परमात्मा की एकता कैसे मानी भा अस्ति हैं ? न तो कहीं इस वार्त का प्रत्यत्त ज्ञान है और न भाग है। प्रत्येक व्यक्ति,का यह अनुभव (क्रिक्ट) पर अतः प्रत्यत्त इस अमेद्वाद् का विरोधी है। विद्वासीय प्रत्यच्च के ऊपर त्र्याश्रित रहता है। जब प्रत्यच्च ही उसका विश्व हैं, तब अनुमान अगत्या उसका बाधक होगा अतः 'स्वाध्याय का के अध्यान करता चाहिए' (स्वाध्यायोऽध्येतव्यः ) इसी विधिवाक्य के ऊपर ति हैं। इसकी उपयोगिता केवल अध्ययन में है, क्षंमं नहीं ॥ ९२ ॥

हैव से असेण चेद्रेदमितिस्तदा स्यादभेदचादिश्रतिवाक्यवाधः। प्राप्त अपनिकर्षाम भवेदि भेदममैव तेनास्य कुतो विरोधः ॥ ९३ ॥

म महर-यदि इन्द्रिय के द्वारा जीव त्रौर परमात्मा में भेद का ज्ञान वा हो तो अभेद्वादी श्रुति-वाक्यों का विरोध निश्चित रूप से होगा। वार्ष म्लुइन्द्रिय का विषय के साथ रुन्निकर्ष न होने से भेद की प्रतीति कैसे न विशेष का प्रसङ्ग कहाँ १॥ ९३॥

षिकोञ्हमीशादिति भासते हि भेदस्य जीवात्मविशेषणत्वम्। लिनिकर्षोऽस्त्वय संप्रयोगाभावेऽपि भेदेन्द्रिययोर्मनीषिन् ॥९४॥

प्रा [ इंखर के। हम अपनी इन्द्रियों से नहीं जानते। अतः इन्द्रियों के कि संवर के साथ संयोग सिन्नकर्ष न होने के कारण भेद का प्रत्यच वार्विनहीं हो सकता है; यह आचार्य का कथन है। इस पर मएडन

विशेष-भाव-सन्निकर्ष मानंकर इसका उत्तर दे रहे हैं—] क्षित – "मैं ईश्वर से भिन्न हूँ ( ऋहमीश्वरात् भिन्नः )" इसे ज्ञान । है विद्वन् ! ऐसी अवस्था में भेद क साथ संयोगादि सन्तिक भले न हों पर विशेषण-विस्तिकंषे हो सकता है। तब आपको क्या आपत्ति है ? ॥९४॥

[ स्रोत् टिप्पणी—सन्निकर्ष—विषय श्रीर इन्द्रिय के सम्बन्ध को सन्निकर्ष को बिना सन्निकर्ष के प्रत्यन्त ज्ञान नहीं द्वाता । ये छः प्रकार के देवि संयोग, (२) संयुक्तसमवाय, (३) संयुक्त 'समवेत सम्वाय, (४) है । ( ५ ) समवेत समवाय श्रौर ( ६ ) विशेषण्-विशेष्यभाव।

अतिप्रसक्तेर्न तु केवलस्य विशेषणत्वस्य तदभ्युपेयम्। भेदाश्रये हीन्द्रियसंनिकृष्टे न सन्निकृष्टत्विमहाऽऽत्मनोऽित

श्राचार्य-केवल विशेषणता सन्निकर्ष से किसी भी श्रमाव का हा ज्ञान नहीं हो सकता। क्यों ? अति प्रसङ्ग होने से। यह स्व लिया जाय, तो दीवाल आदि के द्वारा व्यवहित (रोके गरे) हा के पर घट के न रहने पर उसके अभाव का प्रत्यच होने लगेगा, क 'भित्त्यादिव्यवहितभूतलादिनिष्ठघटादेः अभावः' यहाँ पर केवल मि ग्राता अवश्य विद्यमान है। अतः अभाव के प्रत्यन्न के विषय में नियम है कि मेद का आश्रयभूत पदार्थ यदि इन्द्रिय-सन्तिकृष्ट है। विशेषग्-विशेष्य-भाव सन्निकर्षं माना जाता है। परन्तु इस प्रता त्रात्मा इन्द्रिय के साथ सन्निकृष्ट नहीं है। ऐसी त्रवस्था में 'विशेषताम सन्तिकर्ष कैसे माना जायगा ? ॥ ९५ ॥ N

भेदाश्रयात्मेन्द्रियसन्निकर्षी नेत्युक्तमेतचतुरं न यस्मात्। चित्तात्मनोर्द्रच्यतया द्वयार्प्यस्त्येव संयोगसमाश्रयत्वम् ॥१६

मण्डन—आपने जो यह कहा कि भेदाश्रय (भेद के आकर्ष आत्मा का इन्द्रिय के साथ सन्निकर्ष नहीं है, यह मत सुमे समीवीर प्रतीत होता; क्योंकि मन और आत्मा देग्नों द्रव्य हैं और न्याय हैं। HY द्रव्यों में स'याग-सम्बन्ध रहता ही है ॥ ९६॥

श्चारमी विश्वः स्याद्यवाञ्चमात्रः संयोगिता नोभयवाऽिष दृष्टा हि सा सावयवस्य लोके संयोगिता सावयवेन वेशित

श्राचार्य—श्रात्मा के। श्राप क्या मानते हैं—विसु या श्रण को चाहे आप विमु मानिए या अणु मानिए, किसी भी अवस्था

मों [सर्ग ८] क्षी इसका संयोग नहीं हो सकता। संयोग का लोक में नियम की स्मिय क्या से युक्त पदार्थ अन्य अवयवी पदार्थ से संयुक्त हो े का हिं। परन्तु आत्मा तो अवयवी नहीं है क्योंकि व्रिभु या अणुपदार्थ क्ष्य से हीन होता है। ऐसी अवस्था में उसका संयोग दूसरे के क्षा कैसे हो सकता है ? ॥ ९७॥

ते 🖟 बिंडसमित्यभ्युपगम्य भेदासङ्गित्वसुक्तं परमार्थतस्तु । का गायिक छोचनपूर्वकस्य दीपादिवत् नेन्द्रियमेव चित्तम् ॥९८॥ स्पार पान इन्द्रिय हैं इस सिद्धान्त की मानकर ही आपने मन की षे) कि के साथ संयोग बतलाया है परन्तु वस्तुतः तो सन इन्द्रिय नहीं ॥ स्त्रा जिस प्रकार दीपक देखने में नेत्रों की सहायता मात्र करता है लि को क्रारमन भी प्रत्यच ज्ञान में इन्द्रियों का सहायक मात्र है।

य में का इन्द्रिय नहीं है ॥ ९८ ॥

छ है। हिम्मणी—मन का अनिन्द्रियत्व: —नैयायिकों के मत में मन इन्द्रिय है प्रवा मा प्राप्त है परन्तु वेदान्त में मन न तो श्राप्त-परिमाण माना जाता है श्रीर वेरोष्ट्राव्ह रिन्द्रय स्वीकार किया जाता है। कठोपनिषत् (१।३।१०) का कथन कि इन्द्रियों से श्रेष्ठ हैं अर्थ श्रीर श्रयों से श्रेष्ठ है मन। 'इन्द्रियेम्यः परा । मिश्रथेंन्यश्च परं मनः ।' इन्द्रियों से मन की पृथक् सत्ता का वर्णन कर ॥ अधिक इन्द्रियत्व का स्पष्ट निरास किया है। गीता के भनः वष्टा-। अस् वित्याणि (१५।७) के द्वारा भी मन का इन्द्रियत्व सिद्ध नहीं हो सकता। विहासी (पञ्चम' (पाँचवाँ) कहा गया है, उसी प्रकार मन के इन्द्रिय न मिंग मी उसके 'षष्ठ' कहने में काई आपित नहीं हा सकती। द्रष्टब्य पृष्ठि विकास परिच्छेद एष्ठ १९-२१, ब्रह्नेतब्रह्मसिहि, त्त्वीय मिलार वह १२४-१२७।

विष्या नेन्द्रियजाऽस्तु तर्हि साक्षिस्वरूपैव तथाप्रि योगिन्। विरोधात् परमात्मजीवाभेदं कथं वोधयितं अमाणम् ॥९९॥

[ ] मग्डन हे योगिन ! यदि भेद का ज्ञान इन्द्रियजन्य न हो है वह स्वयं साज्ञी-स्वरूप है। इस प्रकार भेदज्ञान के स्वरूप होने से विरोध होने के कारण परमात्मा श्रीर जीव में कैसे माना जायगा ? ॥ ९९ ॥

प्रत्यक्षमात्मेश्वरयारविद्यामायायुजोद्योतियति प्रभेदम्। श्रुतिस्तयोः केवलयोरभेदं भिन्नाश्रयत्वान तयोर्विरोषः ॥

शङ्कर-प्रत्यच तथा अ ति में कोई विरोध ही नहीं हो सकता। दोनों के आश्रय भिन्न भिन्न हैं। प्रत्यच अविद्या से युक्त होनेवाहें में और माया से युक्त होनेवादी ईश्वृर में भेद दिखलाता है। श्रुति क श्रीर माया से रहित शुद्ध चैतन्य हे। नेवाले श्रात्मा श्रीर ब्रह्म में श्रमेह लाती है। इस प्रकार प्रत्यच् का आश्रय है कलुषित जीव और क श्रुति का घाश्रय है विशुद्ध घात्मा घौर ब्रह्म। एकाश्रय होने पह होता परन्तु मिन्नाश्रय होने से देानों में केाई विरोध नहीं है।। १००।

स्याद्वा विरोधस्तद्पि शहत्तं प्रत्यक्षमग्रेऽबलमेवं बाध्यम्। भावस्यवत्या चरमप्रवृत्त्या श्रुत्या द्यपच्छेदनयोक्तरीत्या ॥१।

यदि दोनों में विरोध मान भी लिया जाय ते। पहिले प्रवृत्त होने प्रत्यच दुर्वल है और पीछे होनेवाली श्रुति प्रवल है। अतः आवि न्याय' से अ ति प्रत्यन्न की बाध देगी जिससे अभेद का सिद्धान ए प्रतीत होता है ॥ १०१ ॥

टिप्पणी—श्रपञ्छेद न्याय—यह न्याय मीमांसाशास्त्र से सम्बन्धा है। ज्योतिष्टीम याग में वहिष्पवमान के लिये हविर्धान से यजमान और ही लोग एक कम से बाहर निकलते हैं जिनमें एक दूसरे के। पकड़े वह श्रवर्ष को प्रस्तोता पकड़े रहता है; प्रस्तोता का उद्गाता श्रीर उहाँ का प्रतिहर्ता आदि। इसे 'त्रान्वारम्भण' कहते हैं। इसी क्रम से भूति बाहर जाने का नियम है। एक दूसरे का पकड़ना कभी दूरना न वी गई [新月時] हो के कि इस का विच्छेद है। जाय, तो इसके लिए मिन्न मिन्न प्रायश्चित्त का के का क्षित्र है। यदि प्रतिहर्ता तथा उद्गाता का कम से विच्छेद हा जाय, तो में के प्राथित किया जाय र पूर्व या पर र यही प्रश्न है जिसकी जैमिनिस्त (||र्|४९-५६) में मीमांसा की गई है । सिद्धान्त है — गौर्वापये पूर्वदीर्वक्यं प्रकृ-बित (कै स् ६।३।५४ ) अर्थात् पूर्व दुर्वल पड़ता है। उत्तर के। सबलता का है। यही 'श्रप च्छेद न्याय' है। इसके श्रनुसार पूर्वप्रवृत्त प्रत्यन्न हुंह है। वेदान्त के प्रन्थों में इस न्याय का वा। हे क्षेत्र ब्रुनेक स्थानों पर किया गया है। द्रष्टव्य तत्त्वदीपन (पृष्ठ १५६) नेवाले हैं

## द्वितीय पूर्वपक्ष — अभेद का अनुमान से विरोध

अमेर विवयप्यस्त्यनुमानवाधोऽभेदश्रुतेः संयमिचक्रवर्तिन्। तीर है

ति भी

100

पाइनद् ब्रह्मनिरूपितेन भेदेन युक्तोऽयमसर्वित्त्वात् ॥१०२॥ मएडन-हे यतिराज ! प्रत्यत्त का तो आपने खएडन कर दिया परन्तु ममेर मुति के साथ अनुमान बा्धित है। रहा है। अनुमान बतला रहा है • म्। हिस्दे न होने के कारण जीव उसी प्रकार ब्रह्म से मित्र है जिस प्रकार ॥१। विवारण घट। 'जीवो ब्रह्मनिरूपितभेदवान् असर्वं इत्वात् घटवत्' यह अतु-होते क प्रकार है। यह अनुमान अ ति की मिथ्या सिद्ध कर रहा है॥१०२॥

'अवं रिमेष भेदः परमार्थभूतः मसाध्यते कारपनिकाऽयवाऽऽद्ये।

हानहानिश्वरमे तु विद्वसूरीकृतोऽस्माभिरसाघनीयः ॥१०३॥ याचार्य-जीव और ईश्वर में जिस भेद का आप सिद्ध कर रहे हैं मन्त्री वह पारमार्थिक (सत्य) है या काल्पनिक? यदि परमार्थ है ते। ते हैं जमता और यदि कार्ल्यनिक है तो हम्र लोग उसे क विकार करते हैं। उसे सिद्ध करने के लिये प्रमाणों की क्या

उद्ध अवस्यकता है ? ॥ १०३ ॥ विष्या श्री चार्य के कहने का अभिप्राय यही है कि मेद दे ही प्रकार त ही है (१) परमार्थं रूप, बिल्कुल सन्चा, (२) काल्पनिकरूप—केवल कल्प-

[ क्रां। नाजन्य, नितान्त ग्रसत्य। देानों प्रकारों में देाष है। यदि मेद की, किली मानें, ता इस पद्म में 'सिद्ध-साधन' दोष (सिद्ध वस्तु की प्रमाण से सिद्ध भा मान, ता इत न्या कि वेदान्त स्वयं जगत् की व्यावहारिक सत्ता मानता है। सचा मेद माना जाय तो पूर्व अनुमान में 'घटवत्' यह दृष्टान्त नहीं बनता। स्वप्रत्ययाबाध्यभिदाश्रयत्वं साध्यं घटादौ च तदस्ति योगित्। त्वयाऽऽत्मबोधेन भिदा न बाध्येत्यनभ्युपेतेति न कोऽपि देषः॥१०॥

मएडन-हे यागिन्, हमारे मत में दृष्टान्त ठीक बैठता है। हमाराक्ष है—स्वप्रत्ययाबाध्यभिदाश्रयत्वम् अर्थात् (स्व = आत्माः प्रत्यय=का चात्मा के ज्ञान से बाधित न होनेवाले भेद का चाश्रय होना। बीत वटादि में है। आशय यह है कि आत्मज्ञान होने पर भी इतर पदार्थों से भिन्न बना रहता है उससे किसी प्रकार विरोध नहीं है। त्र्यात्मज्ञान होने पर भी 'घट ब्रह्म से कि । यह ज्ञान बना ही रहता है, किसी प्रकार बाधित नहीं होता। यां • हमारा मीमांसक मत ठहरा। वेदान्त के मत में आत्मज्ञान से भेद का नहीं माना जाता त्र्यर्थात् 'सर्वे' खल्विदं ब्रह्मं इस ब्रह्म का ज्ञान हो है पर जगत् में उससे भिन्न कोई वस्तु रहती ही नहीं। अतः आता की से घटपटादि का भेद सदैव बाध्य रहता है। परन्तु मीमांसकों की सिद्ध करना है। इसलिये इस अनुमान में दृष्टान्त-हानि आरि नहीं हैं॥ १०४॥

नतु स्वशब्देन सुखादिमान् वा विविक्षितस्ति द्विधुरोऽयनाऽऽला आद्येऽस्मदिष्टं न तु साध्यमन्त्ये दृष्टान्तहानिः पुनरेव ते स्याव्यानि

श्राचार्य--(स्वप्रत्यय' शर्ब्द् में 'स्व' से श्रापका क्या श्रमिप्राव क्या सुस्रादि युक्त जीवपद्-वाच्य कतीरूप आत्मा विवित्ति है सुखादि-रहित निर्विशेष आत्मा ? पहले पच में साध्य हमें भी अभीह अतः उसे सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं; दूसरे पन्न में इष्टात उसी प्रकार बनी हुई है ॥ १०५॥

i() [#i 2] विष्या (१) 'स्व' शब्द से यदि सुखादिमान् कर्ता जीव विविद्यति है, क्षेत्र शरीरों के ज्ञान से व्यावहारिक ग्रानिव चनीय मेद बाध्य नहीं होता । वेदान्त के समा है कि जीव के ज्ञान होने पर भी इस संसार में वस्तुश्रों का जो व्यावहा-क्रिवेह है वह वर्तमान रहता ही है। स्रतः १०४ पद्य में उल्लिखित साध्य । अने को ब्रङ्गीकृत है। उसे सिद्ध करने की ब्रावश्यकता नहीं। (२) सुख-क्षाहिरहित ब्रात्मा मानने में हिष्टान्त की हानि है। सुखदुःखादि से रहित

का मार्ग मं घटादि पदार्थ अज्ञान के द्वारा विलिसत होते हैं। अतः ऐसे आत्मा के के होने पर घटादि की पृथक सत्ता सिद्ध नहीं होती। अर्थात् घटादिगत मेद क्षेत्रात्मज्ञान से 'श्रवाध्य' नहीं है । वह भेद कहीं भी नहीं दीख पड़ता जो क्षे बोध के द्वारा अवाध्य हा। अतः अटादि में व्याप्ति न होने से अनुमान

विवासिक रें इत्यामास से दूषित हुन्ना।

व गेगिननगैपाधिकभेदवत्त्वं विवक्षितं साध्यमिह त्वदिष्टः।

विकासिकस्त्वीश्वरजीवभेदो घटेशभेदो निरुपाधिकश्च ॥१०६॥ मण्डन—हे योगिवर्य, मुम्ते अपने अनुमान में उपाधिहीन (अर्थात् तामाविक) भेदवत्त्व साध्य अभीष्ट है। आपकी सम्मति में ईश्वर मं भी जीव का भेद श्रीपाधिक है- श्रविद्या-क्रपी उपाधि के कारण देानें। विद्यमान नहीं है। परन्तु आपके ही सत विक्तर और घट का भेद बिल्कुल सच्चा होने से निरुपाधिक है।।१०६॥ रिण्यो- 'उपाधि' शब्द की व्युत्पत्ति है-उपं = समीपवर्तिनि ' माद-किं व्संकारयित स्वीयं विमित्युपाधिः श्रर्यात् पास रहनेवाले पदार्थं में बो वि अपने वर्म को संक्रमण कर दे ( आरोपित कर दे ), वह 'उपाधि' कह-कि है। जपाकुसुम के स्फटिक के पास रखने पर, स्फटिक में वह अपने को संक्रमित कर देता है। अतः 'रक्तः स्फटिकः' इस अनुभव में कि को बाजिमा में जपाकुसुम उपाधि है। वेदान्त में इसी जिये उपाधि का क्ष है—स्वसामीप्यादिना अन्यस्मिन् स्वधर्मारोपक्षेष्वनं विशेषण्विशेषः। त्या जीव वस्तुतः श्रमिन हैं, परन्तु उनमें जो भेदं की प्रतीति हो रही

[सर्गं वि है वह अविद्या (अज्ञान) के ही कारण। अतः अविद्या उपाधि है। युक्त (सोपाधिक ) भेद का अर्थ है काल्पनिक भेद जो किसी विशेष का से उत्पन्न हो। निरुपाधिक मेद का अर्थ है सचा मेद, स्वामाविक मेद।

्मिग्डन मिश्र के कहने का अभिप्राय यह है कि अपने अनुमा मुक्ते स्वाभाविक भेद की सत्ता सिद्ध करनी है। वह स्वाभाविक भेद के मत में भी घट में माना गया है क्योंकि घट पट यथार्थ रूप से क्षा भिन्न है। ऐसी दशा में निरुपाधिक भेद घट में विद्यमान है। हमारे अनुमान में घट का हुन्दान्त भली भाँति दिया जा सकता है।

घटेशभेदेऽप्युपधिर्श्वविद्या तृवातुमानेषु जहत्वमेव ।

चित्त्वादिभन्नः परवत् परस्मादीत्मेति वाऽत्र प्रतिपक्षहेतुः ॥१॥

आचार्य-आपका यह कहना अयुक्त है कि घट और ईखा भेद निरुपाधिक—डपाधिशून्य—स्वामाविक है। यह भेद भी जीवकी के भेद के समान ही सापाधिक है। यहाँ उपाधि है-अविद्या। प्रति दृष्टान्त-हानि ज्यें की त्यें बृनी हुई है , त्र्यौर त्र्यापके त्रनुमान में 'जडत्व' हेतु सापाधिक है अत: दुष्ट है।

टिप्पची-उपाधियुक्त हेतु न्यायशास्त्र में दुष्ट माना जाता है। स्वी का लच्च है - साध्यव्यापकत्वे सित साधनाव्यापकत्वम् = जो साध्य में ते लाग हो, पर साधन में ग्रन्थापक हो उसे 'उपाधि' कहते हैं। यहाँ घट जडल के स्वीप द्दरय होने के हेतु मिथ्या है। ग्रात: उसका ज्ञान घट तथा उसके मेर के करनेवाले अज्ञान की निवृत्ति नहीं कर सकता। इसलिये सिद्ध होता है ही स्वज्ञानाबाध्यमेद की सत्ता जडत्वप्रयुक्त (जडत्व के कारगा) है। इस प्रकार साध्यव्यापक हुआ। साधनवान् चैतन्य-स्वरूप आत्मा में 'जहल' का है—ग्रत: 'जडत्व' साधनाव्यापक भी हुआ। इस प्रकार मग्डन मिश्र इ 'जडल' उपाधि से युक्त होने पर 'सीपाधिक' है—हेतु न होकर हेलामा<sup>त है।</sup>

मएडन के अनुमान में हेतु सत्पितपत्त है। मएडन के अनुमा प्रकार है — जीवो ब्रह्म निरूपितभेद्वान् श्रमर्वञ्चत्वात् घटवत्, इस कि अभाव के हम इस दूसरे अनुमान से सिद्ध कर सकते कि बात्मा परमात् अभिन्नः चित्त्वात् परवत् अर्थात् आत्मा चैतन्य के बात्मा परमात् अभिन्न है। चैतन्य दे। में है। अतः भेद न होकर कि बात्मा के बात्मा में सत्प्रतिपच के बात्मा में सत्प्रतिपच के बात्मा है। १०७।।

हिण्यो—'सत्प्रतिपच्च' का लच्च्या—साध्यामावसावकं हेत्वन्तरं यस्य सः कृष्ण् वाष्य (जिसे सिद्ध करना है ) के अभाव का सावक दूसरा हेतु जिसमें व्यान है उसे सत्प्रतिपच्च कहते हैं।

[इस खराडन के सुनकर मराडन मिश्र ने श्रापना पुराना श्रामान क्या पर चन्होंने नीये श्रामान का प्रकार खड़ा क्या जिसका वर्णन इस श्लोक में हैं—]

विमानाध्यशरीरिभेदो इसंसृतौ ब्रह्मिए साध्यमिष्टम्।

स्वारंपते ब्रह्मियाऽऽत्मभेदे। बाध्ये। घटादिप्रमया त्वबाध्यः१०८ स्टिन्नमेरा नया त्रजुमान इस प्रकार है—'त्रह्मजीवप्रतियोगिक-क्षिमाऽबाध्यभेदवत् संसृतिशून्यत्वात् घटवत्"। त्रह्म में संसृति नहीं अवः वह जीव से उसी प्रकार भिन्न है जिस प्रकार घट। त्रह्म इस स्वार्था के भेद से युक्त है—वह भेद, जो किसी धर्मी—धर्म-युक्त का के भेद से युक्त है वदान्तमत में त्रह्मज्ञान से त्रात्मभेद का होता है अर्थात् त्रह्मज्ञान होने पर एकाकार प्रतिति होने से त्रात्मा के मिलता नहीं मानी की सकती। इस वेदान्तसिद्धान्त से विपरीत का में साध्य होने से 'सिद्ध साधन' देश नहीं त्रा सकता। दृष्टान्त के विपरीत के अश्रात्म यह है कि वेदान्त के मत में भी घट का ज्ञान हो जाय, भिने आत्मा को भिन्नता बनी ही वरहती है, बाध्य नहीं होतो। कार 'घटवत्' हृष्टान्त के युक्तियुक्त होने को पूर्वोक्त अनुमान कार 'घटवत्' हृष्टान्त के युक्तियुक्त होने को पूर्वोक्त अनुमान

कि कृत्स्त्रधर्मित्रमया न बाध्यः किंवा स यतिकचनधर्मित्रोक्षः घटादिके ब्रह्मणि चाऽऽत्मभेदस्यैक्यात्पुनः स्यान्नतु पूर्वदेगाः।

श्राचार्य—श्रापके श्रनुमान में भेद 'धर्मिप्रमाऽबाध्य' (धर्मि के क्षेत्र के श्राचार्य श्राचार्य श्राचार्य है। श्राच प्रश्न है कि यह भेद (१) क्षाच धर्मी के ज्ञान से श्राचार्य है या (२) कितपय धर्मी के ज्ञान से श्राचार्य (१) यदि पहला विकल्प माना जाय, तो समस्तधर्मी के भीतर क्षाच श्राचा है श्रीर उस ब्रह्म के ज्ञान से घटगत भेद श्राचाय रहता है क्षाचाय है श्रीर उस ब्रह्म के ज्ञान से घटगत भेद श्राचाय रहता है क्षाचाय है तो पर घट की प्रथक सत्ता का बोध नहीं होता। क्षाच हिष्टान्त नहीं बनता। (२) दूसरे पत्त के मानने पर सिद्धा कि (सिद्ध को फिर से व्यर्थ सिद्ध करना) देश गले पड़ता है। के तोग भेद के स्वरूप से श्राविरिक्त मानते हैं, उनके मत में बार्य ब्रह्म में तथा ब्रह्म में श्रावसमेद एक ही है। श्रावः धर्मी-रूप प्रदक्षेत्र के द्वारा श्रावाध्य जीव-भेद ब्रह्म में रहता है। यह पत्त वेदान के मान्य है। सिद्ध करने की श्रावश्यकता न होने से 'सिद्धसाधा' क्षाचना ही रहता है। १०९ ।।

किंचागुणो वा सगुणो मनीषिन् विवक्ष्यते धर्मिपदेन नाता । भेदस्य तद्वबुद्धचिवबाध्यतेष्ठेनीऽऽद्यश्च तत्रोभययाऽपि देगा।

हे मनीषिन ! धर्मी पद से आपका अभिप्राय क्या है! सत्य, ज्ञानरूप निर्णुण पदार्थ (वेदान्त-सम्मत ब्रह्म) से अवि व्रह्मा, विष्णु, महेश्वर आदि पदों से वाच्य अर्वज्ञत्वादि गुणें हे सगुण से ? दूसरे पच में सिद्धसाधन देश है। सगुण के ज्ञान से भेद बाधित नहीं होता। यदि सगुण ब्रह्मादि देवों हो भी जाय, तो इससे क्या होता है ? आत्मा के भेद का अवि निर्श्चत नहीं होता, ज्यों का त्यों बना रहता है। अतः वेदाला सगुण के ज्ञान से भेद-बुद्धि बाध्य नहीं होती, यही मान्य है। करने की आवश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की आवश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की आवश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की आवश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की आवश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी हे विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी है विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी है विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही क्यां है ? पहला पच मानें तो भी है विश्वाद करने की स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्वावश्यकता ही स्व

नेत्रिं दर्ग कि विविशेषं प्रमितं न वान्त्ये प्राप्ताऽऽश्रयासिद्धिर्याऽऽद्यक्तर्ये। मा विभिद्रेन परस्य सिद्धेः प्रामोति धर्मिग्रहमानकोषः ॥ १११ ॥ कि निर्ण बहा प्रमित (प्रमा का विषय) है अथवा श्रेप्रमित ? श्रान्तम क्षात्म में 'आश्रयासिद्धि' देश त्राता है। पहले पन्न में त्रहा की सिद्धि वि होती जीव के साथ अभिन्न मानी गई है अतः धर्मी प्राहक वेदान्त का म लोच उत्पन्न हो जायगा ।। १११ ।।

क रिप्पंची—'ग्राश्रयासिद्ध' हेत्वाभास में पच्च बिल्कुल श्रिसिद्ध रहता है क्षे गानारविन्दं सुरिम अरविन्दत्वात् सरोजारिवन्दवत्। आकाश का कमल क्षा क्षेत्र पदार्थ है। इसी प्रकार ब्रह्म को अप्रसित (प्रमा का अविषय) मानेंगे, विद् ब्राकाश-फूल के समान असिद्ध हो जायगा। जिस वस्तु की प्रमा नहीं वित्र श्रिक्ट है-श्रसत्य है। पहला पच्च माने अर्थात् ब्रह्म को प्रसित के तं, वे ब्रह्म को बतलानेवाले वेदान्त-प्रमाया का सङ्कोच होने लगेगा। वेदान्त क्षित्र का तद्य अर्थ त्रिविघ-मेद-शूत्य स्चिदानन्द ब्रह्म है। उसका मन्त्रस्य बीव के साथ अभेद है जिसका प्रतिपादन 'तत्त्वमित' आदि वाक्य हिंग करते हैं। ऐसे ब्रह्म को 'पक्ष' मानने पर उक्त वेदान्त-वाक्यों का उपयोग त । सा हा १ ये वाक्य भेद के भञ्जक हैं और यह अनुमान भेद का साधक रेशी दशा में इन उपनिषद्-वाक्यों की व्यर्थता सिद्ध होने लगेगी। श्रुति-कि अनुमान के नितरां गईंग्शिय होने से मएडन मिश्र का यह पन्न भी नितान्त कि है और त्याज्य है।

> त्तीय पूर्वपक्ष ( अभेद-श्रुति का भेद-श्रुति से विरोध )

व हुपूर्ण सयुजा सखायेत्याचा श्रुतिर्भेद्रष्ट्वदीरयन्ती। विवायोः पिष्पत्तभोक्त्रभोक्त्रोस्तम्रोरभेदश्रुतिवाधिकाऽस्तु।११२। विव तक प्रत्यत्त तथा अनुमान से अभेद-वीषक श्रुति के विरोध का भिहार किया गया है परन्तु मएडन मिश्र यह दिखलाने का उद्योग कर रहे

हैं कि उपनिषद् में भी ऐसे बहुत-से मन्त्र हैं जिनमें हैतवाद का स्पष्टा की किया गया है। उन मन्त्रों में तत्त्वमिस वाक्य का विहोध विल्कुल हु।

मण्डन—हे व्यतिराज! "द्वा सुपर्णा संयुजा संसाया" का जीव और ईश्वर में भेद प्रकट करती है। जीव कर्मफल का भोध परन्तु ईश्वर कर्मफल से तनिक भी सम्बन्ध नहीं रखता। यह वादिनी श्रुति अभेद श्रुति की बाधिका है।। ११२॥

टिप्पणी-इस श्लोक में निर्दिष्ट पूरा मन्त्र यह है-द्वा सुपर्या सर्वुजा सखाया, समानं वृत्तं परिषस्वजाते। तयारन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति, अनश्रनन्या अभिचाकशीति॥ - मू ज्वेद १।१६४।२०; स्रयर्व हाहार

प्रत्यक्षसिद्धे विफले परात्मभेदे श्रुतिनी नयवित्प्रमाणम्। स्यादन्यथा मान्मतत्परोऽपि स्वार्थेऽर्थवादः सकलोऽपिविह्य

श्राचार्य-जीव श्रीर श्रात्मा का भेद नितान्त फल-शून्य है। झा से न तो स्वर्ग की ही प्राप्ति हो सकती है और न अपवर्ग की। हा इसके। इस प्रमाण नहीं मानते। इसके विपरीत अभेद शुर्वि वि स्पष्ट है---मृत्योः स मृत्युमाप्नेाति य इह नानेव पश्यति । यही मुनि लिये प्रमाण है। यदि ऐसा न होगा तो स्वार्थ में ताल्पर्य न एवं जितने श्रर्थवाद होंगे वे सब प्रमाण माने जायँगे ॥ ११३॥

स्पृतिप्रसिद्धार्थविबोधि वाक्यं यथेष्यते मृत्ततया प्रमाण्य। प्रत्यक्षसिद्धार्थकवाक्यमेवं स्यादेव व्तन्मू जतया प्रमाणस्॥ ॥

मण्डन-स्पृति-त्राक्यों की प्रामाणिकता श्रुतिवाक्यों है निभेर हैं। श्रुति हो मूल है, उस पर अवलम्बित सब स्मृति-वाला माने 'जायँगे। उसी प्रकार प्रत्यच सिद्ध अर्थ की कहतेवां प्रत्यचमूलक होने के कारण प्रमाण माने जायँगे। अतः इस वाक्य की ही प्रामाणिकशा है क्योंकि यह प्रत्यचमूलक है। ic [#i.6]

म् भूतिः स्मृतेऽर्थे यदि वेदविद्धिर्भवेश तन्म् खतया प्रमाणम् । का भाग रहें में भवेद्वेदकथानभिज्ञ ज्ञातिऽपि भेर्दे परजीवयोः सा ॥ ११५॥ मुद्र महुर यदि वेदज्ञों के द्वारा 'स्मृत' त्रर्थ में श्रुति प्रमाण न मानी

कि अपनी तो वेद के अर्थ (कर्म तथा ब्रह्म ) के। न जाननेवाले लोगों के कि इस 'ज्ञात' भी भेद में वह प्रमास कैसे हो सकती है ? अर्थात् जीव बीर ईश्वर का भेद वेद से अनिभज्ञ पामर जन बतलाते हैं। श्रुति-विरुद्ध

ति से ऐसे ज्ञान का कुछ मूल्य नहीं है ॥ ११५॥ बीवेश्वरौ सा वदतीत्युपेत्य प्राचोचमेतत् परमार्थतस्तु ।

विविच्य सत्त्वात् पुरुषं समस्तसंसारूराहित्यममुख्य वक्ति ॥११६॥ यह हमारा कहना तब है जब पूर्व श्रुति की जीव और ईश्वर की

क्रीबादिका मानें, परन्तु वास्तव में वह श्रुति यह प्रतिपादित करती है कि हा अंकत का भोक्ता बुद्धि है, पुरुष उससे नितान्त भिन्न है। अतएव सुख-हा दुखं के भोगने-का फलाफल उसे कथमपि प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार 🚜 घ पुर्ग्णा यह मन्त्र बुद्धि ऋौर जीव के भेद का प्रतिपादक है। आत्मा

क और ईश्वर के भेद का प्रतिपादक नहीं है ॥ ११६॥

विहाय सर्वज्ञात्यय सच्वजीवौ विहाय सर्वज्ञशरीरभाजौ।

बह्य मोक्तृत्वमुदाहरन्ती प्रामाण्यमर्हन् कथमश्जुवीत ॥ ११७॥

मएडन-यदि यह श्रुति ईश्वर त्रीर जीव को छोड़कर जीव श्रौर विका प्रतिपादन करती तो इससे जड़ की भी भोका होने का प्रसङ्ग गियत हो जाता है क्योंकि बुद्धि जड़ होती है। परन्तु भोका चेतन में सकता है, जड़ नहीं। ऐसी दशा में जड़ पदार्थ की भोका बतलाने-गले पूर्वमन्त्र के। हम कैसे प्रमाण मान सकते हैं १॥ ११७॥

विद्वनीया वयमत्र विद्वन् यतस्त्वया पैक्कचरहस्यमेव ।

विष्यित सत्त्वं त्विभपश्यति ज्ञ इति स्व सम्यग् विष्टणोति मन्त्रम् ११८ ्रिक्ट हे परिडतराज ! यह आपका आहेप युक्तियुक्त नहीं है। विकि पेक्ष्य रहस्य' नामक ब्राह्मण ने इस अन्त्र की व्याख्या करते हुए

7

यही लिखा है कि 'बुद्धि' (सत्त्व ) कर्मफल की भोगती है और की बेवल साचीमात्र रहता है। यह श्रथं हमारे वेदान्त पन्न के। पुष्ट कर है। अतः हमारा ही अर्थ श्रुति-प्रतिपादित तथा समीचीन है॥ ११८।

टिप्पणी--जिस ब्राह्मण-वाक्य का श्लोक में निरंश है वह यह "तयारन्य: विप्पतं स्वाद्वत्ति इति सत्त्वं, श्रमश्नननन्या श्रमिचाकशीति इति क्र श्नन् ग्रन्यः ग्रभिपश्यति ज्ञस्तावेतौ तन्वच्त्रेत्रज्ञौ इति"।

शारीरवाची नतु सत्त्वशब्दः क्षेत्रज्ञशब्दः परमात्मवाची। तत्राप्यते। नान्यपरत्वमस्य वाक्यस्य पैङ्गचोदितवरंभनाजिवाहिश

मएडन-उक्त त्राह्मण्याक्य में 'सत्त्र' शब्द जीव का वाका तथा 'च्रेत्रज्ञ' शब्द परमात्मा का वायक है। अतः ब्राह्मण-प्रन्थ में गये अर्थ के अनुसार भी उक्त मन्त्र जीव और ईश्वर के ही है। प्रतिपादक है ।। ११९ ॥

तदेतदित्यादिगिरा हि चित्ते प्रदर्शिता सत्त्वपदस्य हितः। क्षेत्रज्ञशब्दस्य च द्वत्तिरुक्ता शारीरके द्रष्टरि तत्र विद्वन् ॥१४

[ मएडन का कथ़न ठोक नहीं है। क्यों कि वहीं पर दिये गये स्तं करण से यह निरुद्ध पड़ता है। पैङ्गय रहस्य का कहना है कि 'व्हेब्ल येन स्वप्नं पश्यति अथ योऽयं शारीर उपद्रष्टा स चेत्रज्ञः तावेतौ स चेत्रज्ञो । इसका अर्थ है कि 'सत्त्व' वह है जिसके द्वारा खप्त देखा है और 'चेत्रज्ञ' वह है जा शरीर में रहते हुए साची हा। इसो वास स è लेकर राङ्कराचार्य मएडन के पूर्वपत्त का खएडन कर रहे हैं।

शङ्कर—'तदेतत्' इस वाक्य के द्वारा 'सत्त्व' शब्द का अर्थ मालुम पड़ता है श्रोर 'चेत्रक्षं' शब्द द्रष्टा जीव के श्रर्थ में है। 🕬 के द्वारा किया गया अर्थ नितान्त अति-विरुद्ध होने से हेय है। येनेति हि स्वमदृशिक्रियायाः कर्तोच्यते तत्र स जीव एवं क्षेत्रज्ञशब्दाभिहितश्च ये। गिल् स्यात् स्वमद्दक्सर्वविदीश्वरोशी [स्तं.८]

वीत

[पूर्व ब्राह्मण-वाक्य का अर्थ इन श्लोकों में चल रहा है ] मण्डन- उक्त वाक्य में 'सत्त्व' शब्द का अर्थ स्वप्न और दर्शन रि। ब्रिंग का करनेवाला जीव है। उसी प्रकार चेत्रज्ञ शब्द का अर्थ है है हिन का दृष्टा सर्वज्ञ, ईरेवर। अतः मेरा अर्थ अयुक्त नहीं माना जा क सकता ॥ १२१ ॥

विक्पत्ययेनाभिहितोऽत्र कर्ता ततस्तृतीया करणेऽभ्युपेया। हा व शारीरतया मनीषिन् विशेष्यते तेन स नेश्वरः स्यात् १२२

शङ्कर-'येन स्वप्नं पश्यति' इस वाक्य की क्रिया है पश्यति। यह । 219 क इतिच्य में है। 'येन' पद में तृतीया करण अर्थ के। सूचित करती सि इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि 'सत्त्व' दर्शन का कर्त्ती नहीं है, कि करण है। अर्थात् इसका अर्थ जीव नहीं है बुद्धि है। उक्त क्य में द्रष्टा का विशेषणा है शारीर: -शरीर में रहनेवाला। अतः केंद्र ईश्वर -का वाचक कभी नहीं हो सकता, बल्कि वह शारीर में स्तेवाले जीव का ही बोधक है।। १२२।।

हि शरीरे भवतीत्यमुष्मिन्नर्थे हि शारीरपदस्य यागिन्।

क्त विसन् भवन् सर्वगते। महेशः कथां न शारीरपदाभिषेयः॥१२३॥ UT मण्डन-हे मनीषी ! 'शारीर' पद का अर्थ सर्वन्यापक महेश्वर ह सों नहीं हो सकता ? शारीर पद का तो यही अर्थ है-शरीर में वृत्ति त खिवाला और ईश्वर शारीर में रहता हो है। ऐसी दशा में 'शारीर' पद वें संबर के बोध होने में कोई आपत्ति नहीं है ॥ १२३॥

पवस्थारीरादितरत्र चेशः कथं न शारीरपदाभिषेयः।

विषः शरीरेऽपि भवत्यथापि न केऽपि शारीरिमतीरयन्ति ॥१२४॥ शहर-यह आपका अर्थ ठीक नहीं है। सर्वन्यापी होने से तिर शरीर के बाहर भी तो रहता है। ऐसी दशा में उसे 'शारीर' कि जा सकता है ? आकाश भी सर्वव्यापक है, शरीर में भी

उसकी सत्ता है। तो क्या इसी लिये आकारा,का बोध 'शारीर' पर से होता है ? ॥ १२४॥

यद्येष मन्त्रोऽनिश्वधाय जीवपाज्ञौ वदेद्व बुद्धिशरीरमाजौ। अतीति भोक्तत्वमचेतनाया बुद्धेर्वदेत्तर्हि कथं प्रमाणम् ॥१२॥

मग्डन-मान लीजिए आपका कहना सत्य ही हो। श्रीर जीव के विषय में ही कहता हो, तब भी श्रापका पन्न हिन्त ही क्योंकि अचेतन बुद्धि क्या कभी फल की भोगनेवाली हो सकती है! बात का प्रमाण कैसे माना जाय ? भोक्ता तो चेतन पदार्थ होता अचेतन पदार्थं कभी नहीं होता ॥ १२५॥

श्रदाहकस्याप्ययसः कृशानोरार्श्लेषणाद् दाहकता यगाऽज्ञे तथैव भोक्तृत्वमचेतनाया बुद्धेरिप स्याचिदनुप्रवेशात्॥ १२६

आचार्य-लोहा कभी जलाता नहीं परन्तु आग के संसर्ग से ह दाहिका शक्ति उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार अचेता है। कभी भोक्ता नहीं होती परन्तुः चेतन अगत्मा के इसमें प्रवेश करने से स चेतन के समान होकर फल भागनेवाली हो जाती है।। १२६॥

छायातपौ यद्वदतीव भिन्नौ जीवेश्वरौ तद्वदिति ब्रुवाणा। ऋतं पिवन्ताविति काठकेषु श्रुतिस्त्वभेदश्रुतिवाधिकास्तु ॥१व

[ 'द्वा सुपर्णा' इस मन्त्र पर अब तक शास्त्रार्थ होता रहा। 🕫 मिश्र की सब शङ्काद्यों का त्राचार्य ने उत्तर दे दिया तब ते दूसी है प्रतिपादक मन्त्र के। लेकर अपने पत्त का समर्थन कर रहे हैं।]

मएडन—काठक श्रुति कहती है कि कर्मफल की भागनेवां है। श्रीर ईश्वर छाया और श्रातप (धूप) के समान एक दूसरे हे थह श्रुति स्पष्टतः भेद-बेरियका है। यह तो अभेद भी बाधिका बने ॥ १२७ ॥

टिप्पर्यी—पद्य में निर्दिष्ट कछोपनिषत् (१।३।१) का पूरा मन्त्र वर्षे

ि[सिंट]

1

भूतं पिवन्तौ सुकृतस्य लेकि, गुहां प्रविष्टौ परमे परार्घे। क्षायातपी ब्रह्मविदो वदन्ति, पञ्चाग्नयो ये च त्रिणाचिकेताः॥

इसका अर्थ है--ब्रह्मवेचा लोग कहते हैं कि शरीर में बुद्धिरूपी गुहा के भीतर क्ष ब्रह्मस्यान में प्रविष्ट हुए, कर्मफल को भोगनेवाले खाया और घास के रेषा विल्वां दो तस्व हैं। जिन्होंने तीन बार नाचिकेतामि का चयन भा है वे पञ्चामि के उपासक लोग भी यही बात कहते हैं। ऋत = अवश्य-

मनी कर्मफल ।

के विद्नती व्यवहारसिद्धं न बाधतेऽभेद्परश्रुतिं सा। लालपूर्वार्थतया बलिष्ठा भेदश्रुतेः मत्युत बाधिका स्यात् ॥१२८॥ बार्चार्य—यह भी श्रुति अद्वैतसिद्धान्ते में बाधा नहीं पहुँचा सकती।

से सिंह वह व्यवहारसिद्ध भेद का प्रतिपादन करती है। सच ते। यह है कि हैं। मोर श्रुति अपूर्व अर्थ के। प्रकट करती है इसलिये वह अधिक बलवान् है। भेद जगत् में सर्वत्र की बाधिका है। भेद जगत् में सर्वत्र दीख बाहै। अतः उसे ही प्रकट करने के लिये अति प्रयास नहीं कर

सें स्बी। श्रुति सदा अपूर्व वम्तु के व्रागंन में विरत रहती है। अपूर्व बात

क्षिरेजितपाद्न अतः अभेदश्रुति भेदश्रुति की बाधेगी ॥ १२८ ॥

गननतोपोद्वतिता हि भेदश्रतिर्वतिष्ठा यमिनां वरेएय। वित्रं सा प्रभवत्यभेदश्रुतिं प्रमाणान्तरवाधितार्थाम् ॥१२९॥

महान हे संन्यासियों में श्रेष्ठ! मेरी बुद्धि में ता भेदश्रुति ही है। क्योंकें में बल्ज़ान् है। क्योंकि यह अन्य प्रमाणों के द्वारा पुष्ट की जावी । इसके विपरीत अभेदश्रति अन्य प्रमाणों के द्वारा बाधित की जाती

है। ऐसी अवस्था में इसका हम बलवान् कैसे मानें ? ॥ १२९ ॥

भावस्थापादयति श्रुतीनां मानान्तरं नैव बुधाग्रयायिने । विविधितादानमुखेन तासां दौर्बस्यसंपादकमेव किंतु ॥ १३०॥ राष्ट्र अतियों को प्रबलता के विचार करने कें समग्र यही सिद्धान्त क्षित्सरे प्रमाणों के द्वारा पुष्ट होने पर फोई अति प्रवल नहीं हो सकती

[ सर्व ।

बल्कि उन प्रमाणों के द्वारा गतार्थ हो जाने के कारण वह श्रुवि कि दुर्वल हो जायगी। हे परिडत-शिरोमिगा ! इस प्रकार मेद्भ ति के श्रुति की अपेचा कृथमि प्रवल नहीं हो सकती ॥ १३०॥ इत्याचा दृढयुक्तिरस्य शुशुभे दत्तानुमादा गिरां देच्या तादृशविश्वरूपर्भसावष्ट्रम्भमुष्टिंधया ।

भर्तु न्यासवि लक्ष्यस्रक्तिजननीसाक्षित्वकुक्षिभिरः

स श्लाघाद्भुतपुष्पदृष्टित्तहरीसौगन्ध्यपाणिषया ॥ १३१॥

इस समाधान के बाद मएडन मिश्र निरुत्तर होकर चुप हो गरेह आचार्य ने अपना पद्म युक्ति और तुर्क की सहायता से सप्रमाण सिंदे द्या। इस प्रकार शङ्कर ने मएडन मिश्र की शास्त्रार्थ में परास्त कर लि

इस प्रकार त्राचार्य की इन दृढ़ युक्तियों का सरस्वती ने स्वरं ह मोदन किया। इसने मएडन मिश्र के हर्ष की खेद में परिगत करित पति के भावी स'न्यास प्रहुण करने के कारण खिन्न हीं कर सस्ती अपने साची होने का प्रमाण भी दे दिया और प्रसन्त होकर देवा है सुगन्धित पुष्पों की वृष्टि की ।। १३१ ॥

इत्यं यतिक्षितिपतेर जुमे। च युक्ति मालां च मण्डनगले मिलनामवेश्य । भिक्षार्थमुचलतमद्य युवामितीमा-

वाचष्ट तं पुनरुवाच यतीन्द्रपुम्बा ॥ १३२॥

इस प्रकार यतिराज की युक्तियों का अनुमादन कर और मार् गले की माला का मिलन देखकर 'उभयभारती' ने कहा कि बा आदमी भिचा के लिये चलिए और शङ्कर से वह विशेष ही फिर बोली—॥ १३२॥

कोपातिरेकवशतः शप्ता पुरा मां दुवाससाः तद्वधिर्विहिता जयस्ते । में। [स्राद]

- Aller

AP.

11

ये त

Ri

देव

1

तार्डं यथागतमुपैमि शमिपवीरे-

त्युक्तवा ससंश्रममग्रं निजधाम यान्तीम् ॥१३३॥
प्राचीन काल में कृद्ध होकर दुर्जासा ने मुक्ते शापे दिया था। उस
प्राचीन काल में कृद्ध होकर दुर्जासा ने मुक्ते शापे दिया था। उस
प्राची श्रविष श्रापका यह विजय है। श्रव मेरा शाप समाप्त हो गया।
वितर! श्रव मैं श्रपने स्थान के। जा रही हूँ ॥१३३॥

वबन्य निःशङ्कमरएयदुर्गी-

मन्त्रेण तां जेतुमना मुनीन्द्रः।

नयोऽपि तस्याः स्वमतैकयसिद्ध्यौ

सार्वज्ञतः स्वस्य न मानहेतोः ॥ १३४॥

क्ष इतना कहकर जब सरस्वती अपने धाम के। जल्दी जाने लगी कि बारियाज ने 'वनदुर्गा' मन्त्र के द्वारा उन्हें बाँध रक्खा; क्योंकि को के कपर भी विजय पाने के अभिलाषी थे। शङ्कर का बारियाली के ऊपर यह विजय पाना अपनी सर्वज्ञता दिखलाकर प्रतिष्ठा को की इच्छा से नहीं था, प्रत्युत अपने अद्वेत मत की सिद्धि करने के अभिग्राय से था।। १३४॥

विशाष्ट देवी हैं। इनकी उपासना के काई विशाष्ट देवी हैं। इनकी उपासना के लिल में एक उपनिषद् भी मिलता है जिसकी वनदुर्गोपनिषद् कहते हैं। यह कार लाइनेरी मद्रास से प्रकाशित उपनिषद्-संग्रह में छुप चुका है। इसमें छुछ किए शब्दे उपलब्ध होते हैं जो आपाततः देखने पर अरवी-फारसी के लिल की तरह मालूम पड़ते हैं। परन्तु वस्तुतः ये संस्कृत शब्द ही हैं।

षानामि देवीं भवतीं विधातु-देवस्य भार्या पुरिमत्सगभ्याम् । ध्यात्तत्त्वक्ष्म्यादिविचित्ररूपां केर्

[सर्गर] ब्राचार्य सरस्वती से बोले—"ब्रापका में भली भाँति नामता है त्राप शिव की सहोदरा बहिन हैं तथा ब्रह्मा की धर्मपत्नी हैं। इस संब की रचा करने के लिये आपने अवतार प्रह्मा किया है और ल्ह्मी क्र विचित्र क्यों के। घारण किया है ॥ १३५॥

> व्रज जननि तदा त्वं भक्तचूडामणिस्ते निजपदमनुदास्याम्यभ्यनुज्ञां यदैतुम्। इति निजवचनेऽस्मिन् शारदासंमतेऽसौ

> > मुनिर्थ मुदितोऽभून् माएडनं हृद्र बुभुत्सुः ॥१३॥

हे माता ! आप तब जाना, जब न्यह आपका भक्त चूड़ामणि ता अपने लोक के जाने के लिये आपकी आज्ञा देगा।" मुनि के इस नम को सुनकर जब सरस्वती ने अपनी सम्मति दे दो तब वे आनन्द से हर हा गये और मण्डन मिश्र के हृद्गत भावों का जानने के उत्सक हुए ॥ १३६॥

> इति श्रीमाधवीये तन्मण्डनार्यकथापरः। संक्षेपशंकरजये सर्गोऽसावष्ट्रमोऽभवत् ॥ ८॥

1

M

माधवीय संचिप्तशङ्करविजय में मएडन मिश्र तथा शङ्कर है शास्त्रार्थं का वर्णन करनेवाला अन्टम सर समाप्त हुआ।





मार्थे सेवा

361

द्गा<u>त</u> दक्त

Ķē

शुङ्कर श्रौर भारती का शास्त्रार्थ

म संयमिक्षितिपतेर्वचनैर्निगमार्थनिर्णयकरैः सनयैः।

गिताप्रहोऽपि पुनरप्यवदत् कृतसंश्यः सपदि कर्मजडः ॥ १॥

इसके बाद यतिओं छ शङ्कर के वेदार्थ का निर्णय करनेवाले, न्याय से कुंब्बनों से मगडन मिश्र का द्वेत के विषय में आग्रह शान्त हो गया कि पर भी उन्होंने फिर सन्देह कर यह कहा; क्योंकि कर्म के उपा-

पिताल संपति ममाभिनवास विषादितोऽसम्यपनयादिप तु ।

पि नैमिनीयवचनान्यहहोन्मियतानि हीति भृशमिस्म कृशः ॥२॥

है यितराज ! मैं इस समय अपने अभिनव पराजय से दुःखित नहीं

पुत्रे दुःख तो इस बात का है कि आपने जैमिनि के वचनों का

वित्यनागतमतीतमपि मियकृत् समस्तजगतोः धिकृतः । विषयिन्वतं निधिवित्यस्त्रपदः ॥ ३॥

[ स्र्वं।]

R

जैमिनि मुनि भूत तथा भविष्य कें जानते हैं; समस्त संसा कल्यामा करनेवाले हैं। वे तपोनिधि वेदों के प्रचार में जब लोके ऐसे सूत्रों के क्यों बनाया जिनका अर्थ यथार्थ नहीं है ॥ ३॥ इति सन्दिहानमबदत् तमसौ न हि जैमिनावपनये।ऽस्ति मना प्रमिमीमहे न वयमेव मुनेह दयं यथावदनभिज्ञतया॥ १॥

इस प्रकार से सन्देह करने पर मण्डन मिश्र से शङ्कर बोले-अल के सिद्धान्त में कहीं पर अन्याय नहीं है किन्तु हमीं लोग अनिमहाँ। के कारण उनके अभिप्राय का ठीक-ठीक नहीं सममते॥ ४॥ यदि विद्यते कविजनाविदितं हृदयं मुनेस्तदिह वर्णय भी। यदि युक्तमत्र भवता कथितं हृदि कुर्महे द्वदहंकृतयः॥५।

मएडन—यदि कविजनों के द्वारा अज्ञात जैमिनि मुनि का कोई को प्राय है तो उसे आप वर्णन की जिए। यदि आपका कहना के ता अभिमान छोड़कर मैं उसका प्रहरा कर ॡँगा ॥ ५॥

श्रभिसन्धिमानपि परे दिखयपसरन्भतीन नुजिच्छु रसौ। तद्वाप्तिसाधनतया सकत्तं सुकृतं न्यरूपयदिति सम परम् ॥

शङ्कर-जैमिनि का अभिप्राय परब्रह्म के प्रतिपादन में ही ह इसी लिये उन्होंने विषय-प्रवाह में बहनेवाले मनुष्यें पर दया स्रोपा लिये ब्रह्म की प्राप्ति के साधन होने से केवल पुरव कर्म का ही की किया है।। ६॥

वचनं तमेतमिति धर्मचयं विद्धाति बोधजनिहेतुतया। तद्पेक्षयैव स च मोक्षपरो निर्धारयन परथेति वयम्॥॥

अ ति का वचन है कि 'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविधि यज्ञेन, दानेन, तपसाऽनाशकेन' प्रशीत् ब्रह्मज्ञानी लोग यह, वर्ष द्वारा उस ब्रह्म केर जानते हैं। यह वचन ज्ञान के उत्पन्न करते ही धर्माचरण के। बतलाता है। इसा वचन के अनुरोध से

मिं। [सं९] का हिल पुरुवार्थ बतलानेवाले जैमिनि ने कर्म का प्रतिपादन किया है, किसी विक्रिप्राय से नहीं ॥ ७ ॥

हिल्ली-- ब्राचार्य का अभिप्राय यह है कि कर्म के द्वारा चित्त-शुद्धिः कि हो है और यह चित्त-शुद्धि ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति में सहायक है। कर्म-मीमांसा च गही तात्मर्य है।

क्षियार्थकतया सफला अतदर्थकानि तु वचांसि दृथा। विस्त्रयन् तु कथं मुनिराडिपि सिद्धवस्तुपरतां मनुते ॥ ८॥

मएडन-जैमिनि का सूत्र है 'आम्रायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्र्थी-म् ( जैमिनि सू० १।२।१) जिसका अभिप्राय है कि किया के बतलाने-ा श्री श्रीत्याँ ही सफल हैं। अक्रियार्थक वचन मिध्या हैं। जो वचन स्रो प्रकार की क्रिया के। नहीं बतलाते वे अनर्थक हैं। ऐसी दशा में इ मुनिराज वेदवचनों का सिद्ध वस्तुत्रों के वर्णन करनेवाले कैसे क हो बबाते हैं १॥८॥

41

मीमांसा में ईश्वर

शृतिराशिरद्वयपरोऽपि परम्परयाऽऽत्मबौधफलकर्मणि च। असरकटाक्ष इति कार्यपरत्वमसूचि तत्पकरणस्यगिराम् ॥ ९ ॥ गङ्कर--श्रुति का तात्पर्ये श्रद्धेत ब्रह्म-प्रतिपादन में हो है। परन्तु त्रे भाषाया आत्मज्ञान के उत्पन्न करनेवाले कर्म में भी श्रुति का ध्यान है। क मार कर्म-प्रकर्ण के सूत्रों का अर्थ कार्य-परक मानना चाहिए ॥९॥ षु सिच्दात्मपरताङ्भिमता यदि कुत्स्नवेदनिचयस्य मुनेः। खिरातृतामपुरुषस्य वदन् स कथां निराह परमेशमपि ॥१०॥

भारत समस्त वेद सिचदानन्द ब्रह्म की ही प्रतिपादन कुरता है तब मिन्न कमें ही फल का दाता है, इस सिद्धान्त का प्रतिपादन विश्वति ने ईश्वर का निराकरण कैसे किया ?॥ १०॥

रिप्पणी—दार्शनिकों के सामने यह प्रश्ने है कि कम का फल कीन देता वैदान्त का कहना है कि कर्म स्वयं जड़ि॰ होने के कारण किया-रहित

[स्ति] वे स्वयं फल नहीं दे सकते। फल का देनेवाला स्वयं ईश्वर है। मीमांसा इस मत का नहीं मानती । उसकी दृष्टि में कर्म में ही हतने कि है कि वह स्वयं अपूने फल के। उत्पन्न कर सकता है। ऐसी अवस्या गैन फलदाता ईश्वर् मानने की आवश्यकता नहीं। द्रष्टव्य ब्रह्मसूत्र (निक् नजु कर्त पूर्वकिमिदं जगदित्य तुमानमागमवचांसि विना। परमेश्वरं प्रथयति अत्यस्त्वजुवादमात्रमिति काणभुजाः ॥१॥

शङ्कर-यह संसार किसी कतों के द्वारा रचित है और वह परमेश्वर हो है, यही अनुमान आगम वचनों के बिना परमेश्वर के करता है। श्रुतियाँ इस अनुमान का ही अनुवाद करती हैं। गर् षिकों का मत है।। ११॥

न कर्यंचिदौपनिषदं पुरुषं मनुते बृहन्तमिति वेदवचः। कथयत्यवेदविद्गोचरतां गमयेत् कथं तमनुमानमिद्र्॥ ११।

परन्तु यह शुष्क अनुमान ईश्वर-सिद्धि में पर्याप्त नहीं है। हो अ ति का स्पष्ट वचन है कि अभावेदवित् मनुते तं बृहन्तम् (बृह्वारा अर्थात् वेद के। न जाननेवाला उस बृहत् औपनिषद् ब्रह्म से जान सकता। यह श्रुतिवचन ईश्वर के। वेद के न जाननेवालें है अगोचर बतला रहा है। ऐसी दशा में . अनुमान ईश्वर के केंदी सकता है १॥ १२॥

इति भावगात्मनि निश्राय मुनिः स निराकरोनिशित्युकि श्रतुमानमीश्वरपरं जगतः प्रभवं लयं फलमपीश्वरतः॥॥

इसी भाव के। अपने अन में रखकर जैमिनि मुनि ने क्षिक अनुमान का तथा ईश्वर से जगत् का उदय तथा लय होता है इन मि का सैकड़ों तीक्ष्ण युक्तियों से खराडन किया है। आशय है कि अ तिसिद्ध ईश्वर का अपंलाप नहीं करते। केवल तार्किक समाव होन, शुष्क अनुमानं का हो अएडन करते हैं॥ १३॥

मी [मं ९] हिल्बी - ईम्बरसिद्धि - ईश्वर की सिद्धि नैयायिक लोग जगत् के कर्तृत्व-कि हो बनुमान से प्रधानतथा करते हैं, परन्तु वेदान्त की यह मत सम्मत नहीं है। विमान की सत्ता तथा प्रामाणिकता विना आगम के सिद्ध नहीं होती। इसी कि क्षेत्र भृति के। ही ईश्वरसिद्धि में प्रधान साधन मानता है। द्रष्टव्य व्यवस्य यतः (ब्रह्मसूत्र १ । १ । २ ) पर शाङ्करमान्य । विष्युत्तमदुक्तविषया निषदा न विष्दुमएवपि मुनेर्वचिस । वि गृहभावमनवेक्ष्य बुधास्तमनीशवाद्ययमिति ब्रुवते ॥ १४॥ के इस तरह मेरी समक्त में उपनिषद्रहस्य से जैमिनि का सिद्धान्त महें मात्र भी विरुद्ध नहीं है। इस गूढ़ साव की बिना जाने हुए विद्वान् क्षेत्रीमिनि के। श्रेनीश्वरवादी बतलाते हैं।। १४॥ क्षि तावतैव स निरी इवरवाद्यभवत् परात्मविदुषां प्रवरः। श निवादनाहिततमः क्रचिद्प्यहिन प्रभां मिलनयेतं तरगोः।।१५॥ मं एलु क्या इतने ही से वे ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जैमिनि निरीश्वरवादी क्षि हो सकते हैं ? क्या कहीं पर भी उल्लुकों के द्वारा स्थापित अन्ध-के विष्य की प्रभा की मिलन बना सकता है १॥१५॥ के किमिनीयवचसां हृदयं कथितं निशम्य यतिकेसरिणा। वेने निमा ननन्द कविराणिनतरां स सञ्चारदाश्च सदसस्पतयः॥१६॥ विवाशयोऽपि परिवर्तिमनाग्विशयः स जैमिनिमवाप ह्दा। मानतुमस्य वचसाङिप पुनः स च संस्मृतः सविधमाप कवेः॥१७॥ स प्रकार जैमिनि के अभिप्राय के। शङ्कर के द्वारा प्रतिपादित सुनकर के साथ मग्डन मिश्र तथा सब सभासद अत्यन्त प्रसन्न हुए। क्षिके कथन से मीमांसा के आशय की समम लेते पर भी मएडन के अपने कुछ सन्देह बना हुआ था। मुनि के वचन से ही उनके असिप्राय के लिये मएडन ने जैमिनि का ध्यान किया तिससे ऋषि शोंघ भिन्द हो गये ॥ १६-१७ ॥

[80]

星

अवदच मृण्विति स भाष्यकृति मजहाहि संशयमिमं सुमते। यदवीचदेव मम सूत्रततेह द्यं तदेव मम नापरणा॥ १८॥

विभाग के सुमते ! भाष्यकार शक्कर के वसनों में सन्देह मा के मेरे सूत्रों का जो अभिप्राय इन्होंने कहा है, वह इससे के नहीं है ॥ १८॥

न ममैव वेद हृदयं यमिराडिंप तु श्रुतेः सकत्तशास्ततेः। यदश्रुद्धविष्यति भवज्ञदिंप स्वयमेष वेद न तथा तिनारः॥॥

ये यदिराज केवत मेरे ही श्रांभप्राय के। नहीं जानते विल क्षृति। समस्त शाखों के श्रांभप्राय के। भी जानते हैं। भूत, भविष्य तथा। मान के। जितना ये जानते हैं, उतना के। ई भी नहीं जानता ॥ १९॥ गुरुणा चिदेकरस्रतत्परता निरणायि हि श्रुतिशिरोवनसा। कथमेकसूत्रमपि तद्विभतं कथयाम्यहं तदुपसादितथी:॥ २०॥

मेरे गुरु वेदन्यास ने उपनिषदों का तात्पर्य चित् हर, का नहां के प्रतिपादन में बतिशया है। मैंने उन्हीं से ज्ञान प्राप्त कि भला मेरा एक भी सूत्र उनके इस सिद्धान्त के विपरीत हो सकता है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक परिवार सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्त है। प्रतिपादक सिक्

हे यशस्त्रों! सन्देह न करो, इस रहस्य का सुना। संसार मिन पुरुषों के खद्वार करने के लिये शरीर धारणी करनेवाला हरें। सममो॥ २१॥

आये सत्त्वप्रनिः सतां विवरति ज्ञानं द्वितीये युगे

ृदत्तो द्वापरनामके तु सुमितव्यासः कलौ शङ्करः। इस्येवं स्फुटमीरितोऽस्य महिमा शैवे पुराग्रे यतः

स्तस्य स्यं सुमते, मते त्ववतरेः संसारवार्धि तरेः ॥ राष्ट्र

सर्गा

वे।

MI

11

F

Y F

[#f e,] स्वयुग में कविल ने विद्वानों के। ज्ञान दिया था; त्रेता में द्तात्रेय ने, मार्ग में सुमित ज्यास ने और इस किस में आचार्य शङ्कर ने। यह व को बहुमा 'दीव पुराण' में वर्णित है। हे सुमति! दुम उत्तके मत में प्रविद्ध कि श्री और संसार की पार करी ॥ २२॥

ति बोधितद्विजयरोऽन्तरधान्मनसोपगुद्ध यमिनामुषमम्। वि गायज्कपरिषत्म मुखः प्रिणपत्य शङ्करमवोचिदिदम् ॥२३॥ श्वना कहकर श्रीर यतिवर शङ्कर की मन से आलिङ्गन कर जैमिनि क्षि क्राचीन हो गये। याज्ञिकों की सभा में प्रमुख मग्डन ने शङ्कर की वाश्वासम्बद्ध यह वचन कहा ।। २३ ।।

पएडन के द्वारा खड़र की स्तुति

विद्तोऽस्ति संप्रति थवाञ्चग्तः प्रकृतिर्निरस्तसमतातिशयः। क्त अनोषमात्रवंपुरप्यबुधोद्धरखाय केवलग्रुपात्ततनुः ॥ २४॥

मस्दत—हे भगवन् ! मैंने न्त्रापका जाज लिया। त्राप संसार के मिस्तृत्व हैं। समता तथा अतिशिव के। दूर करनेवासे हैं, ज्ञान-मात्र बोषारी त्रापने अज्ञानियों के उद्घार के लिये यह शरीर धारण किया । बतुतः तो आप शरीर-विहीन हैं ।। २४।।

यदेकमुदितं पदं यतिवर त्रयीमस्तकै-

, स्तद्स्यः परिपालकस्त्वमसि तत्त्वमस्यायुषः। परं गिलतसौगतप्र ल्पितान्यक्पान्तरे

वतत्क्रथमिवान्यथा मलयमद्य नाऽऽपत्स्यते ॥ २५॥ रेयितराज ! उपनिषद् जिस एक ऋद्वितीय सिच्चदानन्द ब्रह्म का कते हैं, उसका 'तत् त्वमित' वाक्य आयुध है, और आप उसके विक हैं। यदि ऐसा न होता तो वह ब्रह्म पर्थश्रष्ट बौद्धों के प्रलाप-अभिक्षित्र में गिरकर न जाने कब का प्रक्षय पा चुका है।ता—नष्ट हो गया रहता। आपने ही ब्रह्म को बैाद्धों के प्रलाप से बचाका के सच्ची रहा की है।। २५॥

प्रबुद्धोऽहं स्ब्रमादिति कृतमितः स्वम्रमपर्' यथा मूढः स्वमे कलयित तथा मोहवर्शगाः। विम्रुक्ति मन्यन्ते कितिचिदिह लोकान्तरगति

हसन्त्येतान् दासास्तव गिलितमायाः परगुरोः हिं।
प्रायः देखा जाता है कि मैं स्वप्त से जगा हुआ हूँ, यह विवाद
कोई आदमी स्वप्त के भीतर एक दूसरे स्वप्त की देखता है। बाह
कुछ वैष्णवमानी भक्तों की है जो मेग्रह के वशीमूत हेकर लेकानार
को—वैकुएठ-प्राप्ति की—मुक्ति मान बैठते हैं। आपके माया का
के बन्धन से रहित दास लोग ऐसे लोगों पर हँसते हैं। लोकानार
मात्र के। मुक्ति मान बैठना नितान्त हास्यकर है।। २६॥

मुहुर्घिग्धिग्भेदिपलिपतिवमुक्ति यदुद्येऽ-प्यसारः संसारो विश्मिति न कर्तृत्वमुलसः। मुशं विद्वन् मोदे स्थिरतमविमुक्ति त्वदुदितां भवातीता येयं निरवधिचिदानन्दलहरी॥स

भैदवादियों के द्वारा अङ्गीकृत मुक्ति के। बारम्बार धिक्कार है हि उदय होने पर भी कर्नु त्व-भोक्तृत्व से युक्त यह असार संसार शान हो जाता। हे विद्वन, आपके द्वारा प्रतिपादित स्थिरतम मुक्ति के हैं अच्छा सममता हूँ जो संसार के। अतिक्रमण करनेवाली है हैं अवधिरहित चिदानन्द की ज़हरी रूप है।। २०॥

श्रविद्याराक्षस्या गिलितमित्वलेशं परगुरो पिचएडं भित्त्वाऽस्या स्वरभसममुब्मादुदहरः। द्वतां पश्यन् रक्षोयुवंतिभिरमुब्य प्रियतमां

हन्माँछोके स्यस्त्व ध कियती स्यान्महितता ॥ २८। म

मा [सं ९]

त्याः

₫(-

1

हि ब्रम गुरो ! अविद्यारूपी राचसी ने जगत् के अधिपति ईरवर की विश्व हाला था। आपने उसके पेट की फाड़कर उसमें से ईरवर की विश्व हाला था। आपने उसके सामने हनुमान का, महत्त्व मला किस विश्व में है ? हनुमान ने राचसियों के द्वारा घिरी हुई, रामचन्द्र की विश्वमा का केवल उद्धार किया था। इतने ही पर वे लोक में पूज्य ही विश्व शक्कर ने तो राचसी के पेट से साचात् ईरवर की निकाला था, विश्व अज्ञान की दूर कर ईरवर की प्राप्त का उपाय बतलाया। अतः विश्व की महिमा हनुमान से कहीं अधिक है। २८॥

बादार्तिहस्ननवगम्य पुरा महिमानमीदशमचिन्त्यमहम्।

त यत्पुरोऽब्रुवमसांप्रतमप्य खिलां श्रमस्य करुणाजलाधे ॥२९॥ हे जात् की पीड़ा के। दृर करनेवाले ! तुम्हारी इस प्रकार की अविन्त्य विना को बिना जाने मैंने आपके सामने जो कुछ अनुचित बातें कही हैं

ब्हें हुपासांगर ! आप चमा कर दें ॥ २९॥

विवासपादकणाञ्चनमञ्जलाः, ऋपि मेहिमीयुरमितमितमाः।

भृतिभावनिर्ण्यविधावितरः प्रभवेत् कथं परिश्वांश्रमृते ॥३०॥

विपुल प्रतिभावाले कपिल, कणाद, गौतम आदि ऋषि लोग भी जिस भी के अर्थ का निर्णाय करने में असमर्थ हैं, उसे परम शिव के अंशभूत भाको बोड़कर कौन दूसरा समम सकता है १॥ ३०॥

समेतैरेतैः किं कपिलकणाशुग्गीतमवच-

स्तमस्तोमैश्चेतोमिखनिमसमारम्भणचर्णः। भुषाधारोद्वारमञ्जरभगवत्पादवदन-

मरोहद्रचाहारामृतिकरणपुञ्जे विजयिनि ॥३१॥

सुषा की धारा के। प्रवाहित करनेवाले आचार्य शङ्कर के मुख-रूपी किया से निकलनेवाले वचन-रूपी अमृत-किरण जगत् में विजयी हैं ऐसी आ किपल, कणाद, गौतम के वचन अन्धकार के समान हैं। व

[कांश

A

150

मन में केवल मिलनता उत्पन्न करते हैं। उनसे लाभ ही क्या १ यह है कि जिस प्रकार चन्द्रमा के उदय होने पर अन्धकार का ना जाता है उसी प्रकार शङ्कर के वचनों के आगे किपल, क्याद के तिरस्कृत हे। आते हैं ॥ ३१॥

भिन्दानैदेविमेतैरभिनवयवनैः सद्रवीभञ्जनोत्कै-व्याप्ता सर्वेयमुर्वी क जगति भजतां कैव मुक्तिमसक्तिः। यद्वा सद्वादिराजा विजितकत्विमला विष्णुतत्त्वानुरक्ता उज्ज्मभनते समन्तादिशि दिश्चि कृतिनः किं तथा चिन्तया मे॥

जिस प्रकार यवन लोग देवप्रतिमा के तोड़नेवाले तथा सुन्दर गता मार डालनेवाले थे, उसी प्रकार भेदवादियों ने ईश्वर तथा जीव में दिखलाकर गो-क्यी श्रुति के अर्थ का तोड़ डाला है। संसार में कोइ भूमि नहीं है जो इनके द्वारा व्याप्त न हो। इनकी सेवा करते लोगों के। मुक्ति का प्रसङ्ग कहाँ ? वाब्यों में श्रेष्ठ आप जिनके गु ऐसे, कलि-मल के। दूर करनेवाले, विष्णु-तत्त्व में अनुरक्त विद्वान् का दिशा में चारों श्रोर उल्लसित हो रहे हैं तब मुमें चिन्ता इते क्या जरूरत ? ॥ ३२ ॥

कथमरपबुद्धिविद्वतिमचयम बलोरगक्षतिहताः श्रुतयः। न यदि त्वदुक्त्यमृतसेकभृता विहरेयुरात्मविभृतानुशयाः॥३३

अल्पबुद्धि टीकाकारों की टीकाएँ प्रवल साँपों के समान हैं। काटने से श्रुतियाँ जर्जर है। गई हैं। यदि वे। तुम्हारे वचन ह्यो है के सिञ्चन दे जीवित न हों तो आत्मा में विश्वास रखनेवाले विद्वार कैसे विहार कर सकते हैं ? ।। ३३ ॥

भवदुक्तस्वत्यसृतभाजुकरा न चरेयुरार्थ यदि कः शम्येत्। अतितीवृदुःसहभवीष्णकर्मचुरातपत्र भवतापिमम् ॥ ३४ ॥ साँ ९]

को ।।

आह

पश्

हे विश

गुर

विद् धापके वधन-रूपी चन्द्रमा की किरगों प्रकाशित न हों, तो क्रान्त तीव्र, दु:सह, संसार-रूपी सूर्य को प्रवुर घूप से उत्पन्न सन्ताप की क्षेत्रशान्त करेगा ? ॥ १४॥

त क्रम्यन्त्रमधिक्छ तपःश्रुतगेहदारसुतभृत्यधनैः।

श्रीत्रहरमानमरितः पतितो भवतोद्भृष्टतोऽस्मि भवकूपविजात्।।३५॥
कर्म-क्पी यन्त्र पर चढ़कर में तपश्या, शास्त्र, घर, स्त्री, पुत्र, मृत्य तथा
कर्म अभिमान रक्षकर संसार-कपी कूप में गिरा हुत्रा था। उससे
वाने मेग उद्धार कर दिया है।। ३५॥

हिं हिंदी कि स्वाप्त के प्रतिक्षित कि पूर्व कर्म स्वाप्त के प्रति । विकास कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि स्वाप्त कि

पूर्व जन्म में मैंने व्यवस्य ही बहुत सा दुष्कर तप किया था, नहीं ते। इस समय करुणानिधि जगदीश्वर के समान व्यापके साथ मेरी बातचीत सोकर हो सकती थी १॥ ३६॥

क्षं गिनिमानसुकृताङ्करं दमसमुष्ठासोर्छं सत्पछ्छं वैराग्यहुमकोरकं सहनतावछीपस्नोत्करम्। काप्रीक्षमने।मरन्दविसृतिं अद्धासमुद्यत्फत्तं

विन्देशं सुगुरोरिंगां परिचयं पुण्येरगएयेरहम् ॥३७॥
के आपकी वार्या से धारियात पुण्यों के बल पर वह परिचय प्राप्त
के आपकी वार्या से धारियात प्रोतेवाले पूर्व पुण्य का
कि के परिचय शान्तिकप से परियात होनेवाले पूर्व पुण्य का
कि दे को परिचय शान्तिकप से परियात होनेवाले पूर्व पुण्य का
कि दे को परिचय शान्तिकप से परियात होनेवाले पूर्व पुण्य का
कि दे को प्रवास का विकसित 'पञ्चव है, वैराग्य कपी वृत्त के मकरन्द का
कि है और अद्धा का निकलता हुआ, फल है ॥ ३७॥
कि विकसामपि पुमर्थाकरी मिह संसर्जनविम्र कि करीम् ।
कि विश्वीकरामपि पुमर्थाकरी मिह संसर्जनविम्र कि करीम् ।
कि विश्वीकरामपि पुमर्थाकरी मिह संसर्जनविम्र कि करीम् ।
कि विश्वीकरामपि पुमर्थाकरी मिह संसर्जनविम्र कि करीम् ।

[ 80,1]

आपके करुणा-कटाच देवता आं के भी धर्म, अर्थ, काम, मोत्रा पुरुषार्थ के। करनेवाले हैं तथा इस जगत् में क्लेश पानेवाले लेके मुक्ति देनेवाले हैं। आपके करुणारूपी प्रवाह में अत्यन्त भाषा पुरुष हो स्नान करते हैं ॥ ३८ ॥

केचिचश्च तलोचनाकुचतटीचे लाञ्च लोचालन-

स्पर्शद्राक्परिरम्भसंभ्रमकलालीलासु लोलाश्याः। सन्त्वेते कृतिनस्तु निस्तुलयशःकोशादयः श्रीगुरु-

व्याहारश्वरितामृताव्यिलहरीदोलासु खेलन्यमी।३५

इस संसार में कुछ लोग ची चिन्वलन्यनी सुन्द्रियों की कुनवरी से के अध्वल की हटाने, स्पर्श करने तथा फटपट आजिङ्गन की काली लीलाओं के रसिक हैं। उनका चित्त इन शृङ्गारिक लीलाओं में होह रमा करता है। ऐसे लोग इस प्रपञ्च में लगे रहें, पर्चे, मरें। प्र अतुपम यश के पांत्रभूत ऐसे भी जितेन्द्रिय विद्वज्जन हैं जो आवरी वचनों से मारनेवाले अमृत-समुद्र की लहरियों के मूले में सहालि किया करते हैं। शङ्कराचार्य की सुधामयी वाणियों के एकि सज्जन घन्य हैं ॥ ३६ ॥

चिन्तासन्तानतन्तुप्रथितनवभवत्यक्ति पुक्ताफलौघे-रुच द्वेशच सच:परिहततिमिरैहीरियो हारियोऽमी। सन्तः सन्तेषवन्ते। यतिवर किमतो मण्डनं पण्डितानां विद्या हृद्या स्वयं तान् शतमखमुखरान् वारयन्ती दृषीते 🏁

हे यतिराज, आपकी सूक्ति मुक्ताफलों का हार है जो विचार है दायरूपी डोरों से गूँथा गया है। यह हार इतना निर्मल तथा है कि यह अज्ञान-रूपी अन्धकार की दूर करनेवाला है। यह सर्व गले का हार है जिससे वे सदा सन्तुष्ट रहते हैं। भला पिछ लिये इससे बढ़कर भूषणा है। ही क्या सकता है ? यही कार्य

कां। [सां ८] कि हिंदुव हारिया विद्या इन्द्र आदिक देवताओं का छे।इकर इन्हें ही तिये वरण करती है ॥ ४० ॥ का स्ता संतोषपोषं दघतु तव कृताम्नायशोभैर्यशोभिः मीराबोकैरलूका इव निखिलखला मेहिमाहो वहन्तु । श्रीशङ्करार्यमणतिपरिणतिभ्रश्यद् नतद् रन्त-बान्ताः सन्ता वयं तु प्रचुरतरनिजानन्दसिन्धौ निमग्नाः॥४१॥ सन्त लोग उपनिषद् के उपदेशों से सुशोमित आपके यश से सन्तोष मा करें। जिस प्रकार उल्ला सूर्य की किरणों से मोह प्राप्त करतें हैं उसी क्रा समस्त खलमयडली मोह धारण करे। हमारे हृद्य का दुरन्त सेन क्ष्मित्र धीर शङ्कराचार्य के प्रणास-के समुदाय से बिल्कुल नष्ट है। जाय बिसे इम लोग प्रचुर स्वकीय त्रानन्दसागर में निमग्न हो जायँ॥ ४१॥ विनासन्तानशास्त्री पदसरसिजयार्वन्दनं नन्दनं ते सङ्कलः करपवरली मनसि गुणजुतेर्वर्णना स्वर्णदीयम्। लगें दुग्गोचरस्त्वत्पद्भजनमतः संविचार्येदमार्या मन्यन्ते स्वर्गमन्यं तृण्वद्तिलघुं शङ्करार्यं त्वदीयाः ॥४२॥ हे राङ्करार्थ, आपका चिन्तन सब मनोरथों की देने के कारण कल्प-हि आपके पादपद्यों का वन्दन नेन्द्नवन है; मन में आपका सङ्कल्प क्लाला है; आपके गुणों की वर्णना आकारा-नदी गङ्गा है, आपका धन मुखद होने से स्वर्ग है। इस प्रकार आपके चरणों की सेवा स्वार में स्व वस्तुओं में श्रेष्ठ है। यही विचार कर आपके भक्त धन लोग स्वर्ग के। तृरा के समान ऋत्यन्त लघु समकतें हैं॥ ४२॥ बहं विस्तवय सुतदारगृहं द्रविणानि कर्म च गृहे विहितस्। मणं हणोमि भगवच्चरणावजुशाधि किंकरममुं कृपेया ॥४३॥ स्पिलिये मैं अपने पुत्र, स्त्रों, घर, धन, गृहस्थाश्रम, कर्तव्य कर्म इन कों के बोड़कर आपके चरण की शरण में आता हूँ। कृपया तत्त्वों की

1134

हो ह

वार्वाः

बिह

¥ 6

di

बिलाइए। मैं आपका किंकर हूँ ॥ ४३॥।

Bill इति सुनृतोक्तिभिरुदीर्णगुणः सुघियाऽऽत्मवानतु जिष्टृक्षुरम्। समुदेशतास्य सहधर्मचरीं विदिताशया मुनिमवाचत सा

इस प्रकार बुद्धिमान् मराडन ने मधुर शब्दों में आचार्य के एषें। वर्णन किया। जितेन्द्रिय शङ्कर ने मुनि पर द्या करने के उनकी स्त्री की स्त्रोर देखा। उनके स्त्राशय के। समम्कर महत्त्र पत्नी बोली ॥ ,४४ ॥

यतिपुर्दिशक तव वेद्रि मना नतु पूर्वमेव विदितं च म्या इह भावि तापसमुखादखिलं तदुदीर्यते शृणु ससभ्यजनः 🏗

भारती—हे युतिश्रेष्ठ ! मैं आपकी इच्छा का जानती हैं। भावी बात की मैंने तापस के मुख से पहिले ही जान रक्खा था। मैं कहती हूँ, सभ्यों के साथ सुनिए।। ४५॥

मिय जातु मातुरुपकण्ठजुषि प्रभया तिहत्म तिभटोचनदः। सित्यूतिरुपितसमस्ततनुः अमणोऽभ्ययादपरसूर्य इव ॥ १६॥

[ भारती यहाँ से तपस्वी का हाल सुनीती हैं ] वे कह रही हैं जब कभी मैं अपनी भाता के पास बैठी हुई थीं तब एक तपती है। श्राये जिनकी प्रभा के कारण विजली के समान जटा थी। श्वेत मा उनका शरीर सुशोभित था तथा दूसरे सूर्य के समान वे कान्तिमान् वेक

परिग्रम पाचमुखयार्ज्या रचिताञ्जलिनीमतपूर्वततुः। जननी तदाऽऽत्तवरिवस्यममुं मुनिमन्वयुङ्क्त मंत्र भाव्यलिल्ला

9 85

f

पाद्य त्रादि पूजा से उनका सत्कार कर अञ्जलि बाँधकर मिर्व मु कर, माता ने पूजा की। र्श्वनन्तर उसे प्रहरण करनेवाले उस क्री मेरे भविष्य के बारे में पूछा ॥ ४०॥

भगवन वेद्या दुहितुर्भम् भार्च्याखलं च वेत्ति तपसा हि भाषि प्रयाते जने हि सुधियः कथयुन्त्यपि गोप्यमार्थसदृशाः कृपवा को। [सं९] षी।

हे भगवन् ! मैं अपनी पुत्री के भाग्य को नहीं जानती हूँ। परन्तु श्रिक्ष के बल पर श्राप सब जानते हैं। श्रापके समान विद्वान् लोग "एक मिला के कृपया गोपनीय वस्तु भी प्रकट कर देते हैं.॥ ४८॥ कि क्षिवायुराप्स्यति सुतान् कति वा द्यितं कथंविधमुपैष्यति च। व कत्निप करिष्यति मे दुहिता प्रभूतधनधान्यवती ॥४९॥ कितनी इसकी आयु होगी ? कितने पुत्रों के। तथा कैसे विके यह प्राप्त करेगी ? धन-धान्य सम्पन्त होकर यह कितने । । इस्ती १।। ४९।।

। ह वि वृष्ट्रभाविचरितः प्रसुवा क्षण्यमात्रभी वितविकोचनकः।

क्षं क्रमेण कथयन्निद्मप्यपरं जगाद सुरहस्यमि ॥ ५०॥ गाता से मेरे भावी के बारे में इतना पूछे जाने पर मुनि ने एक चए किये गाँखें बन्द कीं। उसके बाद क्रमशः मेरे समस्त भविष्य के बारे 👫 । हिना ग्रुक् किया । एक रहस्य की बात भी छन्होंने बतलाई ॥ ५०॥

है मिमाध्यनि मबलवाद्यमतैरमितैरधिक्षिति खिले दृहिणः। कि प्रविधिष्ट्रवतीर्य खल्ल प्रतिभाति मण्डनकवीन्द्रमिषात् ॥५१॥

विपुल, अवैदिक मतों के द्वारा वेदमार्ग के इस प्रथ्वी पर बच्छिन्न हो के पर लय' त्रह्मा वेद्मार्ग के उद्धार के लिये मण्डन पण्डित के न्याज हेब्सन्त होंगे ॥ ५१ ॥

माप रहमिव सांऽद्रिसता दुहिता तवाच्युतमिवाञ्चिसता। विष्पुणाहतसमस्तमखा संसुता भविष्युति चिरं मुद्तिता ॥५२॥ विस प्रकार पार्वती ने शिव की प्राप्त किया, लक्ष्मी ने विष्णु की, कार तुम्हारी कन्या अनुरूप अमयडन के। अपना पवि पाकर विक प्राची कीर पुत्रों के साथ बहुत, दि्नों तक प्रसन्त

5

Ę

अय नष्टमीपनिषदं प्रबल्धेः कुमतैः कृतान्तमिह साध्यितुं। नतु मातुषं वपुरुपेत्य शिवः समलङ्करिष्यति धरां स्वप्ते ॥

अनन्तर इस लाक में प्रबल दुष्ट मतियों के द्वारा नष्ट हुए लिह सिद्धान्त के। स्थिर करने के लिये महादेव नर का रूप धारण करके चरणों से इस भूतल की अलंकत करेंगे।। ५३।।

सह तेन वांद्रमुपगम्य चिर' दुहितुः पतिस्तु यतिवेषज्ञुषा। विजितस्तमेव शरणं जगतां शरणं गमिष्यति विसृष्ट्रगृहः 🗤

चस यतिनेषधारी शङ्कर के साथ तुम्हारी कन्या के पित का गान होगा जिसमें विजित होने पर हे गृहस्थाश्रम छोड़कर संसा शरण देनेवाले उस तापस की शरण में जायँगे॥ ५४॥

इति गामुदीर्य स मुनिः प्रययौ सकतं यथातयमभूच मा। भवदीयशिष्यपदमस्य कयं वितथं भविष्यति मुनेर्वेचित ॥

इस वाणी के। कहकर वह मुनि चले गये। मेरा सब मिलन कथनानुसार यथार्थ हुआ। ऐसी दशा में मेरे पति का आपता है के बनना क्या मुनि के वचन के विरुद्ध होगा ? ॥ ५५ ॥

श्रिप तु त्वयाऽद्य नसमग्रजितः प्रथिताग्रणीर्मम पतिर्पदश्र। वपुरघंमस्य न जिता मतिमञ्जिष मां विजित्य कुरु शिष्यिमिस्।

हे विद्वन् ! अब तक तुमने पिएडतों में श्रेष्ठ मेरे पित के पूरी ही नहीं जीत लिया है; क्योंकि मैं उनकी अर्घाङ्गिनी हूँ और उसे प्रापं नहीं जीता है। इसिलये मुक्ते जीतकर आप इन्हें शिष्य बनाइपी यदि त्वमस्य जगतः त्रभवो नतु सर्वविच परमः पुरुषा तदि तवयेष सह वादकृते हृद्यं विभित्त मम त्रकिति।

यद्यपि तुम (शङ्कर) इस जीत् के उत्पत्ति-स्थल हो, स्वीती पुरुषं हो तथापि तुन्हीरे साथ शास्त्रार्थं करने के लिये मेरा इत्य हो रहा है॥ ५७॥

मां। [सां,९] 1

्ति वायज्कसहधर्मचरीकथितं वचोऽर्थवदगद्य पदम्।

मुद्द निशम्य मुद्दितः सुतरां प्रतिवक्तुपैहत यतिपवरः ॥५८॥ विताज शङ्कर ने यज्ञकर्ता मगडन की सहचरी उमेयभारती के अर्थ-

THE STATE प्रमा स्थान, अपिनित्त पदवाले वचन की सुनकर उत्तर देने की इच्छा क्र की—॥ ५८॥

व्यादि बादक बहोत्सुकतां प्रतिपद्यते हृदयमित्यव ।

क्तांपतं न हि महायशसो महिलाजनेन कथयन्ति कथाम्॥५९॥

करने के लिये • उत्करित का है, यह जो वचन तुमने कहा वह अनुचित है, क्योंकि यशस्वी पुरुष महिला जनों के साथ वाद-विवाद नहीं करते ॥ ५९ ॥

।। समतं प्रभेचुमिह ये। यतते स वधूजनोऽस्तु यदि वाऽस्त्वितरः।

वित्तव्यमेव खु•तस्य जये निजपक्षरक्षणपरैर्भगवन् ॥ ६० ॥

वह स्थमारती—भगवन् ! अपने मत के खएडन करने के लिये जो व के का करता है, चाहे वह स्त्री हो; या पुरुष; 'उसके जीवने में प्रयत्न अवश्य

म्ला पाहिए, यदि अपने पद्म की रत्ता करनी अमीष्ट हेा ॥ ६० ॥

मा प्र गार्ग्यभिधया कलहं सह याज्ञवल्क्यम्रिनराडकरोत्। मि मनकस्तया सुलभयाऽबलया किममी भवन्ति न यशोनिषयः ६१ 100

स्वीतिये गार्गी के साथ याज्ञवल्क्य ऋषि ने शासार्थ किया था, तथा कि ने सुलभा के साथ वाद-विवाद किया था। क्या स्त्री से शासार्थ वि मते पर भी ये लोग यशस्त्री नहीं हुए १॥६१॥

रिण्ग्यी — (१) गार्गी — ये वचक्तु ऋषि की कन्यार्थी। इसलिये मिका नाम 'गार्गी वार्चकवी' था। ये ब्रह्मवादिनी थीं। याज्ञवल्क्य के विकास मान्त्रार्थ हुन्ना था जिनका वर्षन बृहदारयय के तीसरे श्राच्याय ६वें किया गया है। इन्होंने याज्ञवल्क्य से उंस अूलत्त्व के विषय में पूछा विवसे यह जगत् जल, वायु, अन्तरिन्न, ॰लोकू, गन्वर्वलोक आदि अतिप्रोत

[ Bill

辆

The state of

निन

याज्ञवल्क्य ने इनका यथार्थ उत्तर देकर इन्हें हराया। (२) पुछन्। ये 'प्रधान' नामक राजर्षि की कन्या थीं। ये श्रात्यन्त विदुषी तथा क्रिका बचपन से ही, इन्हें माचधर्म की शिचा मिली थी। इनके समान भी भी विद्वान् पुरुष न मिला जिससे इनका विवाह संपन्न होता। इस क्रा नैष्ठिक ब्रह्मचारिया थीं। जनकपुर के राजा 'घर्मध्वज जनक' के साय प्रमुद्ध विषय पर गहरा शास्त्रार्थ हुआ था जिसका वर्णन महामारत शानिक ३२०वें श्रध्याय में किया गया है। यह शास्त्रार्थं बहुत ही गमीति पाण्डित्यपूर्ण है।

इति युक्तिमद्गदितमाकलयन् मुदितान्तरः श्रुतिसरिष्मलि। स तया विवादमधिदेवतया वचसामियेष विदुषां सदिस ॥६० इस प्रकार युक्तियुक्त वचन सुनकर अुतिक्पी निद्यों से हैं। समुद्र के समान आचार्य प्रसन्न हुए तथा विद्वानों की सभा में समा

के साथ शास्त्रार्थ करना चाहा।। ६२।।

## शङ्कर तथा भारती का शास्त्रार्थ

श्रय सा कया प्रवद्यते सम तयोरूभयोः परस्परजयोत्सुक्ये। मतिचातुरीरचितशब्द भारी श्रुतिविस्मयीकृतविचक्षणयोः ॥

इसके अनन्तर एक दूसरे के। जीतने के लिये उत्सुक, अवस मा विद्वानों की विस्मित कर देनेवाले, शङ्कर और सरस्वती में वह साम प्रारम्भ हुआ जिसमें बुद्धि की चतुरता से शब्दों की फंड़ी लग रही थी।

अनयाविचित्रपद्युक्तिभरैर्निश्मय्य संकथनमाकित्तम्। न फणीशनप्यतुत्तयन्न पर्पी न गुरुं कवि किमपरं जगित

इन दोनों के विचित्र पद और शुक्तियों से भरे हुए कथनों के हुन लोगों ने न तो शेष्ताम के ही कुछ गिना, न सूर्य की, त ब्रह्मि न शुकाचार्य के। संसार में दूसरे की तो बात ही क्या १॥ ६४॥

[8]

181

मान

(110)

IF.

M

ga

Bill का न दिवा न निश्यपि च वादकथा विर्राम नैयमिककालमृते। वि जरपतीः सममनरपियोर्दिवसाश्च सप्त दश चात्यगमन् ॥६५॥ सन्या-वन्दन द्यादि में निश्चित काल के छोड़कर न दिन में और नि है। का वार में ही यह शास्त्रार्थ कका। इस प्रकार इन दोनें विशेष विद्वानों अधा मंसत्ताह दिन बीत गये ॥ ६५ ॥

वर्षः । अय शारदाऽकृतकवाक्प्रमुखेष्विष्विष्ठेषु शास्त्रनिचयेषु परम् । का वानव्यमात्मिन विचिन्त्य मुनि पुनरप्यचिन्तयदिदं तरसा ॥६६॥ इसके बाद शारदा ने अनादिसिद्ध वेद आदि समस्त शास्त्रों में शङ्कर । के अपने हृदय में अजिय सममकर, अपने मन में मह से यह ||६१ विचार किया ।। ६६ ।।

वे व विवास्य एव कृतसंन्यसनो नियमैः प्रेरविधुरश्च सदा। क्षाममेष्वकृतचुद्धिरसौ तदनेन संप्रति जयेयमहम् ॥ ६७॥

अत्यन्त बालकपन में ही इन्होंने स'न्यास प्रह्ण किया है, अष्ट नियमें। वेवे कभी हीन नहीं हुए। अतः कामशास्त्र में इनकी बुद्धि प्रवेश नहीं कर क्वी। इसलिये मैं इसी शास्त्र के द्वारा इन्हें जीतूँगी।। ६७॥

वि संप्रधार्य पुनरप्यमुना कथने प्रसङ्गमय संगतितः।

गिनं सदस्यग्रुपपृच्छदसौ क्रुसुमास्त्रशास्त्रहृद्यं विदुषी ॥६८॥ इस प्रकार हृद्य में विचार कर प्रसङ्गतः सभा में इस संन्यासी से भाषाक्ष के रहस्य के। ज्ञाननेवाली भारती ने यह प्रश्न किया—॥ ६८॥

क्बाः कियन्त्यो वद पुष्पधन्वनः

किमात्मिकाः किं च पदं समाश्रिताः।

प्रेंच पक्षे कथमन्यथा स्थितिः

क्यं युवत्यां कथमेव बूरुषे ॥ ६९ ॥ भाम की कलायें कितनी हैं ? उनका स्वरूप कैसा है श किस स्थान पर नित्ति करती हैं ? शुरू पच वा कृष्ण पच में उनकी स्थिति कहाँ-कहाँ

[ 84 | रहती है ? युवती में तथा पुरुष में इन कलाओं का निवास किस कि से है ? ॥ ६९॥

नेतीरितः किंचिदुवाच शङ्करो विचिन्तयन्त्रत्र चिरं विवसक तासामजुक्तौ भविताऽस्पवेदिता भवेत्तदुक्तौ मम धर्मसंस्यः

ऐसा कहे जाने पर इस विषय पर बहुत विचार करके भी चुर क्र कुछ नहीं बोले। 'यदि मैं नहीं कहता हूँ तो अल्पज्ञ बनता हूँ और उत्तर देता हूँ तो मेरे यति-धर्म का विनाश होता है ॥ ७०॥

इति संविचिन्त्य स हृदाऽऽशु तदाऽनवबुद्धपुष्पश्रास् हा विदितागमोऽपि सुरिरक्षयिञ्जिनयमं जगाद जगति व्रतिनाम्।।

यह हृद्य से विचार कर कामशास्त्र के। जानने पर भी क संन्यासियों के नियम की रच्चा के लिये कामशास्त्र से अनिस्त तरह बोले-॥ ७१॥

इह मासमात्रमविधः क्रियतामजुमन्यते हि दिवसस्य गणा। तदनन्तरं सुदति हास्यांस भोः कुसुमास्त्रशास्त्रनिपुण्त्वमि

त्राप मुक्ते इस विषय में एक मास की अवधि दीजिए। गर्वा अविध देने की प्रथा के। मानते हैं। हे सुन्द्री! इसके बाद हुवा शास्त्र में अपनी निपुर्गाता छोड़ देशगी॥ ७२॥

**बररीकृते सति तथेति तयाऽऽक्रमते स्म यागिमृगराह्** गांग श्रुतविग्रहः श्रुतविनेययुतो दघदभ्रचारमर्थं योगद्रशां ॥ भी

सरस्वती ने इस बात की स्वीकार कर लिया। तब वे राज आकारा में उड़ गर्य। शङ्कर अपने विद्वान् शिष्यों के सार्व 海 बल से आकाश में भ्रमण करने लगे॥ ७३॥

स ददर्श क्रुत्रचिद्मत्येमिव त्रि दिवच्युतं विगतसत्त्वम्यि मजुजेश्वरं परिवृतं प्रज्ञपत्प्रमदाभिरार्तिमद्मात्यजनम् ॥ ॥

M

स्ते। [स्तेषु] T TANK

म्ब

इन्होंने किसी स्थान पर स्वर्ग से गिरे देवता के समान, प्रलाप करने-वि युवरी कियों से घिरे हुए, दुःखी मन्त्रियों से युक्त मरे हुए किसी मि विकास के देखा। ७४।

कि विशासेटवशादटच्यां मूले तरोमोहवशात परासुम्। कि विह्य मार्गेऽमरकं नृपालं सनन्दनं प्राह स संयमीन्द्रः ॥७५॥ ते ह इस राजा का नाम अमरुक था जो जंगल में शिकार करने गया था की रात की पेड़ के नीचे मूच्छी के कारण मर गया था। इस राजा की हा विका यितराज शङ्कर सनन्दन से बोले—।। ७५॥

मान्दर्गसौमाग्यनिकेतसीमाः पंरुश्यातः यस्य पयोरुहास्यः।

कि । एव राजाऽमरकाभिधानः शेते गतासुः श्रमतो घरण्याम् ॥७६॥ जिसके घर में सौन्दर्भ तथा सौभाग्य के आश्रयभूत सौ से ऊपर म्बर्धा निवास करती हैं वही यह अमरुक नामक राजा पृथ्वी-तल पर ॥। म के कारण मरा पड़ा है ॥ ७६ ॥

विश्विष्य कायं तिममं परासों चूपस्य राज्येऽस्य सुतं निवेश्य। विं गेगानुभावात् पुनरप्युपैतुमुत्क्रएठते मानसमस्पदीयम् ॥७७॥ वि मेरा मन इस मृत राजा के शारीर में प्रवेश कर तथा सिंहासन पर क पुत्र की रखकर योग के प्रभाव से फिर लौट आने के लिये ग्रा किंग्रित हो रहा है ।। ७७॥

**भ भगाद्दशानामद्सीयंनानाकुरोश्ययाक्षीकिलकिंचितानाम्**। विकितानिहरणाय सोऽहं साक्षित्वमप्याश्रयितुं समीहे ॥ ७८ ॥ सर्वज्ञता के निर्वाह के लिये इस राजा की अनेक प्रकार की कमलनयनी श्रीके विजन्म हान-भाव के। साज्ञात् देखने की भी मेरी इच्छा है ॥७८॥ विविद्यांसं यतितळ्ळां तं सनन्दनः प्राहः ससादृत्वमेनम् । के नैवाविदितं तवास्ति तथाऽपि॰ भक्तिप्रें बनोति ॥७९॥ इस प्रकार कहने पर उस यति-प्रवर से सनन्दन शान्ति से के हे सर्वज्ञ ! आपको कोई विषय अज्ञात नहीं है, तथापि आपको सुमे वाचाल बना रही है अर्थात् बोलने के लिये बाधित कर रही है।

## मत्स्येन्द्रनाथ की कथा

मत्स्येन्द्रनामा हि पुरा महात्मा गोरक्षमादिश्य निजाङ्गपुत्री है नृपस्य कस्यापि तनुं परासोः प्रविश्य तत्पत्तनमाससाह ॥

सुनते हैं कि प्राचीन काल में महात्मा मत्त्येन्द्र अपने राणे रहा के लिये गोरखनाथ के। आज्ञा देकर मरे हुए किसी राजा के का प्रवेश कर उनके नगर में गये । ८० ।।

टिप्यणी — मत्स्येन्द्रनाथ — ग्राप 'नाथ सम्प्रदाय' के प्रवर्त हैं। प्रक हैं। इनके प्रादुर्भाव की कथा स्कन्दपुराण नागर खयड (२६२ वर्ष वर्ष तथा नारदपुराण उत्तर माग (वसु-मोहिनी-संवाद के ६९ ग्रथ्याय) में रीवं वर्ष हसके विषय में ग्रनेक दन्तकथाएँ हैं। कहा जाता है कि किसी श्राप्ति को निगल जाने पर एक मछुली के उदर से इनका जन्म हुआ। हिंदी मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ ग्रादि मिन्न मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वर्ष मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ ग्रादि मिन्न मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वर्ष मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ ग्रादि मिन्न मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वर्ष मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ ग्रादि मिन्न मिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। वर्ष मत्स्यनाथ, मीननाथ, सिद्धनाथ ग्रादि मिन्न मिन्न पुराय के कारण इन्हें विद्धा वर्ष में सुकार लेते ही प्राक्तन पुराय के कारण इन्हें विद्धा वर्ष में सम्मान (ग्रादिनाथ शङ्कर के सान्तात् शिष्य तथा गोरखना) ये। इनके विषय में यह श्लोक प्रसिद्ध है—

म्रादिनायो गुरुर्यस्य गोरज्ञस्य च ये। गुरुः । मस्येन्द्रं तमहं वन्दे महासिद्धं जगद्गुस्म् ॥ Ħ

THE

कहा ज़ाता है कि एक बार इन्होंने अपने शरीर के छोड़कर विक्रं राजा के शरीर में प्रवेश किया। कहीं-कहीं किसी छोराज्य में जाती है। विक्रं की महारानी के चंगुल में फेंसने की बात मी कही जाती है। विक्रं की रचा का मार 'गोरर्खनाथ' के ऊपर था। जब बहुत दिन बीत की गुरू न लौटे, तब गोररखनाथ' को चिन्ता हुई। वे अपने गुरू की

म् । [मं रे ] के ब्रीर जालन्धरनाथ के शिष्य 'कानीफनाथ' के कथनातुसार ये उस स्रीराज्य कि विह्वाद्वीप में ) गये श्रीर श्रपने गुरु के हृदय में, तक्ले पर विचित्र ठेका है। विक्र स्मृति जाग्रत की । सुनते हैं, उस तक्ते से "जाग मुख्यून्दर गोरल आया" व वार्षक ध्वनि निकलती थी। मस्त्येन्द्र की होश हुआ और वे अपने पूर्व शरीर विष्याय। मत्स्येन्द्रनाथ ने गोरखनाथ की सिद्धियों की परीचा के लिये विक्या या। वे 'कायव्यूह' की रचना कर एक काय से यह लीला दिखाते ा । के दूतरे से मँवरगुफा में बैठकर निर्विकल्प समाघि में लीन थे। इनके गुरु-राणे में का नाम 'जालन्घरनाथ' था जिनके देा प्रिय शिष्य हुए-- 'कानीफनाथ' श्रीर के को क्षान्त के काञ्चनपुर राज्य के राजा 'त्रेलोक्यचन्द्र' की महारानी तथा राजा गोपी-द्ध की माता मैनावती । समस्त उत्त्वः भारत में ही नहीं, प्रत्युत महाराष्ट्र में विकित्त नाम से सम्बद्ध स्थान पाये जाते हैं। महाराष्ट्र में सतारा ज़िले में का सिन्द्रगढ़' नामक एक पर्वत है जहाँ से मत्स्येन्द्रनाथ की पालकी पर्यटरपुर रों बाब करती है। 'मत्स्येन्द्रासन' श्रापके ही नाम से सम्बद्ध है। मत्स्येन्द्रसंहिता हि<sup>हैं</sup> इसकी योगशास्त्र-विषयक रचना है। इसके विषय में विपुत्त साहित्य है। वि हिम्म-ज्ञानेश्वरचित्र पृष्ठ ६७-७५; कल्यारा—सन्तांक, पृष्ठ ४७९-८१;

विवासत तथा भक्तिविजय ( मराठी )। षासनाध्यासिनि यागिवर्ये भद्राण्यनिद्राएयभवन् प्रजानाम्। वर्षं कालेषु बलाहकोऽपि सस्यानि चाऽऽशास्यफतान्यभूवन्८१ वन योगियों में श्रेष्ठ महात्मा के राज्यसिंहासन पर बैठने पर प्रजाओं म ब्ल्यास सावधानता से सम्पन्न हुन्या। उचित समय पर मेव भी विवा या तथा श्रन्न इच्छानुसार ही फल देता था।। ८१॥ विद्याः सचिवा नृपस्य काये प्रविष्टं कमपीह दिन्यम्। विकारिशन् राजसरोरुहाक्षीः सर्वात्मना तस्य वशीक्रियायै ॥८२॥ विविवास्याभिनयादिमेषु संसक्तचेता व्यक्तिषु तासाम्।

विस्यत्य मुनिः समाधि सर्वात्मना प्राकृतवद् बभूव ॥८३॥

[ Bill विज्ञ मन्त्रियों ने राजा के शरीर में प्रविष्ट किसी दिव्य पुरुष के कर राजा की सुन्दरी स्त्रियों के सब तरह से उन्हें वश में करने की दी। उन स्त्रियों के संगीत, नृत्य, श्राभिनय श्रादि लीलाओं में होकर मुनि ने अपनी समाधि की मुला दिया और सब तरह से का पुरुषों की तरह व्यवहार करने लगे ॥ ८२.८३॥

गोरक्ष एषोऽय गुरोः प्रवृत्ति विज्ञाय रक्षन् बहुषाऽस्य हेता निशान्तकान्तानवनोपदेष्ठा नितान्तमस्याभवद्न्तरङ्गः॥ व

इसके अनन्तर गोरखनाथ गुरु का वृत्तान्त जानकर अनेह से गुरु के देह की रहा करते हुए अन्त:पुर में रहनेवाले, क्षि नृत्य-विद्या के शिचक बनकर गुरु के अत्यन्त अन्तरङ्ग बन गये॥। तत्रैकदा तत्त्वनिबोधनेन निष्ठत्तरागं निजदेशिकं सः।

योगाजुर्वीम्रुपदिश्य निन्ये यथापुरं प्राक्तनमेव देहम्॥०

वहाँ एक दिन तत्त्वज्ञान के बतलाने से राग-रहित होनेवाले व गुरु की गोरख ने थाग का उपदेश देकर फिर से पुराने देह में करा दिया ॥ ८५ ॥

हन्तेहशोऽयं विषयानुरागः किंचोध्वरेतोव्रतखेएडनेन। कि नोद्येत् किल्बषग्रुख्वर्णं ते कृत्यं भवानेव कृती विवेक्षा

F

10

अहो ! यह विषय का अनुराग इतना विलच्चण है। संन्यसी के खिएडत हो जाने पर क्या आपका महान् पातक न लगेगा! श्राप श्रपने कार्य का विचार स्वय करने में समर्थ हैं ॥ ८६॥ व्रतमस्मदीयमतुलं क मृहत्क च कार्मशास्त्रमतिगद्य मिद्य। तदपीष्यते भगवतैव यदि झनवस्थितं जगदिहैव भवेद

कहाँ तो यह हमारा असुपम संन्यास व्रत ! और की निन्द्नीय कामशास्त्र! है। भी यदि आप हसी कामशास्त्र करना चाहते हैं तो जगत, में बड़ी अध्यवस्था हो जायगी॥ 🕬

[min [mis]

K

a

कि अधिमेदिनि प्रथित शिथिलं धृतकङ्काणस्य यतिधर्मिमम्। के म मनतः किमस्त्यविदितं तद्पि प्रणयान्मयादितमिदं भगवन् ॥८८॥ i we इस पृथ्वी-मण्डल पर संन्यासधर्म पहले से ही शिथिल हो सिंग वाहै। ब्राप उसे प्रकट करने की प्रतिज्ञा करनेवाले हैं। ब्राप वा इस बात को नहीं जानते ? तथापि हे भगवन् ! मैंने ये सब रेसा को प्रेम से कही हैं।। ८८।।

व । व । विश्वास्य पद्मचरणस्य गिरं गिरति स्म गीष्पतिसमप्रतिभः। कि क्षितिमेव भवता फिणितं शृषु सौम्य विषेप परमार्थिमिदम्॥८९॥ Te पद्मपाद के ये वचन सुनकर बृहस्यति के समान शङ्कर बोले— II CE श्ववके वचन अत्यन्त प्रशंसनीय हैं। तो भी हे सौम्य! सावधान होकर समार्थं की इस बात के। सुने।।। ८९।।

वि इसिङ्गाने न पभवन्ति कामा हरेरिवाऽऽभीरवधृसखस्य।

को बियागप्रतिभू: स एव वत्सावकी िंत्वविपर्यया नः ॥९०॥

जिस प्रकार गापियों के संग रहने पर भी श्रीकृष्णचन्द्र में किसी कार की काम-वासना उत्पन्न नहीं हुई थी उसी प्रकार आसक्ति-रहित मुख के हृद्य में काम उत्पन्न नहीं होता। हे वत्स ! इस वज्रोली विक योग से हमारे त्रत में किसी प्रकार की चृति नहीं होगी।। ९०॥

reii विष्णि विष्णिकी हठयाग की बड़ी उन्नत साधना है। जिसे यह सिद विवर्ती है उसे स्त्री-प्रसंस करने पर भी वीय स्वय नहीं हाता। यह कठिन किता अत्य साधनात्रों के समान गुरु-कृपा से ही संवेद्य है। इसके विषय में खिगा-गदीपिका (३।८५) कहती है —

मेहनेन शनै: सम्यक, अर्घ्वाकुञ्चनमम्यसेत्। पुरुषो वापि नारी वा, कब्रोलिं सिद्धिमाप्तुयात्॥

किल एवास्त्रिलकाममूलं स एव मे नाहित समस्य विष्णोः। म्बिहानी भवपाशनाशः कर्तुः सङ्ग स्याद्व भवदोषदृष्टेः ॥९१॥

[8] अविचार्य यस्तु वपुराद्यहमित्यभिमन्यते जडमितः पुरस्म तमबुद्धतत्त्वमधिकृत्य विधिमतिषेषशास्त्रमित्वतं सफ्ताम् ॥१

सङ्कल्प ही समस्त इच्छात्रों का मूल है। वह सङ्कल्प कृष्ण हे क मुक्तमें नहीं है। संसार में दोष-दृष्टि रखनेवाला पुरुष यदि किसी ह का कर्ता भी हो तो भी संकल्प के अभाव में यह संसार उसे कन नहीं डालता; इसका नाश अवश्यंभावी है। जो जड़बुद्धि पुरू विचार किये इस शरीर के। ही चैतन्यमय आत्मा मानता है, तल है। जाननेवाले उसी मनुष्य के विषय में समप्र विधि तथा निषेष का वाला शास्त्र सफल है ॥ ९१-९२ ॥

कृतधीस्त्वनाश्रममवर्णमजात्यवबोधमात्रमजमेकरसम्। स्वतयाऽवगत्य न भजेनिवसन्निगमस्य मूर्झि विविक्तिकाता

वेदान्त का अध्ययन करनेवाला मनुष्य आश्रमहीन, वर्षम् जातिहीन, ज्ञान मात्र, अज, एकरस, आत्मा को अपना ही खला । लेता है तब वेद के उन्नत उपदेशों में रमण करनेवाला वह विद्वार में विधानों का दास नहीं बनता ॥ ९३॥

कलशादि मृत्पभवमस्ति यथा मृदमन्तरा न जगदेविषद्। परमात्मजन्यमपि तेन विना समयत्रयेऽपि न समस्ति लामित

घड़ा त्रादि वस्तुएँ मिट्टी से बनी हुई हैं। वे मिट्टी के बोहर चिया के लिये भी अलग नहीं रह सकतीं, उसी प्रकार परमाला से ह होनेवाला यह संसार परमात्मा का छोड़कर त्रिकाल में भी अपनी सत्ता का नहीं घारण कर सकता ॥ ९४ ॥

1

टिप्पया - संशर का यह नियम है कि कल्पित वस्तु की स्वार्ध को छोड़कर पृथक नहीं रह सकती। रस्सी में कल्पित सर्प की मानगा छोड़कर अलग नहीं टिक सकती। उसी प्रकार यह जगत् भी कल्पित है। उसे छोड़कर यह एक च्या के लिये अलग नहीं आ 1

MI

爾

1

्ष विषय के विशेष प्रतिपादन के लिये देखिए 'तदन्यत्वमारम्मण्शब्दादिस्यः' ॥ १ (असर्व २।१।१४) पर त्राचार्य शङ्कर का माध्य।

के का क्याज्यते नगदशेषिदं कलयन् मुषेति हृदि कर्मफलै:।

बी है न फ्लाय हि स्वपनका लकुतं सुकृतादि जात्व नृतबुद्धिहतम्॥९५॥ वस्त सम्पूर्ण संसार मूठा है, इस विषय के हृदय में जाननेवाले ला के कर्मी के फल उसी प्रकार लिप्त नहीं करते, जिस प्रकार स्वप्न व के किये गये पुराय और पाप जागृत अवस्था में मूठे होने के कारण किसी का बुरा या भला फल नहीं फलते ॥ ९५॥ क्

ह्यं करोतु इयमेघशतान्यमितानि विपद्ननान्यथवा।

ग्यार्थवित्र सुकृतैदु रितैरपि लिप्यतेऽस्तमितकर् तया ॥ ९६ ॥ बाहे वह सौ श्रश्वमेध यज्ञ करे, चाहे ब्राह्मणों की श्राणित ला करे परन्तु परमार्थ के। जाननेवाला पुरुष सुकृत या दुष्कृत से लिप्त हा इ बी होता क्यों कि इन कार्यों के करने में उसका कर त्न-भाव नष्ट त् है रोगया रहता है ।। ९६ ।।

हिण्या-किम का फल उसे ही प्राप्त होता है जो उन कमों के करने में परन्तु ज्ञान के द्वारा इस श्रहक्कार-बुद्धि के नष्ट हो जाने र को को किसी प्रकार का फल नहीं मिलता। पतञ्जलि ने परमार्थसार में वु । नारी ठीक कहा है—

> ह्यमेघसहस्राएयप्यथ कुरुते ब्रह्मघातलज्ञाणि। श्रमार्थविन्न-पुर्यमैर्न च पापैः लिप्यते क्वापि ॥ ७७ ॥

अवधीत त्रिशीर्षमददाच अतीन् द्रकमण्डलाय कृपितः शतशः। व बोमहानिरपि तेन कृता न शतक्रतोरिति हि बह्द्बगीः ॥९७॥ क्ष्य ने लच्टा के पुत्र त्रिशिरस विश्वरूप के। मार डाला तथा अनेक की मेड़ियों के सामने खाने के लिये दे दिया। इस कर्म का एक भी बाल बाँका न हुआ। 'ऐसा ऋषेद का स्पष्ट कित्रहै॥ ९७॥

[ Bill टिप्पणी—त्रिशिरा—इन्द्र के द्वारा त्रिशिरा के वध की स्वना सुके मन्त्रों में पाई जाती है। त्रिशिरा ऋषि के तीन सिर थे। ये लाग है। थे—ग्रतः 'स्वाष्ट्र' कहलाते थे। वृहद्देवता (६-१-१४९) के अनुसार के की भगिनी के पुत्र थे। इस प्रकार ऋसुरों के भागिनेय लगते थे। देवतात्रों की श्रांख बचाकर श्रपने मामा के मज्जल के लिये दुए कार्य का इस पर इन्द्र ने अपने वज्र से इनके तीनों िसरों के। काट मिला से।म पीनेवाले मुख से कपिञ्जल, सुरा पीनेवाले मुख से कलविङ्क, श्रव को मुख से तिचिरि की उत्पत्ति हुई। उसी समय ब्राकाशवाणी ने हुन 'ब्रह्महा' बतलाकर देावी ठहराया। तब सिन्धुद्वीप ऋषि ने आपे हि ( ऋग्वेद १० । ९ ) सूक्त के द्वारा अभिवेक कर इन्द्र की पापमुक्त कर हिंग। त्वाष्ट्रवध-बोधक मन्त्र यह है--

स विज्याययायुघानि विद्वान् इन्द्रेषित श्राप्यो श्रम्ययुष्यत्। त्रिशीर्षायां सप्तरिमं जवन्वान् त्वाष्ट्रस्य चित्रिः समुजे त्रितो गाः। -ऋ वे० १० । दाव

igi

सांख्यायन श्रीत सूत्र (१७ । ५० । १ ), सांख्यायन श्राखयक (५॥ तथा कौषीतिक उप० (३।१) में इसका स्पष्ट निर्देश है। उपित कथनानुसार ज्ञानी होने से इन्द्र के। यह पातक नहीं लगा। 'त्रिशीर्षां तस्म वाङ्मुखान्यतीञ्शालावृकेभ्यः प्रायच्छं तस्य मे तत्र लोमानि न मीयते स्वेहं न इ वै तस्य केनचन कर्मणा लोको मीयते न स्तेयेन न भ्रूणहरयया। अ के रहस्य के। जाननेवाला पुरुष भी किसी प्रकार के पातक से लिए नी श्राचार्यं के कथन का भी यही श्रमिप्राय है। बहुदक्षिणैरयजत ऋतुभिर्विबुधानतर्पयदसंख्यधनैः।

जनकस्तथाऽप्यभयमाप परं न तु देहयोगमिति काएवववा जनक ने बहुत सी द्तिगा देकर अनेक यज्ञ किये। थे। धन देकर त्राह्मणों के तूम किया था तथा उन्होंने भवरित प्राप्त किया। इन कमीं के फल भोगने के लिये छन्हें संसार से नहीं श्राना पड़ा। देसा कायव शाखा का वचन है। ९६॥

कां। [सां ९]

m !

51

11

निह

विषयो नहसवादी जनक के चरित्र का वर्षान 'वृहदारण्यक' उपनिषद् यहें हितीय और चतुर्थ ब्राध्याय में विस्तार के साथ दिया हुआ है। इनके वे क्ष्मीव बाजवल्क्य थे। ये परम कर्मयागी थे। राजा होने पर भी इतने कि इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा या कि इस पूरी मिथिला के जल मं हो वर मेरा कुछ भी नहीं जल जायगा। 'मिथिलायां प्रदीप्तायां न मे दहित

विवय किवन ।। को विहीयतेऽहिरिपुवद् दुरितैर्न च वर्धते जनकवत् स्कृतैः। विश्व । तापमेत्यकरवं दुरितं किमहं न साध्वकरवं त्विति च ॥९९॥ लेक्ष तत्त्ववेत्ता पुरुष युत्र के शत्रु इन्द्र के समान न तो पापों से अवनित की ति। अब इसता है और न जनक के समान पुरायों से वृद्धि पाता है। वह 🎹 मेंने क्यों किया तथा क्यों अच्छा काम किया? इस प्रकार का मनाप उसे कभी नहीं होता ॥ ९९ ॥

विषा - इस श्लोक को प्रतिपादन करनेवाली श्रुति इस प्रकार है-बसुकृतदुष्कृते विधुनुत एवं इ वाव न तपित किमहं साधु नाकरवं किमहं वसक्रवम् ।

बन्द्रशास्त्रपरिशी सनपप्यमुनैव सौम्य कर योन कृतम्। IEAF विविधित्र विषक्ष सदिप शिष्टसरएयवनार्थमन्यवपुरेत्य यते ॥१००॥ सिलिये हे सौन्य ! इस शरार से काम-शास्त्र का परिशीलन करने पर वित्र में किसी प्रकार का देशव उत्पन्न नहीं करेगा तथापि शिष्ट कों के मार्ग का पालन करने के लिये मैं दूसरे शरीर की प्राप्त कर यत्न MI | | 900. ||

कि सत्क्रयाः स कथनीययशा भवभीतिभञ्जनकरीः कथयन्। विशासदं चरणचारिजनैर्गिरिशृङ्गमेत्य पुनरेव जगौ ॥ १०१ ॥ बारी शक्कर संसार के भय की दूर करनेवाली इन कथाओं की कि पेदल चलनेवाले लोगों के लिये दुर्गम पर्वत शिखर पर चढ़कर व बोले—॥ १०१॥ 88

[स्रो।

श्रय साऽनुपश्यत विभाति गुहा पुरतः शिला समतला निष्क सरसी च तत्परिसरेऽच्छजला फलभारनम्रतस्रम्यत्य ॥१०॥

हे शिष्या ! यह देखो । यह सुन्दर गुफा दिखाई पढ़ रही है आगे एक विशाल समतल शिला पड़ी हुई है। उसके पास है हि जलवाली, फलों के भार से मुके हुए पेड़ों से रमणीय तटवाली, यह स शोमितं हो रही है ॥ १०२ ॥

परिपाल्यतामिह वसद्भिरिदं वपुरममादमनवद्यगुणाः।

अहमास्थितस्तदुचितं करणं कलयामि यावदसमेषुकलाम्॥।।

हे पूजनीय गुणवाले ! यहीं पर न्रहकर आप लोग मेरे इस क्यां सावधनता से देखें, जब तक मैं राजा के शरीर में घुसकर काम बीह का अनुभव प्राप्त करता हूँ ॥ १०३ ॥

इति शिष्यवर्गमनुशास्य यमित्रवरो विसष्टकरणोऽधिगुहम्। महिपस्य वर्षी गुरुयोगवलोऽविशद्।तिवाहिकशरीरयुतः 🍴

इस प्रकार अपने विद्यार्थियों के। सिखलाकर उस गुफा में अपो की छोड़कर शङ्कर ने केवल लिङ्गशरीर से युक्त हो, योगवल हे गा शरीर में प्रवेश किया ॥ १०४॥

टिप्पणी-लिङ्गशरीर-श्लोक के 'श्रातिवाहिक शरीर'का अर्थ है लि जिसे ग्रहण कर जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। पीर करें पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, मन तथा बुद्धि इन संत्रह वस्तुओं हे स् 'लिङ्गरारीर' कहते हैं। इस लिङ्गरारीर कृ वर्णन 'सांस्पर्कात इस प्रकार है—

पूर्वोत्पन्नमसक्तं नियतं महदादिस्द्रमपर्यन्तम्। संसरित निरूपमोगं मावैशिवासितं लिङ्गम् ॥ ४० ॥ श्रङ्गष्ठमारभ्य समीर्णं नयन् करन्ध्रमार्गाद्भ बहिरेत्य वेगि करन्ध्रमार्गेण शनैः प्रविष्ट्वान् मृतस्य यावचर्णाम्मेक्षी

स्ता [सां ९]

11809

ही तिह

शर्वा

की

हम्।

: 11

献

W.

Will !

इस बागी शङ्कर ने अपने शरीर के अङ्गष्ठ से आरम्भ कर, दशम द्वार विपुता क्ष प्राप्त प्राप्त-वायु के। पहुँचाया त्रीर ब्रह्मरन्ध्र से बाहर जाकर मरे ह राजा के शरीर में ब्रह्मरन्ध्र से होकर पैर के क्रॉगूठे तक धीरे धीरे है कि होश किया।। १०५ ।।

व्या -- करन्त्रमार्ग = ब्रह्मरन्त्रमार्ग ।

गत्रं गतासोर्वसुधाधिपस्य शनैः समास्पन्दत हृत्पदेशे। यह सह बोदगीतनयनं क्रमेण तथोदतिष्ठत् स यया पुरैव ॥ १०६ ॥ मरे हुए राजा का हृदय-प्रदेश हिलने लगा। उसने आँख खोल र्॥ । १ पहले की तरह उठ खड़ा हुआ ॥ १०६॥

बादौ तदङ्गमुदयनमुखकानित पश्चात नासान्तनिर्यद्निलं शनकैः परस्तात्।

.स्मीलदङ्घिचलनं तदन्यदिक्ष-

व्याकोचमुत्यितमुपात्तवलं क्रमेण ॥ १०७॥

कों। पहले शरीर के ऊपर मुख को कान्ति आई, पीछे नाक से घीरे घीरे हेण मुनिकलने लगा, फिर पैर हिलने-डुलने लगे, अनन्तर नेत्र सुल गये। ह कार घीरे-घीरे शरीर में प्राग्त का संचार हो गया ॥ १०७॥ 師

तं माप्तजीवमुपलभ्य पति मभूत-

हर्षस्वनाः प्रमुदिताननपङ्कनास्ताः।

नायों विरेज्ररक्णोद्यसंम्फुळ-

पद्माः ससारसरवा इव वारिजिन्यः ॥ १०८॥ स प्रकार पति के। जीवित देखकर खिले हुए कमल के समान मुख-की अनेक कियाँ त्रानन्द के मारे शोर मचाने लगी तथा उसी प्रकार किस प्रकार व्यक्तमा के चद्य होने पर खिले हुए कमलवाली, विषे हे राव्यों से गुआरित होनेवाली कशलियी ॥ १०८॥

th

P

हर्ष तासाम्रदितमतुलं वीक्ष्य वामेक्षणाना-मात्तप्राणं नृपमपि महामात्यमुख्याः मह्हाः। दध्मः शङ्कान् पणवपटहान् दुंदुभीश्वाभिन्दनु-स्तेषां घोषाः सपदि विधिरीचिक्रिरे द्यां भुवं वाहित

उत्त वामनयनी खियों के अतुल हर्ष की जानकर तथा । जीवित देखकर प्रधान मन्त्री लोग प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रृ को तथा पण्व, पटह और दुन्दुभियों की बजाया। इन बाजों की विनि आकाश और पृथ्वी में गूँज उठी।। १०६।।

इति श्रीमाधवीये तत्सार्वज्ञ्योपायगोचरः।
संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽयं नवमोऽभवत्।। ९॥
माधवीय शङ्कर-विजय में शङ्कराचार्य की सर्वज्ञता के लाव
के। बतलानेवाला नवम सर्ग समाप्त हुआ।





Al

11 804

त्रा है। का हुन

की हु

K

## शङ्कर का काम-कला-शिज्ञण

व्य पुरोहितमन्त्रिपुरः सरैनेरपितः कृतशान्तिककर्मभिः।
विदितमाङ्गलिकः स यथोन्नितं नगरमास्यितभद्रगनो ययौ ।।१॥
इसके अनन्तर राजा शान्ति कर्म करनेवाले मन्त्रो और पुरोहितों के
विव शास्त्र-विहित माङ्गलिक कृत्य समाप्त कर कल्याणकारक हाथी
प्रवैक्कर नगर में गया ॥ १॥

मिषिगम्य पुरं परिसान्त्वितिशयजनः सचिवैः सह संगतैः।

स्मिपालयदाहतशासनो नृपतिभिर्दिविमन्द्र इवािषराट्॥ २॥

नगर में ज़ाकर राजा ने अपने श्रियजनों के सान्त्वना दी। अन्य

विश्रों के द्वारा उसका शासन आदर के साथ माना जाता था। उसने

स्मिर स्नद्र स्वर्ग का पालन करते हैं॥ २॥

किर स्नद्र स्वर्ग का पालन करते हैं॥ २॥

वि नृपत्तमुपेत्य वसुंघरामवति संयमिभूभृति पृन्त्रिणः।
विविक्तिय परं कृतसंशया इति जज्ञ पुर्नस्पियो मिथः॥३॥
३३३

इस प्रकार संयमियों में श्रेष्ठ शङ्कर के, राजा का रूप भाषक पृथ्वी की रहा करने पर उनके विषय में मन्त्रियों ने सन्देह किया चन लोगों ने आपृस में इस प्रकार बातचीत की—।। ३॥ मृतिमुपेत्य यथा पुनरुत्थितः प्रकृतिभाग्यवशेन तथा ल्यम्। नरपतिः प्रतिभाति न पूर्ववत् समुदिताखिलदिन्यगुणोद्या

राजा मर गया था लेकिन प्रजाओं के भाग्य से फिर से छ म यह राजा पहिले की तरह नहीं माऌम पड़ता है, प्रत्युत समल लिंगा के उद्य होने से यह अपूर्व प्रतीत हो रहा है ॥ ४॥

वसु ददाति ययातिवद्रिंने वद्ति गीष्पतिवद्ग गिरमर्थित्। जयति फारगुनवत् प्रतिपार्थिवान् सकलमप्यवगच्छति ग्रांगा

ययाति के समान याचकों का यह धन देता है; अर्थ के जाते यह राजा बृहस्पति के समान वचन बोलता है; अर्जुन के समान क्रा को जीतता है और शङ्कर के समान सब कुछ जानता है।। दे। अनुसवननिस्टत्वरैरप्वै नितरणपै।रुपशौर्यधैरप्वैः।

श्रनितरसुलभैगुंगौर्विभाति क्षितिप्रतिरेष परः पुमानिबाऽज्ञा

सवन ( यज्ञ में सामरस का निकालना ) के बाद चारों श्रोर्ध वाले दान, पैारुष, शौर्य, धैर्य आदि अन्यत्र दुर्लम आदर्श गुर्णे ह यह राजा साज्ञात् परम पुरुष परमात्मा के समान प्रतीत होता है। अनृतुषु तरवः सुपुष्पिताग्रा बहुतरदुग्धदुधाःश्र गोमहिषा।

क्षितिरभिमतदृष्टिराढ्यसस्या स्वविहित्धर्मरताः प्रजाब मा इसका प्रभाव प्रकृति (प्रजा) के ऊपर देखने ही येग्य है। श्रपनी **चित ऋतु के बिना ही** फूलों के भार से हैं। हैं, गार्य और भैंसे अधिक दूर्ध देती हैं, पृथ्वी पर ख रही है जिससे अन की वृद्धि होती है। समस्त प्रजा अपने धर्म में लगी हुई हैं ॥ ७ ॥

मां विष् १०]

[1]

中

13

d 乖

àF

विस्तिष्यः सर्वदोषाकरोऽपि त्रेतामत्येत्यद्य राज्ञः प्रभावात् । वासक त्वास्ताद्राजवर्क्म प्रविश्य प्राप्ते श्वर्यः शास्ति कश्चिद्धरित्रीम् ॥८॥ या क् ब्रीर क्या कहा जाय ? त्राज इस राजा के प्रभाव से सब देखों प्। विकतिवाला भी यह किलकाल त्रेतायुग के। त्रातिकमण कर वर्तमान है सार्व इस किल में त्रेता से भी अधिक धर्म का आचरण हो रहा है। ह के असे जान पड़ता है कि कोई ऐश्वर्यशाली पुरुष राजा के शरीर में प्रवेश ला हु पूर्वी का पालन कर रहा है।। ८।।

ह्यं गुणवारिधिर्यथा प्रतिपद्येत न पूर्वकं वधुः। का। हाबाम तथेति निश्चयं कृतवन्तः सचिवाः परस्परम् ॥ ९ ॥ मा पह पुरुष गुणों का समुद्र है। हमें ऐसा करना चाहिए जिसमें मानंत इ अपने पूर्व शरीर के। न प्राप्त करें "-ऐसा निश्चय मन्त्रियों ने

न सुन भाषसं में किया ।। ९ ।। श्वते अवि यस्य कस्यचिद्ध विगतासे विपुरस्ति देहिनः। श्विचार्य तदाशु दह्यतामिति भृत्यान् रहिस न्ययाजयन् ॥१०॥ अनन्तर उन्होंने नौकरों का पृथ्वी पर पड़े हुए जिस किसी मृतक मार्थ को के शरीर को विना विचारे हुए शोघ्र जला देने की आज्ञा दी।।१०॥ हों है राज्यघुरं धराधिपः परमाप्तेषु निवेश्य मन्त्रिषु ।

क्षा अने विषयान् विलासिनीसचिवोऽन्यक्षितिपालदुर्लभान् ॥११॥ व राजा ने अपने विश्वस्त मिन्त्रियों के ऊपर राज्य का भार रसकर विसिनो कियों के साथ अन्य राजाओं के लिये दुर्लभ विषयों बेमोगा ॥ ११ ॥

स्फटिकफलके क्योत्स्ताशुभ्रे मनोज्ञशिरोगृहे वर्युवितिभिदींच्यन्नक्षेद्रीदरकेलिषु। अवरदशनं वाह्यावाहं महोत्पलताहनं े रतिविनिमयं राजाऽकाचेंद्वि ग्लहं विजये मियः॥१२॥

[स्रों [म (इसके अनन्तर किव उन भोगों का वर्णन कर रहा है) के समान चमकनेवाले, स्फटिक शिला पर सुन्द्र तिकयावाले क सुन्दर स्त्रियों के साथ राजा जुन्ना खेलता था और एक हुन जीत लेने पर अधर-दशन (होठों का चूमना), गोदी में लेना, के कमलों से मारना और विपरीत रित की बाजी रखता था॥ १२॥

श्रधरजसुधाइलेषाद्रुच्यं सुगन्धि मुखानिल-व्यतिकरवशात् कामं कान्ताकरात्तपियम्। मञ्ज मद्करं पायं पायं त्रियाः समपाययत्

कनकचषकैरिनंदुच्छम्यापरिष्कृतमादरात्॥१॥

वह स्त्री के होठों के स्पर्श होने से अत्यन्त मधुर, मुख बायु के से अत्यन्त सुगन्धित, कान्ता के हाथ से स्वयं लाये गये, मद इति चन्द्रमा के प्रतिबिम्ब पड़ने से चमकनेवाले, मद्य के। बारम्बार खंबो प्यालों में पोता था और अपनी प्यारी खियों को भी पिलाता शाह

पधुपदकतं पन्दस्थिनं पने।हरभाषणं

निभृतपुलकं सीत्कार। ट्यं सरोहहसौरभए। दरमुकु लिता भी पछु जं विसुत्वरमन्मयं

पचरदत्तकं कान्तावक्त्रं निपीय कृती हुए।

शराब को मस्ती में स्त्रियाँ अस्फुट अचर कहती थीं। उनके पर कुछ पसीने के बूँद थे। वे मुख मनोहर बीलनेवाले, रोपिक सीत्कार करनेवाले, कमल के समान सुगन्धित, काम के। प्रकट कर्ल लजा के मारे नेत्रों को कुल बन्द करनेवाले थे तथा दोनों बोर्स क वाले बालों से सुसज्जित थे। स्त्रियों के ऐसे मुखों का बारवार है कर राजा कृतकृत्य हुआ॥ १४॥ व

> विद्वतज्ञघदं संद्ष्टीष्ठं प्रणुज्ञपये।धरं मसृतंभिष्यतं भासीत्साहं रणन्मणिमेलल्ए।

दूवां

231 市村 निमृतकरणं नृत्यद्गात्रं गतेतरभावनं

प्रसमरसुखं प्रादुर्भूतं किमप्यपदं गिराम् ॥१५॥ इसके बाद ऐसा सुरत आरम्भ हुआ जो वाणी के दारा नहीं प्रकट

विस्ते वाय था; जिसमें जाँचें खुली हुई थीं; श्रोष्ठ दन्तचत से घायल थे: अ अत्यन्त पीड़ित थे; जा सुरतकालीन शब्द से युक्त, उत्साह से ह, मिंग की करधनी के शब्दों से व्याप्त था। उस सुरत में गात्र

या। इस रहे थे तथा सुख चारों तरफ फैल रहा था॥ १५॥ मनसिजकतातत्त्वाभिज्ञो मनोज्ञविचेष्टितः

> सकत्वविषयव्याद्युताक्षः सदानुसृतीत्तमः। कृतकुचगुरूपास्त्याऽत्यन्तं सुनिवृ तमानसा

क्रका निधुवनवरब्रह्मानन्दं निरर्गलमन्वभूत्।। १६॥ वं क्षेत्र क्षम-कलात्र्यों के पिएडत तथा रमणीय चेष्टावाले राजा की इन्द्रियाँ विषयों में लगी हुई थीं। उत्तम खियों की सङ्गति से तथा स्तन-रूपी ह हो सेवा करने से उनका हृद्य अत्यन्त आह्वादित हो गया। उन्होंने बुक्षी ब्रह्मानन्द के। बिना किसी बाधा के अनुभव किया।। १६॥ र्रात भोगान् बुसुजे महीसृत् स भोगिनीभिः सहितोऽप्यरंसत ।

मिष्यासातुगतः प्रवीर्णवित्स्यायने तच निरैक्षताद्धा ॥ १७॥ पहिलों की तरह राजा ने भागों का भागा। खियों के साथ रमण कोमशास्त्र के रहस्य के। जाननेवाले राजा ने कामशास्त्र में भाषा मित्रों के साथ बातचीत का आनन्द उठाया तथा उस शास का (ही वं अभ्यास किया ॥ १७॥

कामशास्त्र' को यहाँ पर उसके कर्ता के नाम पर 'वास्यायन' वास्यायन एक नितान्त प्राचीन ऋषि ये जिन्होंने प्राणियों पर का काम के रहस्यों को सममाने के लिये 'कामसूत्र' नामक पुस्तक लिखी स्कों हैं सात अधिकरण, छत्तीस अध्याय, ६५ प्रकरण तथा १६६५

[ Bij |2]

स्थान-स्थान पर प्राचीन श्लोक भी उद्धृत किये हैं। यह क्रिय लगभग तृतीय शतक में इसकी रचना की गई थी। है। वात्स्यायनप्रोदितसूत्रजातं तदीयभाष्यं च निरीक्ष्य सम्बद्ध

स्वयं व्यथताभिनवार्थगर्भं निबन्धमेकं नृपवेषधारी॥ १८॥

वात्स्यायन के विरचित सूत्रों के। तथा उनके भाष्य के। मतीर विचारकर राजा के वेश का धारण करनेवाले शङ्कर ने अभिना मा युक्त एक निबन्ध स्वयं बनाया ॥ १८ ॥

पाराशयवनिभृति पविश्य राज्ञो वर्षीवं विहरति तद्विलासिनीभिः। दृष्ट्वा तत्समयमतीतमस्य शिष्या

रक्षन्तो वपुरितरेतरं जजन्यः॥ १९॥

संन्यासियों में श्रेष्ठ राङ्कर की राजा के शरीर में पुस्तक मुन्दरियों के साथ इस प्रकार विहार करते हुए बहुत दिन बीत गरे। शिष्यों ने शरीर की रचा करते हुए देखा कि निश्चित अविष की इसिलये वे त्रापस में इस प्रकार बातचीत करने लगे-॥ १९॥

श्राचार्येरविषरकारि मासमात्रं

सोऽतीतः पुनरपि पश्चषाश्च घसाः। श्रद्यापि स्वकरणमेत्यं नः सनायान्

कर्तुं तन्मनिस न जायतेऽज्जुकम्पा ॥ २०।

गुरुजी ने तो केवल एक मास की अवधि निश्चित की थी। बीत ही गई, साथ ही साथ पाँच, छः दिन श्रीर भी बीत बते। अपने शरीर में आकर हम लोगों के। कुतार्थ करने की द्या हती में उत्पन्न नहीं हो रही है ॥ २०॥:

किं कुर्मः क्र जु सगयामहे क यामः का जानशिह वसतीति नाऽभिदध्यात्। सां | सां १० ]

प्रत्य प्रात

विज्ञातुं कथमिममीश्महे विचिन्त्या-

प्यासिन्धु क्षितितत्तमन्यगात्रगृहम् ॥ २१ ॥

मिक्। इस लोग क्या करें ? कहाँ ढूँ ढ़े ? कहाँ जायें ? वे कहाँ रहते १८॥ श्रिवह बात हमको कौन बतावेगा ? हम समुद्र से लेकर चारों और मती र कि में बोजकर उन्हें जानने में कैसे समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि वे दूसरे न को होर में छिपे हुए हैं ।। २१ ।।

गुरुणा करुणानिधिना ह्यधुना यदि नो निहिता विहितास्त्यजिताः। जगति क गतिर्भजतां त्यजतां स्वपदं विपद्न्तकरं तिद्दम् ॥ २२ ॥

गुर करुणा के समुद्र ठहरे। उन्होंने यदि इस समय हम लोगों प्रकार अप कपा नहीं की और हमकी छोड़ दिया, ते विपत्ति के नाश गरे। प्रत्याले उनके चरगों की सेवा के । निमित्त अपने सर्वस्व की छोड़नेवाले की की गित इस संसार रहें कहाँ होगी है।। २२॥

क्षिपेन्द्रियजाड्यहन्नवनवाह्वादं मृहुस्तन्वती नित्याश्चिष्टरजोयतीशचरणाम्भोजाश्रया श्रेयसी।

विषय्हविज्मभमाराष्ट्रजिनस्योद्वासना वासना निःसीमा हृद्येन कल्पितपरीरम्भा चिरं भाव्यते ॥२३॥

लोगुण से रहित आचार्य के चरण-कमल की वासना ही इमारे ा कि का परम आधार है। वह समग्र इन्द्रियों की जड़ता के दूर करने-क्षि है। नये-नये आनन्दों को सदा देनेवाली है, कल्याणकारिणी है, के बिनेवाले पातकों के दूर भगानेवालीं है। उसी भावना

म आलिक्सन कर हम लोगों का हृद्य दिन-रात जीवित है।। २३॥

भिवतिरिव सत्त्वपाद्पैः परिगामैरिव योगसम्पदाम् । मगैरिव वैदिकश्रियां सशरीरैरिव तत्त्वनिर्णयेः ॥ २४ ॥

सिं हि

3

ग्र

सधनैर्निजलाभवैभवात् सक्कुडुम्वैरुपशान्तिकान्तया। श्रतदन्यतयाऽखिलात्मकैरनुगृह्येय कदा नु घामिः ॥ २५॥

फलनेवाले सत्त्वरूपी बुचों के समान, योग-सम्पि के मा समान, वैदिक लक्ष्मी की शाभा के समान, शरीर की घारण काले तत्त्वों के निर्णय के समान, अपने लाभ की प्राप्ति से धन्युके समान, शान्ति-रूपी सुन्दरी से कुटुम्बयुक्त पुरुष के समान, व पृथक् न होने के कारण, समस्त संसार के स्वरूप की धारण को तेजस्वी गुरु के द्वारा इम लोग कब अनुगृहीत होंगे १ आह कि ऐसे विशेष गुर्गों से मिएडत आचार्य शङ्कर हम लोगों ग द्या करेंगे ? ॥ २४-२५ ॥

अविनयं विनयनसतां सतामतिरयं तिरयन् भवपावकम्। जयित या यतियागमृतां वरो जगित मे गतिमेष विधासपिक्ष

दुर्जनों के अविनय का दूर करते हुए, सज्जनों के अत्यन कि संसाराग्नि के। शान्त करते हुए जा यृतिराज जगत् में किन करते हैं वे ही मेरी गति हैं। २६॥

विगतमे।हतमाहतिमाप्य यं विधुतमायतमा यतये।ऽभवत्। अमृतदस्य तदस्य दशः सृताववतरेम तरेम शुगर्णवम् ॥ १

मोह तथा श्रज्ञान के। दूर करनेवाले जिन शङ्कराचार्यकेष संन्यासियों ने माया का तिरस्कार कर दिया चन्हीं शङ्करावार्य है। बरसानेवाले नेत्रों के मार्ग में जब हम लोग त्रायेंगे तभी एम के शोक के समुद्र की पार करेंगे अर्थात् आचार्य की दृष्टि जब की इम लोग कृताथ हो जायँगे।॥ २७॥

शुभाशुभविभाजकस्फुरणदृष्टिमुष्टिंघयः

क्षपान्धमतपान्यदुष्कथकदम्भकुक्षिंभ<sup>िर्</sup>। कदा भवसि मे पुनः पुनरनाद्यविद्यातमः र्भम्च • गर्तितद्वयं पद्मुद्ञ्चयनद्व<sup>ग्रम् ॥ ४</sup> स्रो ि स्रो ६० ]

1)

26

हैत की भावना जिससे विल्कुल दूर हे। गई है, ऐसे अद्वेत-१५। है। प्रकाशित करते हुए वे अनादि अविद्या-कृपी अन्धकार की दूर कि को बतेवाले शहर मेरे नेत्रों के सामने कब आवेंगे १ राष्ट्रि के अन्धकार के क्षेत्र मान भेदवादी मतों के ऊपर चलनेवाले राहियों के कुमार्ग में ले जाने-न को विक्र के हिम्स के वे दूर करनेवाले हैं तथा ा<sub>र, क्षे</sub> और श्रश्चम के विभाग करनेवाली दृष्टि के सार का खींच काता केवाले हैं ॥ २८ ॥

का स्वांनां निजपादपङ्कजज्जषामाचार्य वाचा यया ां प्रा हन्यानो पतिकरमणं त्वमिह किंकुर्वाणनिर्वाणया। वर्गाञ्यास्यसि चेत् सुधीकृतपरीहासस्य दासस्य ते

दु:खान्ता न भवेदिती ख्य स पुनर्जानी हि मीनी हि मा ॥२९॥ पविका हं श्राचार्य, मुक्ति के। भी किङ्करी बनानेवाली अपनी वाणी से श्राप । देख क्ते चर्णसेवक मानवों के मति-देष की दूर कर देते हैं। यदि आप वजर म कंवन आवेंगे ते। विद्वान् लोग हमारी हँसी उड़ावेंगे और किसी प्रकार गरे दुःख का अन्त न हो पावेगा। अतः हे पूज्यचरण ! आप इसे जान क्षि। हमें मत मारिए, शीघ्र पधारिए॥ २९॥

वि लेदमुपेयुषि मित्रजने प्रतिपन्नयतिक्षितिमृन्महिमा। हे विमर्थवता शमयन् वचसा निजगाद सरोरुहपाद इदम्॥ ३०॥ के इस तरह मित्र जनों के खिन्न होने पर यतिराज शङ्कर की महिमा

पहें मिली भौति जाननेत्राले पद्मपाद ने अर्थ-युक्त वचन से उनके शोक <sup>।। दूर किया</sup> श्रौर वे यह कहने लगे—॥ ३०॥

पद्मपाद के विचार पर्याप्तं नः क्रैब्यंग्रुपेत्यात्र सखायः क्रत्वोत्साहं भूमिमशेषामिषवानात् ।

विद

術

118

ना त

पद्

#### श्रन्वेष्यामा भूविवराण्यप्यथ च द्यां

यद्वदेवं देवमनुष्यादिषु गृहम् ॥ ३१॥

हे मित्र ! हमः लोगों की नपुंसकता पर्याप्त हो चुकी। आधी लोग मिलकर उत्साह के साथ समय भूमएडल के। खोल डाले। बाद पातालत्नोक तथा आकाश के। भी खोर्जेंगे, जिस प्रकार देवताओं के मनुष्यों में छिपे हुए देवता की कोई खोजता है।। ३१॥

श्रनिर्विएणचेताः समास्थाय यत्नं सुदुष्पापमप्यर्थमाप्नोत्यवश्यम् । मुहुर्विघ्रजालैः सुरा हन्यमानः

सुधामप्यवापुर्द्धानिर्विण्णचित्ताः ॥ ३२॥

क्या आप लागं नहीं जानते कि उत्साही आदमी यल क्रों दुष्प्राप्य अर्थ को अव्स्य प्राप्त कर लेता है। विन्नों से बाल ताड़ित किये जाने 'पर भी उत्साह-भरे देवताओं ने अति दुर्तम हुन। भी प्राप्त कर लिया ॥ ३२ ॥

यद्प्यन्यगात्रप्रतिच्छन्नरूपो

दुरन्वेषणः स्याद् गुरुनस्तथाऽपि। स्वभान्द्रस्यः शशीव प्रकाशै-

स्तदीयर्गुर्णैरेव वेत्तुं स शक्यः ॥ ३३॥ यद्यपि हमारे गुरु दूसरे के शरीर में छिपे हैं अतएव उनका हैं। बहुत ही कठिन काम है तथापि अपने गुणों से वे सी मि जाने जा सकर्त हैं जिस प्रकार राहु के चद्र में रहनेवाले चन्द्रमा मि प्रकाश से ॥ ३३ ॥

इक्षचापागमापेक्षया निर्गता वर्षा तस्येप्रचितं कृष्णवर्त्मधुतिः। विम्रमाणां पदं सम्भुवां भूपतेः

त्राप्तुमहत्यकामात्रणीः संयमी ॥ ३४ ॥

ब्रिप्त के समान द्युतिवाले हमारे गुरु कामशास्त्र की प्राप्ति करने के । क्षेत्रं इस वितवेश से निकलकर बाहर गये हैं। वे स्वयं संयमी हैं तथा श्रिक्ष विश्व प्रदर्शों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कामकला के जानने के क्षि मुन्द्रियों के विलासों के स्थानभूत किसी राजा के शरीर के। क्र किया होगा ।। ३४ ।।

नित्यत्राग्रयाच्याश्रिते निष्ट् ताः

प्राणिना रोगशोकादिना नेक्षिताः। दस्युपीडोडिभताः स्वस्वधर्मे रताः

कालवर्षी स्वरायमेदिनी कामसः ॥ ३५ ॥ कों सारे गुरु नित्य उस होनेवाले पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उनके द्वारा वाल विश्व हैंग, में सब प्राणी सुखी होंगे, रेाग-शाकादि की उन पर दृष्टि न हुआ है | वोरों की पीड़ा से रहित हो कर वे लोग अपने काम में निरत में इन्द्र ठीक समय पर वृष्टि करते हेंगो, तथा पृथ्वी वाञ्छित फलों बेदेनेवाली होगी ॥ ३५ ॥

विदाऽऽतस्यमपास्य विचेतुं निरविधसंसृतिजत्तधेः सेतुम्। विकवरपदकमत्तं यामा न दृथाऽनेहसमत्र नयामः ॥ ३६ ॥ शाचार्य अनन्त संसाररूपी समुद्र के पार लगानेवाले सेतु के समान श्रिव आलस्य छोड़कर गुरुवर शङ्कर के चरण-कमल के खोजने के के हम लोग बाहर निकल चलें। यहाँ व्यथं समय न बितावें ॥३६॥

विभव्यक्त सर्वे मनिस निधाय निराकृतग्रें। विवेश्य शरीरं रिशतुमन्ये निरगुरुदारम्॥ ३७॥ स प्रकार पद्मापाद के वचन के। गर्वहीन सब शिष्यों ने : ध्यान से विवा बदार गुरु के शरीर की रहा। करने में कुछ आदिमियों का रख-बहुमरे लोग खोजने के लिये बाहर निकले ॥ ३७॥

[सर्गे क्षा ते चिन्वन्तः शैलाच्छेलं विषयाद्विषयं सुवमतुवेलम्। प्रापुर्धिककृतविद्युधनिवेशान् स्फीतानभरकनृपतेदे शान्॥ ३८।

वे लोग एक पहाड़ से दूसरे पर, एक देश से दूसरे देश में, हा पृथ्वी पर गुरु की खोजते हुए देवताओं के निवासों को तिरस्त्रत काले अमरुक राजा के विशाल जनपद में पहुँचे ॥ ३८॥

मृत्वा पुनरप्युत्यतमेनं श्रुत्वा वैन्यदि लीपसमानम्। त्यक्त्वा विरहजदैन्यममन्दं मत्वाऽऽचार्यं धैर्यमविन्द्न ॥ ३१।

मरकर फिर से जीनेवाले, पृथु तथा दिलीप के समान गुणी एवा सुनकर उन्होंने इसे अपना आचार्य शङ्कर समका; विरह से स्ता की दोनता छोड़ी, घैर्य्य धारण किया ॥ ३९ ॥

ते च इात्वा गानविलोखं तरुणीसक्तं धरणीपालम्। विविश: स्वीकृतगायकवेषा नगरं विदितसमस्तविशेषाः॥॥

जब उन्होंने जाना कि यह राजा युवतियों का प्रेमी तथा गार्क्षण में त्रासिक रखता है तब धन्होंने समस्त विशेष को जानक ज का वेश घारण कर नगर में प्रवेश किया ॥ ४०॥

राज्ञे ज्ञापितविद्यातिश्वायास्ते तत्संग्रहविधृतातिश्वाः। 16 रमणीशतमध्यगमवनीन्द्रं दृदृशुस्ताराष्ट्रतमिव चन्द्रम् ॥ ॥

**चन शिष्यों ने राजा के। वश में करने के लिये उसके सामों म** चत्कृष्ट विद्याएँ कह सुनाई । शिष्यों ने राजा की सैकड़ों रर्माकी घिरा हुआ इसी प्रकार देखा जिस प्रकार चन्द्रमा ताराओं हे विकास हुआ हो ॥ ४१ ॥ विद्व

वरचामरकरतरुणीकङ्कणरवणमनाहरपश्चाद्वागम्। गीतिगतिज्ञोद्दगीतश्रुतिसुखतानसमुद्धसद्ग्रिमदेशम् ॥ १२।

सुन्दर चामर धार्रण करनेवाली स्त्रियों के कड़्रण से सम्ब पिछ्जा भाग रिजत हो रहा थीं तथा सङ्गीत के जानतेवाले क

ह्या गाई हुई, कर्ण-सुखद तान से उसका अगला भाग चमक । ३८। हा या। ४२॥

में, का श्वनामीकरदण्डसितातपवारणरिखतरत्निकरीटम्।

काले श्राविग्रहमिव रतिपतिमाश्रितश्चविमव सान्तः पुरममरेशम् ॥४३॥ ्ति का बना मुकुट साने की डएडीवाले सफ़द छाते से रिजत हो रहा अससे जान पड़ता था मानों कामदेव ने शरीर धारण किर लिया है | ३१ | अवा देवराज इन्द्र ने भूतल का आश्रय लिया है ।। ४३ ॥

एक वित्वेषाः समासाद्य तां संसदं नयनसंज्ञावितीणीसना भूशजा।

विम्हास्ततः सुस्वरं मूळ्नापद्विदस्ते जगुर्मोहयन्तः समाम्।१४४ इचिर वेशवाले शिष्यों ने उस सभा में उपस्थित है। कर राजा के इशारे श्रासन प्रहण किया तथा उनकी आज्ञा पाकर मृच्छना के ॥ अविनेताते इन कलांवन्तों ने सभा के। मेाहित करते हुए मधुर

गानहिना गाया । ४४ ।।

हर हा विष्णी--स्वरों के क्रम से आयें इ तथा अवरोह की मूच्छ्रना कहते हैं:-क्रमात् स्वराणां सप्तानां त्रारोहश्चावरोहण्यम्। सा मूच्छ्रेति उच्यते। व संगतिमपास्य गिरिश्यङ्गे तुङ्गविटिपनि संगमजुषि त्वदङ्गे। ४१। मिरिवाः सकलुवान्तरङ्गाः संगमकृते भङ्गग्रुपयन्ति भृङ्गाः॥४५। मों में (इस गान के ज्याज से शिष्य लोग अपने गुरु का प्रबोध कर रहे मिलें कि कहना है - हे सङ्ग ( श्रुति, स्मृति आदि पुष्प-रस के

वे वित्वाले ) ! तुम्हारा साथ छोड़कर ऊँचे ऊँचे पेड़वाले ।पहाड़ भीटी पर तुम्हारा निर्जीव शरीर पड़ा हुआ। है। तुम्हारे, शिष्यों का विद्वास से भर गया है। वे लोग उस शरीर की रज्ञा करने में बहुत

शामका रहे हैं।। ४५॥

ष्वग्रसमयसंचयकृते प्राश्चं मुञ्चित्रवेह संचरसि प्रपर्श्वम् 1

前

ऐस

स्त

R

F

#### पश्चननमुख पश्चमुखमप्यनश्चं-

स्त्वं च गतिरिति किंच किल विश्वतोऽि ॥ ॥ श्राप पठचशर कामदेव के सिद्धान्तों के। प्रह्मा करने के लिये का शारीर के। छोड़कर इस नये प्रपद्ध में घूम रहे हैं। हे मृतुष्यों में तुम अपने पञ्चमुख्य अर्थात् शिव-स्वरूप के। नहीं प्राप्त का हो। तुम हमारी गति है।, तुम क्यों ठग लिये गये हे। १॥ ४६॥

पर्वशशिम्रुख सर्वमपहाय पूर्व कुर्वदिह गर्वमनुसृत्य हृदप्र्वम् । न स्मरस्रि वस्त्वस्मदीयमिति

कस्मात् संस्मर तदस्मर परमस्पदुक्त्या॥ १० पूर्णिमा के चन्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाले हे राहुर । आ दम आदि सब प्राचीन गुणों को भूलकर इस नये राग्री हे व तादात्म्य समक अभिमानी हो गये हैं। अपूर्व हृद्य को धारण गरे हमको आपने बिल्कुल सुला दिया। हे अकाम । आप मेरे ल अपने अष्ठ स्वरूप को स्मरण की जिए। इस नवीन वेगां अभिमान धारण न कर, अपने असली स्वरूप के। धारण की विषा हि

आध्यात्मिक गायन

नेतिनेत्यादिनिगमवचनेन निपृंशं निषिध्य मूर्तामूर्तराशिम्। यदृशक्यनिद्वयं स्वात्मरूपतया

जानित के विदास्तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ १४।

[ पद्मपाद का ब्राध्यात्मिक गान यहीं से ब्रारम्भ होता ।

द्वारा गीति के व्यार्ज से परमतत्त्व का शास्त्रीय वर्णन प्रख्व कि ।

यह गायन ब्राद्वीत वेदीन्त के रहाँस्यों से ब्रोत-प्रोत है। इसे वृत्ते

1 80

आ

र हे व

व्य

मेरे बब

135

1 10

क्षा अपने शुद्ध रूप का परिचय मिल जाता है। राज्य पाने तथा क्षानिकास में लिस रहने की वाञ्छा समाप्त हो जाती है। यह गायन साहित्य से ॥ 🏋 व रर्गन दोनों दृष्टियों से नितान्त रमणीय है।

लिये मत हपनिषद् 'नेति' 'नेति' ( यह नहीं, यह नहीं ) वचनों के द्वारा मूर्त यों में में अपूर्त समग्र पदार्थों का भली भाँति निषेध कर उसे इस जगत का का हो क्षित्रान बतलाते हैं; सब प्राणियों के आत्मरूप होने के कारण उसका क्षिय कथमपि नहीं किया जा सकता। जा पुरुष ब्रह्म का निषेध भी इता है ता उस निषेध का कोई साची अवश्य ही होगा। साचीरूप हे ही परमतत्त्व सर्वत्र अवभासमान हो रहा है। विद्वान् लोग जिसे शासस्तर जानते हैं वह तत्त्व दुम्हीं हो ॥ ४८ ॥

लाबमुत्पाच विश्वमनुप्रविश्य गृहमन्मयादिकाशतुषजाते । क्यया विविच्य युक्त्यवघाततो

यत्तराडुलवदाददति तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ ४९ ॥

पानल तुष ( भूसी ) के भीतर छिपा रहता है। चतुर लोग उसे रेश में का। स्कर भूसी की अलग कर देते हैं और चावल की निकाल लेते हैं। पर-🛮 के साचात्कार की कथा इसी प्रकार की है। ब्रह्म ने आकाश आदि हों के उत्पन्न कर उसके भीतर प्रवेश किया। अन्नमय, प्राणमय, मोमय, विज्ञानमय तथा आनन्द्मय-इन पाँचों केशों के भीतर वह सा बिपा हुआ है कि बाहरी दृष्टि रखनेवाले व्यक्तियों के लिये उसकी जा का पता ही नहीं चलता । विद्वान् लीग युक्तियों से इसकी विवेचना में बावल की भाँति जिस आत्मतत्त्व का साद्यात्कार करते हैं वह तत्त्व हिंदी ॥ ४९ ॥

विषमविषयेषु संचारियोऽक्षा-श्वान् दे। षदर्शनकशाभिषाततः ।

योग

Ùŧ

बेग

### स्वैर' संनिवर्त्य स्वान्तरिष्मिभिधीरा बध्नन्ति यत्र तत्त्वमिस तत्त्वम् ॥ ५०॥

सब इन्द्रियों के आश्रयभूत तत्त्व तुम्हीं हो। ऊँची-नीची मूनि मनमाना दौड़नेवाले घोड़ों को कोड़े मारकर रिस्सियों से अच्छी तहते कर एक स्थान में खूँटे में बाँध दिया जाता है। उसी फ़्राह हिन्द्रियाँ विषम विषयों में लिप्त हो कर सञ्चरण कर रही हैं। कि लोग विषयों में देश दिखलाकर के। ड़े मारकर उन्हें रोहते हैं त्या कि वृत्ति हमी रिस्सियों से इन इन्द्रियह्मपी अश्वों को जिस परमतत है

शङ्क (खूँटे) में बाँधते हैं, वह तत्त्व तुम्हीं हो ।। ५०॥
टिप्पणी—इन्द्रियरूपी अश्वों का मुन्दर वर्णन कठोपनिषद् (गा

श्रात्मानं रियनं विद्धि शरीरं रथमेव तु । बुद्धिं तु सारियं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ।। इन्द्रियािष हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् । यस्तु विज्ञानवान् भविति युक्तेन मनसा सदा ॥ तस्येन्द्रियािषा वश्यानि सदश्वा इव सारथेः ।

व्याद्यत्ताप्रदादिष्वनुस्यूतं तेभ्योऽन्यदिव पुष्पेभ्य इव स्नत्रम्। इति यदौपाधिकत्रयपृथक्तवेन

विदन्ति सूरयस्तत्त्वमिस तत्त्वम् ॥ ५१ ॥

तीन अवृत्थाएँ होती हैं—जाप्रत्, स्वप्न तथा सुपुप्ति (गादी वी आत्मा इन तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूत होकर भी इनसे पूर्व कि है जिस प्रकार पुष्पमाला में डोरा सब फूलों में विद्यमान रहते पर्व सब से अलग रहता है। इन तीनों उपाधियों से प्रथक कर विद्वर्ग जिस तत्त्व के। जानते हैं वह तत्त्व तुम्हीं हो।। ५१।।

1

वी मृषि

# पुरुष एवेदिमित्यादिवेदेषु सर्वकारणतया यस्य सार्वातम्यम् । हाटकस्येव सुकुटादितादात्म्यं

सरसमाम्नायते तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ ५२॥ जिल्ला पुरुष के विषय में श्रुति कहती है—'पुरुष एवेदं सर्व यद् मृतं यक्च विषय में श्रुति कहती है—'पुरुष एवेदं सर्व यद् मृतं यक्च विषय में श्रुति कहती है—'पुरुष एवेदं सर्व यद् मृतं यक्च विषय में श्रुति कहती है, भूतकाल में था मिला में चत्पन्न होगा वह सब पुरुष (ब्रह्म) ही है; 'सर्व मिला में चत्पन्न होगा वह सब पुरुष (ब्रह्म) ही है; 'सर्व मिला मिला में इस विश्व की चत्पत्ति, क्षियति तथा लय होता है। इन वचनों है। इसी से इस विश्व की चत्पत्ति, क्षियति तथा लय होता है। इन वचनों क्षिप्रकार सुवर्ण अपने कार्यकप सुकुट आदि का कार्या भी है तथा आता भी है। वह परम तत्त्व तुम्हीं हो॥ ५२॥

यश्चाहमत्र वर्ष्मी भामि सोऽसौ योऽसौ विभाति रविमएइले से।ऽहमिति । वेदवादिनो व्यतिहारतो यदध्यापयन्ति

यत्नतस्तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ ५३ ॥

इस शरीर में जो चमक रहा है वहो सूर्य-मएडल में भी विद्यमान है श्रीर जो सूर्य-मएडल में चमक रहा है वही इस शरीर में भी आत्मरूप श्री वसक रहा है। इस प्रकार व्यतिहार (परिवर्तन) के द्वारा वेदवादी श्री जिस तत्त्व की बतलाते हैं वह तत्त्व तुम्हीं हो।। ५३।।

विशेषि उपनिषद् का यह स्पष्ट कथन है कि सूर्य-मण्डल के मीतर जो कि मार्थ की रहा है वही मनुष्य की दिहनी ह्याँख में भी चमक रहा है। प्रांधी पुरुष की दिहनी ह्याँख में जो चमक रहा है सूर्य में वहीं विद्यमान क्षित से ह्या के हादित्या य एव एतिसमन् मण्डले पुरुषो यश्चाय दिव्योऽचन् कि स्वीति से हादित्या य एव एतिसमन् मण्डले पुरुषो यश्चाय दिव्योऽचन् कि से वित्योवन्योत्यहिमन् प्रतिष्ठितौ।

#### वेदानुवचनसद्दानमुखधर्भैः श्रद्धयाऽनुष्ठितैर्विद्यया युक्तैः। विविदिषन्त्यत्यन्तविमलस्वान्ता

ब्राह्मणा यद्भं ब्रह्म तत्त्वमसि तत्त्वम् ॥ ५१।

बेद के अध्ययन, दान, यज्ञ, तप आदि कर्मों के। श्रद्धापूर्व क तथा डपासना करने से जिन ब्राह्मणों का हृद्य अत्यन्त निर्मल है। वे ही ब्राह्मण जिस ब्रह्म का शुद्ध चित्त से जानने की इच्छा करों। तत्त्व तुम्हीं हो ॥ ५४ ॥

टिप्पणी —उपनिषद् का स्पष्ट कथन है कि ब्राह्मण लोग वेर के क्य यज्ञ, दान, तपस्यादि के द्वारा उस परम तत्त्व के जानने की इच्छा करों । घमों के सम्पादन करने से जब ज्ञानी पुरुष का चित्त निर्मल है। जाता है। ब्रह्म के जानने में समर्थं होता है।—'तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विकितं यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन' (बृहदा० उपनिषद् ४ | ४ | २२१)

#### शमद्मापरमादिसध्यनैर्धीराः

स्वात्मनाऽऽत्मनि यद्निवष्य कृतकृत्याः। अधिगतामितसचिदानन्द रूपा

न पुनरिह खिद्यन्ते तत्त्वमिस तत्त्वम्॥ ५५॥

विद्वान् लोग शम (मन का निम्रह), दम (इन्द्रियों का नि उपरम (वैराग्य) आदि साधनों के द्वारा अपनी बुद्धि में अपने सि खोजकर अनन्त सिचदानन्द-रूप जिस तत्त्व के पाने में समर्थ है तथा उसे पाकर जन्म-मर्ग्य से रहित होकर आवागमन हे ही मुक्त हो जाते हैं वह तत्त्व आप ही हैं।। ५५॥

टिपाणी--इस पद्य में प्रतिपादित अर्थ का वर्णन अति इह प्रा है—'शान्तो दान्त अपर्रतिस्तितित्तुः समाहित श्रास्मन्येवाऽऽस्मानं पर्वत 1

-बृहदारग्यक ४ |४|<sup>१</sup>।

H

-

in

अविगीत्रमेवं नरपतिराकएर्य विणितात्मार्थम् । विससर्ज पूरिताशानेतानिक्रातकर्तव्यः ॥ ५६ ॥

राजा ने आत्मतत्त्व का वर्णन करनेवाले इस अनिन्दित गीत के प्रा मुनकर अपने कर्तव्य का भली भाँति पहिचान लिया और इनकी र्षे हे बाराओं की पूरा कर, इन्हें विदा किया।। ५६॥

बद्भवोधितः सदसि तैरवलम्बय मुच्छीं निर्गत्य राजतनतो निजमाविवेश। गात्रं पुरोदितनयेन स देशिकेन्द्रः

संज्ञामवाप्य च पुरेव समुत्यितोऽभूत् ॥ ५७ ॥

समा में उन कजावन्तों के द्वारा सममाये जाने पर शङ्कर मूच्छित हो वि। उन्होंने राजा के शरीर की छोड़ दिया और अपने शरीर में एले कहे गये प्रकार से घुस गये। चेतना की प्राप्त कर फिर वे छ खड़े हुए ॥ ५७ ॥

ब्दनु कुहरमेत्यपूर्वेद्दष्टं नरपतिभृत्यविसृष्टपावकेन ।

निनवपुरवलोक्य दह्ममानं ऋदिति स योगघुरन्धरो विवेश ॥५८॥

इसके बाद पहिले देखी गई गुफा में जाकर याग-घुरन्धर शङ्करा-वर्ष ने देखा कि राजा के नौकरों ने उनके शरीर में आग लगा वे है तथा वह जल रही है। यह देखकर उन्होंने उसी जलते हुए हिर्तर में प्रवेश कर लिया। ५८॥

सपिद दहनशान्तये महान्तं नरमृगरूप्मधीक्षजं शरण्यम्।

जितिभिर्घिकचा लसत्पदाभिस्त्वरितमते। षयदात्मवित्रधानः। ५९।। विकातियों में श्रेष्ठ राङ्कर ने इन्द्रियजन्य ज्ञान से अगन्य, शरण निवित्, नरिंह भगवान् के मुन्दर पदवांली श्रुतियों से आग शीघ

ा के लिये तुरन्त प्रसन्न किया ॥ ९९ ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

सवं {o:

है। जा करते हैं।

के ब्रह्म

dil वा रे ताः

निक्ति

44

同间 H र्व हैं

नी

MA

[ 41 (:

ग्या

गा

नरहरिकुपया ततः प्रशान्ते प्रवत्ततरे स हुताशने अविष्टः। निरगमदचलेन्द्रकन्दरान्ताद्विधुरिव वक्त्रविलाद्विधुन्तुद्रिय ॥

डसके बाद नरेसिंह की कृपा से आग शान्त हो गई। बस गुष् घसकर शङ्कर कन्द्रा के भीतर से यों निकले जिस प्रकार चन्द्रमा ए मुँह के छेद से निकलता है।। ६०॥

बद्तु शमधनाधिपो विनेयैश्विरविरहादतिवर्धमानहादैः। सनक इव द्वतः सनन्दनाद्यैर्जिगमिषुराजनि मण्डनस्य गेह्य्॥

तत्पश्चात् तपस्त्रियां में श्रेष्ठ शङ्कर बहुत दिनों के निरह से कर शाकाकुल होनेवाले सनन्दन आदि शिब्सों के साथ सनक ऋषि हे हर मगडन मिश्र के घर गये ॥ ६१ ॥

तद्तु सद्नमेत्य पूर्वदृष्टं गगनपथाद् गितिक्रियाभिषानम्। विषयविषनिष्टत्ततर्षे ग्रुच्चैरतज्ञत मएडनमिश्रमक्षिपात्रम् ॥ १॥

अनन्तर पहिले से पहचाने हुए घर में जाकर उन्होंने मएडन लिं। देखां। उनका कमकाएड में अभिमान विल्कुल नष्ट हो 'गया वार्षे विषय-रूपी विष से उनकी श्रभिलाषा नितान्त दूर हो गई थी ॥ ११। तं समीक्ष्य नभश्च्युतं स च प्राञ्जित्ताः प्रणतपूर्वविग्रहः। अर्हणाभिरभिष्डय तस्थिवानीक्षर्णैरनिमिषैः पिविनिव ॥ ६॥

उन्हें आकाश से उतरे हुए देखकर मिश्रजी ने शरीर का आबा मुकाकर प्रणाम किया और पलक न गिरानेवाले नेजों से उन्हें की देखकर उनको पूजा करने के लिये वे खड़े रहे। ६३॥

स विश्वक्षे वत सत्यवादी पपात पादाम्बुजयार्यतीशः। यहं शरीर' मम यच सर्व तवेति बादी मुदितो महाला॥ ॥

R सत्यवादा विश्वरूप शङ्कर के चरण-कमलों पर गिर पहे वा घर, यह शरीर, मेरी सर्वस्व आपका ही है' यह कहते हुए वे ्रमसन्न हुए॥ ६४॥

H

वात करने में अत्यन्त कुशल, प्रेम से प्रणाम करनेवाली मण्डन

बात पाप करनवाली मएडन ब्रीपली शारदा प्रिय पति के द्वारा पहिले पूजा किये गये, आसन पर बैठे क्रीपली हैं, पिड़तों के द्वारा चारों खोर से चिरे हुए, मुनि से बोली ॥ ६५॥

ह्यानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनाम्।

ब्रह्मणे। ज्ञिपति ब्रह्मन् भवान् साक्षात् सदाशिवः ॥ ६६॥ शारदा—समस्त विद्यात्रों के आप स्वामी हैं, सब प्राणियों के बार् ईश्वर हैं, ब्रह्मा के आप स्वामी हैं। हे ब्रह्मन् ! आप साज्ञात्

स्ति मामविजित्य तथैव यन्मद्नशासनकामकलास्विप ।
स्ववोधकृते कृतिमाचरस्तिद्द मर्त्यचिरित्रविडम्बनम् ॥ ६७ ॥
समा में मुक्ते न जीतकर कामशास्त्र में कथित कामकलाओं के
समें लिये श्रापने जी कुछ प्रयुत्न किया है, वह मानव-चिर्त्र का श्रतुस्त्रामात्र है। श्रन्यथा श्राप सर्वेझ हैं, जगत् की केाई विद्या नहीं जा
स्त्रामात्र है। श्रन्यथा श्राप सर्वेझ हैं, जगत् की केाई विद्या नहीं जा

त्या यदावां विजितौ परात्मन्न तत्त्रपामावहतीड्य सर्वया।

जिलाशिभभृतिर्न मयूखशालिना निशाकरादेरपकीर्तयें खलु॥६८॥

है पूजनीय! आपूने हम देानों स्नी-पुरुषों के। पराजित किया है उससे

मिलोगों की किसी प्रकार की लज्जा नहीं है। क्या सूर्य के द्वारा किया

विपासव चन्द्रमा की अपकीर्ति फैलाता है १॥ ६८॥

श्वातम्यं धाम कामं प्रयास्याम्यहिस्यच्छं मामनुहातुमहेन्।

श्वामन्त्रयान्तिहितां योगश्वन्त्या पृष्ट्यन् देवीं भाष्यकर्ता बमाषे ६९

श्व में अपने निर्माल लोक अर्थात् ब्रह्मलोक्ष के अवश्य जाऊँगी।

श्व । आप छपया मुसे जाने की आज्ञा दीजिए। इतना कहकर

[ An |0]

m

加

計

अन्तर्धान होनेवाली शारदा से —योग-शक्ति से देखते हुए— (शङ्कर) बेाले—॥ ६९॥

जानामि त्वां देवि देवस्य धातुर्भायामिष्टामृष्टमूर्तीः सगम्यात्। वाचामाद्यां देवतां विश्वगुप्तये चिन्मात्रामप्यात्तत्वक्षम्यादिका

हे देवि ! मैं तुम्हें ब्रह्मा की प्रिय भार्या, अष्टमूर्ति शहूर की की वाणी की आद्या देवता, चिन्मयी होने पर भी संसार के पालन के लक्ष्मी, उमा आदि रूपों का धारण करनेवाली सममता हूँ ॥ ७०॥

तस्पादस्मत्कविपतेष्वचर्यमाना स्थानेषु त्वं शारदाल्या दिक्षं इष्टानर्थातृष्यशृङ्गादिकेषु क्षेत्रेष्वास्त्रव प्राप्तसंत्तिषाना॥॥

इसलिये ऋष्यशृङ्गादि चेत्रों में मेरे द्वारा बनाये गये मेर्ने शारदा नाम से पूजा प्राप्त करो तथा अभिलिषत वस्तुओं के हैं। सक्जनों के पास सदा निवास करो ॥ ७१ ॥

टिप्यणी—जिस ऋष्यशृङ्क चेत्र का उल्लेख इस पद्य में है उसे इस श्रृ होरी कहते हैं। यह स्थान, मैसूर राज्य के पश्चिम भाग में एक क्र वीर्यस्थान है। शङ्कराचार्य द्वारा स्थापित पीठों में यह सर्वश्रेष्ठ है।

तथेति संश्रुत्य सरस्वती सा प्रायात् प्रियं धाम पितामहस अदशंनं तत्र समीक्ष्य सर्व आकस्मिकं विस्मयमीयुह्नैः।।

ऐसा ही हो-यह प्रतिज्ञा कर वह सरस्वती ब्रह्मा के लोकों मा गई। वहाँ शारदा के अकस्मात् अन्तर्धान हा जाते से सब लोग न विस्मित हुए।। ७२॥

तस्या यतीशाजितभर्तः यतित्वजात-वैभव्यसंभवश्चा अवमस्पृशन्त्याः। अन्तर्धिमेक्ष्य मुद्दिताऽजनि मण्डनोऽपि तत्साधु वीक्ष्म मुमुदे यतिशेखरश्च ॥ ७३॥ [HTE 80]

F

i

विताल शार्फ्टर के द्वारा अपने पित के जीते जाने पर तथा उनके क्षेत्राल शार्फ्टर के द्वारा अपने पित के जीते जाने पर तथा उनके के कारण शारदा प्रथ्नों को विना क्षेत्र अन्तर्धान हो गई। इससे मण्डन मिश्र भी प्रसन्न हुए और अद्भुत घटना को देखकर यितवर शङ्कर भी प्रसन्न हुए॥ ७३॥ विधिपूर्व दत्त्वा वित्तं यागे सर्वम्। आतारोपितशोचि इकेशो भेजे शङ्कर मस्तमिताशः॥ ७४॥ मण्डन मिश्र ने भी विधिपूर्वक यहा में अपना धन दे डाला। अपने अपनी अपिहोत्र की आग रखकर अर्थात् गृहस्थ धर्म से सब नाता को और संसार की आशा छोड़ वे शङ्कर की सेवा करने लगे॥ ७४॥

एयहाय शङ्करगुरुर्विदुषोऽस्य कुर्वन्।
कर्णे जगौ किमपि तत्त्वमसीति वाक्यं

सन्यासगृह्यविधिना सकलानि कर्गा-

कर्योजपं निस्तित्तसंसृतिदुःसहानेः ॥ ७५ ॥

गुर शङ्कर ने मगडन पिडित के समस्त कीयों के। संन्यास-प्रतिपादक

मस्त्र की विधि से मन्ट से निपटाया और इनके कान में 'तत्त्वमितं'

स्वा कह सुनाया जो संसार के दुःखों की हानि का सूचक है।। ७५॥

किंगासपूर्व विधिवद्ग विभिन्ने पश्चादुपादिसद्याऽऽत्मतत्त्वम्।

स्वार्यवर्यः श्विमक्तान्त्र

मार्चार्यवर्यः श्रुतिमस्तकस्थं तदादिवाक्यं पुनरावभाषे ॥ ७६ ॥

मण्डन ने भी संन्थास लेने के बाद विधिवत् भिद्या माँगी तथा पीछे

मण्डन के सीखा। श्राचार्य शङ्कर ने फिर उनसे उपनिषदों के

मित्रमितं वाक्य का श्रर्थ-सहित विवेचन किया ॥ ७६ ॥

यहाँ से लेकर १०२ श्लोकों तक श्राचार्य शङ्कर ने मगडन मिश्र को के बेदान्त का तत्त्व बड़ी सुगमता के सीय सिखलाया है। पहलें श्रात्मा के हिंदान्त का तत्त्व बड़ी सुगमता के सीय सिखलाया है। पहलें श्रात्मा के हिंदा मन तथा बुद्धि से पृथक् दिखलाकर उर्धकी स्वतन्त्र सत्ता श्रीर का परिचय दिया गया है। श्रानन्तर विशास धारण कर ब्रह्मवादी गुरु से

A

1

1

T

1

ब्रात्मा के अवग, मनन तथा निदिध्यासन का उपदेश दिया भाषा है। द्रशंन व्यावहारिक दर्शन है। इसलिये ऋदे त-तत्त्व को ऋपने जीवन का बनाकर जीवन को फैसे सुधारा जा सकता है, इस बात का वर्णन हन में बड़ी मार्मिकता के साथ किया गया है।]

मएडन मिश्र को वेदान्त का उपदेश त्वं नासि देहो घटवद्धचनात्मा रूपादिमत्त्वादिह जातिमत्त्वा ममेति भेदमथनादभेदसंप्रत्ययं विद्धि विपर्ययोत्यम् ॥ ७०।

तुम यह देह नहीं हो। देह तो घट के समान चैतन्यहीन हो। जड़ है। यह शरीर रूपादि गुर्णों से युक्त है तथा मनुष्य, पुत जातियों से भी युक्त है। परन्तु आत्मा रूप, स्पर्श आदि गुणें है। है तथा जाति से रहित है। शरीर के विषय में यह इमारी हु कार कि यह शरीर मेरा है। इस प्रकार यह शरीर आत्मा से भिन्न है है।

> बोप्या हि बोप्यव्यतिरिक्तवोपका दृष्टो घटादिः खलु तादशी ततुः। **दर्यत्वहेते।**व्यतिरेकसाधने

> > त्वत्तः शारीरे कथमात्मतागतिः ॥ ७८॥

डरडे की चाट लगने से घड़ा फूट जाता है। यह हमारा कि अनुभव है। यहाँ पर दे। पदार्थ हैं। एक वह घट है जो नहीं है ( लीप्य )। दूसरा वह द्राइ है जो उसे नष्ट कर देता है । इस प्रकार लोपक, लोप्य से हमेशा भिन्न हुआ करता है। सी इस शरीर की भी दशा है। यह शरीर दृश्य है आता इसकी पदार्थ होगा वह उससे भिन्न होगा। अर्थात् द्रष्टा आला हा से सदा पृथक् है। ऐसी दूशा में शरीर में आत्म-बार जा सकता है ? ॥ ७ ॥

नापीन्द्रियाणि खूलु तानि च साधनानि दात्रादिवत् कथममीषु तवाऽऽत्मभावः।

H

ì

# वशुर्वियमिति भेदगतेरमीषां

स्वमादिभावविरहाच्च घटादिसाम्यम् ॥७९॥

वि वित्रयाँ भी आत्मा नहीं हो सकर्ती क्योंकि वे काटने के साधन परशु का हुँ सुवे के समान केवल साधन मात्र हैं तो उन्हें आत्मा कैसे कहा जाता है के समान केवल साधन मात्र हैं तो उन्हें आत्मा कैसे कहा जाता है 'मेरी यह आँख है " ऐसी प्रतीति यह बतलाती है कि नेत्र जाता से भिन्न है तथा स्वप्न और सुषुप्ति में इन्द्रियों की वृत्ति न होने के अप वे घट आदि जड़ पदार्थों के समान हैं ॥ ७९ ॥ वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः । वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः । वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः । वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः । वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः । वहात्मतेषां समुदायगा स्यादेकच्ययेनापि भवेन तदीः ।

बाने पर समुदाय की विकल है। ने के कार्य उसकी आत्मा कैसे माना किया ! यदि प्रत्येक इन्द्रिय की आत्मा कहा जाय ता एक ही शारीर बंदिक किया करनेवाले अनेक आत्माओं के रहने के कारण शरीर सही जायगा !! ८० !!

त्रात्मत्वमन्यतमगं यदि चक्षुरादे-श्चक्षुर्विनाशसमये स्मरणं न हि स्यात्। एकाश्रयत्वनियमात् स्मरणानुभूत्या-

दृष्ट श्रुतार्थिवषयावगितश्च न स्यात् ॥ ८१ ॥
यदि च छ श्रादि इन्द्रियों में से किसी एक के। श्रात्मा माना जाय तो
यह के नष्ट हो जाने पर स्मरण नहीं होगा। स्मरण श्रीर श्रुमव का
नियम यह है कि ये दोनों एक ही श्राश्रय में रहते हैं। ऐसी दशा में
श्रुमव करनेवाली नेत्र इन्द्रिय नष्ट हो ग्राई तब इस विषय का स्मरण
थीं हो सकेंगा। इस प्रकार देखे गये श्रीर सुने गये विषय का ज्ञान
थीं होगा। श्रतः इन्द्रियों को श्रात्मा मानना इचित नहीं है।। स्न१।।
पनाऽपि नाऽऽत्मा करणत्वहेतामेना मदीय गतमन्यते।ऽभूत् ।
ति मतीतेव्यीमचारितायाः सुप्ती च तिचन्मनसे।विविक्तता।।८२।।

मन भी आत्मा नहीं है क्योंकि ज्ञान उत्पन्न करने में पह करति है तथा मन के विषय में यह भी प्रतीति होती है कि यह मेरा मन के जगह चला गया था। सुषुप्ति में मन का लय भी है। जाता है। प्रकार मन और आत्मा भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं॥ ८२॥

अनयैव दिशा निराकृता न च बुद्धेरपि चाऽऽत्मता सुव अपि भेदगतेरनन्वयात् करणादाविव बुद्धिमुक्मा भी। ॥() इसी प्रकार बुद्धि की आत्मा भी नहीं माना जा सक्र एक ता उसमें भेद ज्ञान होता है और दूसरे वह भी सुर्थ लीन हो जाती है। इस प्रकार इन्द्रियों के समान बुद्धि के श्रात्मा नहीं मान सकते ॥ ८३॥

नाहंकृतिश्चरभथां तुपद्भयागात् प्राणा मदीया इति लोकनाता प्राणोऽपि नाडडत्मा भवितुं पगरभः सर्वीपसंहारिणि सन् सुन्ते

श्रहङ्कार भी श्रात्मा नहीं है, क्योंकि उस शब्द के अन्तवाला है। या 'कार' शब्द कियावाची है। लोक में यह अनुभव है कि गए हैं। सुषुप्ति में प्राणों के रहने पर भी इस अनुभव के कारण की श्रात्मा नहीं मान सकते ॥ ८४ ॥

एवं शरीराद्यविविक्त श्रात्मा त्वंशब्दवाच्ये।ऽभिहितोऽत्र वा तदे।दितं ब्रह्म जगनिदानं तथा तथैक्यं पद्युग्मबोध्यम् 🌃

इस प्रकार आत्मा शरीर इन्द्रिय आदि से भिन्न है। कि इस वाक्य में वही 'त्वं' पद के द्वारा कहा गया है तथा 'तद्' पर के जगत् के कारमा ब्रह्म का बोध होता है और इन दोनों पदों के हमा वा गंम्य अर्थ की एकता यह वाक्य बतलाता है।। ८५॥

क्यं तदेक्यं अतिपाद्रयेद्भ वचः सर्वज्ञसंमृहपदाभिषिक्षीः। न होकता संतमसमकाश्योः संदृष्टपूर्वा न च दृश्यते अव 9

M

yfi i

ì

न्। [सर्ग १०] प्रत-परनेत विचारणीय प्रश्न यह है कि ब्रह्म सर्वज्ञ है और श्रात्मा क्ष है। ऐसी दशा में दोनों को एकता कैसे मानी जाय १ प्रकाश बीर ब्रान्थकार में एकता न तो पहले देखी गई है और न इसी समय र्ह्मान है। आत्मा है अन्धकार-रूप और ब्रह्म है प्रकाश-रूप। दोनों क्षे एकता कैसे ? ।। ८६ ॥

सत्य' विरोधगतिरस्ति तु वाच्यगेय' साऽयं पुमानितिबद्त्र विरोघहाने:। ब्रादाय वाच्यमविरोधि पदद्वयं तत तक्ष्यैकवोधनपरं नतु का विरोधः ॥ ८७ ॥

इत्तर-ठीक ही है। वाच्यार्थ के विचार करने पर दोनों में अवस्य शिष है। जिस प्रकार 'यह वहीं पुरुष हैं' "साऽयं पुरुष:" इस वाक्य के बचार्थं में विरोध है। इसलिये वाच्य के अविरोधी अंश की लेकर ये कों पद लंक्यार्थ की बीधन करते हैं और इस लक्यार्थ में किसी प्रकार हि ब विरोध नहीं है ॥ ८७ ॥

हिष्ण्या—भागवृत्तिलक्त्या—'साऽयं पुरुषः' यह वही पुरुष है। बस में तत् शब्द का अर्थ है 'तत्कालविशिष्ट पुरुष' तथा इदं शब्द का अर्थ र् पत्कालविशिष्ट पुरुष ।' यहाँ पर विरोधी ग्रांश की छोड़कर केवल पुरुष रूप क्षे अहुण करने पर किसी प्रकार का विरोध नहीं होता। इसी प्रकार 'तत्त्वमसि' में म और लं का अर्थ है। 'तत्' का अर्थ है सर्वज्ञतादि गुच-विशिष्ट ब्रह्म और 'लं' म अर्थ है, अल्पज्ञत्वादि-विशिष्ट जीव । यहाँ सर्व और अल्प विरोध अंश है। विदोनों श्रंशों के छोड़ देने पर केवल 'ज्ञ' रूप श्रर्थात् चेतन रूप से जीव श्रीर म को एकता मानने में किसी प्रकार की आपित नहीं है। इसी का वेदान्त भागवृत्तिलत्त्या'' या 'जहदजहत् लत्त्या'' कहते हैं। द्रब्टव्य-वेदान्त-म प्र ९६—१०२।

विहादिगतामहं धियं चिरार्जितां कर्मशहैः सुदुस्त्यजाम्। विष्णुद्या परमेव संततं ध्यायाऽऽत्भभावेन यतो विम्रक्तता।।८८।।

[सां का कर्म में लगनेवाले लोग जिसे कष्ट से छोड़ सकते हैं सिंग रेहें विद्यमान श्रहं-बुद्धि को विवेक के द्वारा छोड़े। परम तस का ब्रात्मभाव से सद्यू करें। इस प्रकार चिन्तन करने से तुम्हें गी। मुक्ति प्राप्त हे। जायगी ।। ८८ ।।

साधारणे वपुषि काकसृगालविक-मात्रादिकस्य ममतां त्यज दुःखहेतुम्। तद्वज्जहीहि बहिरर्थगतां च विद्वन्

चित्तं बधान परमात्मिन निर्विशङ्कम्॥ ८९॥ यह शरीर मृतक हो जाने पर कौ आ, शृगाल और आपि का इसमें दुःख उत्पन्न करनेवाली ममता छोड़ा तथा बाहा का में भी ममता का परित्याग करें। हे ब्रह्मन् ! समस्त शङ्काओं के के

अपने चित्त के। परमात्मा में ही लगात्रो ।। ८६ ।।

तीरात् तीरं संचरन् दीर्घमतस्यस्तीराद्ध भिन्नो लिप्यते नामि एवं देही संचरन् जाग्रदादरै तस्माद्ध भिन्नो नापि तद्धमें के गा

महामत्स्य एक तीर से दूसरे तीर पर तैर कर जाता है। वहं स्वयं भिन्न है चौर वह तीर से किसी प्रकार लिप्त नहीं आत्मा की दशा ठीक ऐसी ही है। वह भी जाप्रत, स्वा अवस्थाओं में अवश्य संचरण करता है तो भी उन अवस्थाओं है है और इसमें इन अवस्थाओं के किसी धर्म से लिप्त नहीं हेला।

टिप्पणी - इस श्लोक का हष्टान्त उपनिषद् से लिया गया है। वी वृहदारएयक उपनिषद् में इस प्रकार है-

तद् यथा महामत्स्य उमे कूले अनुसञ्चरति पूर्वः चापरं व मन् पुरुषः एतावुमावन्तावनुसञ्चरति । स्वप्नान्तं च बुद्धान्तं च। जाग्रत्स्वमसुषुपितक्षणमदोऽत्रस्यात्रयं चित्तनौ

त्वय्येवातुगते मियो व्यभिचरदीसंज्ञमज्ञानतः।

to

वा

गा

ē

道

1

क्षि रिज्यद्रशैशके वसुमती खिद्राहिद्परादियत्

तह्रब्रह्मासि तुरीयमुज्भितभयं मा त्वं पुरेव भ्रमीः ॥९१॥ बाग्रत्, स्वप्त, सुषुप्त, ये तीन श्रवस्थाएँ होती हैं। ये श्रज्ञान के स्वत्य भ्रतुगत होनेवाले चित् स्वकृष श्रातमा में सदा कल्पित की जाती है। इत्रिय से उत्पन्न ज्ञानावस्था की 'जाप्रत्' श्रवस्था कहते हैं। इत्रिय से अजन्य विषय के परोच्च ज्ञान की श्रवस्था के। 'स्वप्न' कहते हैं। बा श्रविद्या जिस श्रवस्था में विद्यमान रहती है उसे 'सुषुप्ति' श्रवस्था के हैं। श्रातमा इन तीनों श्रवस्थाओं में श्रतुगत होने पर भी इन को से मिन्न है। जिस प्रकार रहुजु में साँप, द्याड, मूमिछिद्र श्रादि की स्मना की जाती है उसी प्रकार श्रातमा में इन श्रवस्थाओं की कल्पना है। के बार्या श्रव तीनों श्रवस्थाओं से परे होने के कारण श्रव तुरीय, श्रमय तथा शिव करें। तुम भी वही हो। श्रतः पहले के समान किसी प्रकार का किया मत करें। ॥ ९१ ॥

प्रत्यक्तमं परपदं विदुषोऽन्तिकस्यं व दूरं तदेव परिमूहमतेर्जनस्य । अन्तर्वेहिश्च चितिरस्ति न वेत्ति कश्चिम्

चिन्वन् बहिबहिरहो पहिमाऽऽत्मशक्तः ॥ ९२ ॥

श्रातमा सबसे सूक्ष्म है। वह जड़, तथा दुःख-रूप श्रहंकारादि से

श्रीत होकंर सिंचदानन्द रूप से प्रकाशित होता है। श्रतः उसे

श्रीत होकंर सिंचदानन्द रूप से प्रकाशित होता है। श्रतः उसे

श्रीत कहते हैं। विद्वान् के वह पास है परन्तु मृद्ध मितवाले मनुष्यों

वह बहुत दूर है। वह चैतन्य रूप भीतर्र और बाहर है। जे। मृद्ध

श्री केवल बाहर ही दुँ दता है वह उसे नहीं प्राप्त कर सकता। श्रातमः

श्री की महिमा श्रानुपम है।। ९२।।

भाषायां बहवा मिलन्ते क्षयो द्वितीये बत् भिन्नमार्गाः । भाषित तद्वद्व बहुनामभाजो यह भवन्त्यत्रं न कश्चिद्नते ॥९३॥

जिस प्रकार प्यां की जगह पर पानी पीने के लिये बहुत से एकत्र होते हैं, परन्तु दूसरे चए में ही वे लोग अलग अलग कि जाते हैं उसी प्रकार घर में भी भिन्न भिन्न नामधारी वहुत से निवास करते हैं परन्तु मरने के बाद इस घर में कोई भी नहीं रहता सुखाय यद्यत् क्रियते दिवानिशं सुखं न किंचिद्ध वहुदु:लोग सिख-प्राप्ति के लिये जो जो काम रात-दिन किया जाता है स्थान प्राप्ति के लिये जो जो काम रात-दिन किया जाता है

सुख-प्राप्ति के लिये जो जो काम रात-दिन किया जाता है उसने न होकर नाना प्रकार के दु:ख ही पैदा होते हैं; क्योंकि पुरार हैं। सुख की उत्पत्ति नहीं देखी जावी और यह हेतु भी दूसरे जना हैं। वाले हेतु से सम्बद्ध है।। ९४॥

परिपक्वमतेः सकुच्छ्रतं जनयेदात्मधियं श्रुतेर्वतः। परिमन्दमतेः शनैः शनैर्गुरुपादाव्न निषेवणादिना ॥ ११

जिसकी बुद्धि परिपक है उसके लिये वेद का वचन एक मान्य पर भी आत्मा का साचात्कीर उत्पन्न कर सकता है। परशु मान्य वाले पुरुष के लिये पुरुष के चरण कमलों की सेवा करने हैं अध्यात्म-साचात्कार होता है।। ९५॥

प्रणवाभ्यसनोक्तकर्मणाः करणेनापि गुरोनिषेवणात्। अपगच्छति मानसं मंत्रं क्षमते तत्त्वसुदीरितं ततः॥ श्री श्रीक्षार की चपासना से, सन्ध्या-वन्दन श्रादि वेद-विक्षितं अनुष्ठान से तथा गुरु की सेवा से मन का मत दूर हट जाता है। श्री श्रीकन्तर तस्त्व के। प्रहण करने की योग्यता उत्पन्न होती है॥ १६॥

गुरुकी महिमा पनेाञ्जवरीतं दिवानिशं गुरौ गुरुहिं साक्षाच्छित्र एव तत्त्ववित्। से हर

TOE:

4 6

## निनाशुव्रत्या परिताषितो गुरु-

र्विनेयवक्त्रं कुपया हि वीक्षते ॥ ९७ ॥

वहाँ पर ग्रन्थकार आत्मा के प्रत्यन्त करने के लिये गुरु के महत्व का वर्णन 河川市河是一]

रात-दिन गुरु में अपने मन की लगाना चाहिए; क्योंकि तत्त्ववेत्ता गुरु विवाद शिव है। सेवा से प्रसन्न होनेवाला गुरु शिब्य के मुख की छपा वि हिंबता है।। ९७ ।।

विष्णि चिष्णि अहमारान के लिये गुरु की महिमा श्रत्यधिक है। शास्त्र के अवण एक मनन का उतना फल नहीं होता जितना गुरु के सत् उपदेश का। इसी

विशेषिक वर्ष में गुरु परमात्मा का ही रूप समका जाता है—

गुरुव्र ह्या गुरुर्वि व्याः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः पिता गुरुर्माता, गुरुरेव परः शिवः॥

क्षा म्ल्यवर्कीव निजेष्टमर्थं फलत्यवश्यं किमकार्यमस्याः। मा गुरोस्तत्परिपालानीया सा मोद्मानीय विघातुमिष्टा॥९८॥

गुरु की श्राझा का श्रवश्य पालन करना आहिए, क्योंकि वह कल्पलता क्षे समान मनोवाञ्छित फल का फलती है। उसके लिये कीन वस्त कार्य है ? इसलिये गुरु की आज्ञा को प्रसन्नता से मानना चाहिए॥९८॥

मिद्षा निजदेवता चेत् कुप्येत्तदा पालियता गुरुः स्यात्। गुरौ पालियता न कश्चिद्ध गुरौ न तस्माज्जनयेत कापम्॥९९॥

ए के हारा उपदेशे दिये गये देवता यदि रुष्ट हो जायँ तो इनसे गुरु सारी रचा करता है। परन्तु गुरु के रुष्ट हो जाने पर कोई भी रचक

इसिलिये गुरु के हृद्य में कभी क्रोध न उत्पन्न करे ॥ ९९॥ विष्णी—ब्रह्मवैवर्त पुराण का यह वचन इसी अर्थ की पुष्टि करता है—

"शिवे दच्टे गुरुखाता, गुरी रुच्टे न कश्चन।"

प्रमर्थं जमतेऽपि चोदितं भजित्रहतः प्रतिषद्धसेवनात्। निषेघं च निवेद्यत्यसौ गुरोरनिष्टच्युतिरिष्टसंभवः॥१००॥

[ B) निषिद्ध वस्तु के सेवन करने से निवृत्त होनेवाला पुरुष विक्रि करता हुन्ना पुरुषार्थ के। प्राप्त कर लेता है। तो भी वे विकि स्वयं नहीं जाने जा सकते किन्तु गुरु ही इन्हें बतलाता है। गुरु से अनिष्ट की हानि तथा इष्ट की प्राप्ति होती है ॥ १००॥ श्राराधितं दैवतमिष्टमर्थं ददाति तस्याधिगमे। गुरोः स्याहा ना चेत् कथं वेदितुमीश्वरोऽयमतीन्द्रियं दैवतिमृष्टदं नः ॥१॥

आराधना करने पर देवता इष्ट फल अवश्य देते हैं। परनु के प्राप्ति ते। गुरु की कृपा से होती है। यदि ऐसा न होता ते। हमारे क के। देनेवाले तथा इन्द्रियों से अगोचर देवता को जानने के लि क कैसे समर्थ हा सकता है ? ॥ १०१ ॥

> तुष्टे गुरौ तुष्यति देवतागणो रुष्टे गुरौ रुष्यति देवतागणः। सदाऽऽत्मभावेन सदात्मदेवताः

पश्यन्नसौ विश्वपया हि देशिकः ॥ १०२॥ गुरु के तुष्ट ( प्रसन्न ) होने पर देवता लोग प्रसन्न होते हैं की के रुष्ट होने पर देवता लाग रुष्ट हा जाते हैं। इसलिये सद्हर ली के। श्रात्म-भाव से सदा देखनेवाला गुरु निश्चय ही जगत्रा है।

एवं पुराणगुरुणा परमात्मतत्त्व' शिष्टो गुरोश्चरणये। निपपात तस्य। धन्ये। इस्यहं तव गुरो करुणाकटाक्ष-

पातेन पातिततमा इति भाषमाणः ॥ १०३। इस प्रकार शङ्कर के द्वारा प्रसातम-तत्त्व की शिचा वा है मराउन मिश्र यह कहते हुए गुरु के चरण पर गिर पहें कि श्राज मैं धन्य हुआ | श्रापने श्रपने करुगा-कटाच से मेरे द्र कर दिया ॥ १०३॥

( TO 1)

विद्ध

明

1

RH

ये ग्र

ततः समादिश्य सुरेश्वरारुषां दिगङ्गनाभिः क्रियमाणसत्त्वाम् । सच्छिष्यतां भाष्यकृतश्च मुख्या-

मबाप तुच्छीकृतचातृसौख्याम् ॥ १०४॥

इसके बाद शक्कर ने दिशा-रूपी खियों से मित्रता उत्पन्न करनेवाले हिशाओं में चारों स्रोर व्याप्त होनेवाले ) मएडन का 'सुरेश्वर' यह का मिक्रण किया। मण्डन ने भी ब्रह्मा के सुख की तिरस्कृत कर देनेवाले, बार्चार्य के शिष्यों में प्रथम स्थान पाया ।। १०४॥

निखिलनिगमचूडाचिन्तया हन्त यावत् स्वमनवधिकसौरूयं निर्विशक्तिर्विशङ्कम्। बहुतियमभितोऽसौ नर्मदां नर्मदां तां

मगधश्चि निवासं निर्ममे निर्ममेन्द्रः ॥ १०५ ॥ वेदान्त के चिन्तन से आनन्द्रूप अपने स्वरूप की बिना किसी । हिने अनुभव करते हुए, ममताहीन पुरेषों में अप्रणी, सुरेश्वर ने भी में हुक उत्पन्न करनेवाली नर्मदा नदी के दोनों त्रोर फैले मगध देश तिवास किया ॥ १०५ ॥

विवशीकृतमण्डनपण्डितः । प्रणतसत्करणत्रयदण्डितः । अबसद्गुणमण्डल्मण्डितः स निर्गात् कृतदुर्मतल्एडतः १०६ इस मर्राडन परिख्त की अपने वश में कर नम्रोमूत सज्जनों के तीन ज़ियों के। वश में करनेवाले, सकल सद्गुर्यों से मिएडत, दुष्ट मतों के। किस्त करनेवाले आचार्य शङ्कर वहाँ से आगे बढ़े।। १०६॥ हिष्यी—माचार्य ने शिष्यों के मन को प्रायायाम के उपदेश से, वाणी को के उपदेश से, कर्म को वासना-हीन करने का उपदेश देकर शिष्यों के वि वाणी श्रीर कर्म को अपने वश में कर लिया। इसी का उल्लेख इस क्ष्रोक वितीय पाद में है।

[ B| b कुसुमितविविधपताशभ्रमदितकुतागीतमधुरस्वनम्। पश्यन् विपिनमयासीदाशां कीनाशपालितामेषः॥ १०७॥

पूले हुए अनेक पलाशों पर घूमनेवाले भँवरों के द्वारा नहीं पर शब्द का गुआर हो रहा था, ऐसे जङ्गल का देखते हुए श्राचार्यका द्वारा पालित दिचा दिशा में गये ॥ १०७॥

तत्र महाराष्ट्रमुखे देशे ग्रन्थान् पचारयन् पाज्ञतमः। श्मितमतान्तरमानः शनकैः सनके।पमाऽगमच्छ्रीशैबम् ॥।

वहाँ महाराष्ट्र देश में अपने प्रन्थों का प्रचार कर अलन शङ्कर दूसरे मतों के अभिमान का ख्राडन कर सनक ऋषिहें 'श्रोशैल' पर पहुँचे ॥ १०८॥

4

वे देख

R गसना

टिप्पणी-श्रीपर्वत-यह स्थान मद्रास प्रान्त के कर्ील ज़िले में एवं देवस्थान है। यहाँ का शिव-मन्दिर बड़ा विशाल स्त्रीर मन्य है जिसको हा ६६० फ़ुट तथा चौड़ाई ५१० फ़ुट है। इसकी/दीवालों के ऊपर गमना महाभारत के सुन्दर चित्र ऋङ्कित किये गये हैं। मिन्दर के बीच में मीहम इंदे शिवलिङ्ग की स्थापना है। यह शिवलिंग समग्र मारतवर्ष के सुप्रक्षि । बिङ्गों में है। इस मन्दिर की व्यवस्था आजकल 'पुष्पिगिरे' के गृह्ण की श्रोर से होती है। प्राचीन काल से यह स्थान सिद्धि का प्रधान देश मन है। सुनते हैं कि माध्यमिक मत के विख्यात स्त्राचार्य नागार्जु न ने ही पर तपस्या की और सिद्धि प्राप्त की। बाग्यभट के समय में मीबा स्रोव सिद्धि-चेत्र माना जाता था । उन्होंने राजा हर्षवर्धन की प्रशंसा में बिंबी

जयित ज्वलत्प्रतापज्वलनप्रकारकृतजगद्रसः। सक्त प्रण्यिमनोरथिद्धि—श्रीपर्वतो हर्षः ॥

किसी समय बौद्ध लोगों का भी यह प्रधान श्रद्धा था। निकाय के पूर्वशैक्षीय श्रीर श्रपरशैलीय भेदें। के नाम इसी श्रीप्त है स्था दिये गये थे।

किव श्रीशैल पर्वत की शोमा का वर्णन कर रहा है—]

9 ||

प्रा

र्थ म

प्रपुरतमृद्धिकावनप्रसङ्गसङ्गतामितः

प्रकार्यडगन्धबन्धुरप्रवातधृतपादपम् ।

सदामदद्विपाधिपप्रहारशूरकेसरि-

व्रजं अजंगभूषणियं स्वयंश्वकौशलम् ॥ १०९ ॥

विली हुई जूही के वन से निकलनेवाले अत्यधिक गन्ध के। लेकर ह्रवेबाला रमाणीय वायु जहाँ वृत्तों के। हिला रहा था, जहाँ मतवाले किंद्रों के मारने में शूर सिंहों का समुदाय निवास कर रहा था, जी

कि कि वारा और ब्रह्मा के कौशल के। दिखलानेवाला था ऐसे

के भौतील पर्वत पर शङ्कर पहुँचे ।। १०९ ॥

इतिकल्पवभङ्गार्या सोऽद्रेराराच्चतत्तरङ्गायाम् ।

क्षित्रवरीकृततुङ्गायां सस्नौ पातालगामिगङ्गायाम् ॥ ११० ॥

पहाड़ के पास चञ्चल तरङ्गवाली, कलि-कल्मष की दूर करनेवाली, ऊँचे क्षि अने पहाड़ों के। तिरस्कृत करनेत्राली पातालगङ्गा में स्नान किया ॥११०॥

रा समोहभङ्गं नभोलेहिश्यङ्गं त्र्टत्पापसङ्गं रटत्पक्षिसृङ्गम् ।

मारितष्टगङ्गं पृह्षष्टान्तरङ्गं तमारु तुङ्गं ददर्शेशितङ्गम् ॥१११॥

शङ्कर ने प्रणाम करनेवाले लोगों के मेाह की दूर करनेवाले, आकाश ति प्राप्ता करनेवाले, पाप के सङ्ग की छित्र-भिन्न के सङ्ग की छित्र-भिन्न मिनाले, बोलते हुए पिचयों और अमरों से युक्त पातालगङ्गा से अलिहित, मन के। प्रसन्न करनेवाले उस पहाड़ पर चढ़कर शिवलिङ्ग में देखा।। १११।।

विष्णिद्भववीजभर्जनं प्रियापत्यामृतसंपदार्जनम् ।

मिगोद स मिछिकार्जुनं भ्रमराम्बासिववं नतार्जुनम् ॥ ११२॥

भ्याम करनेवाले मनुष्यों के संसार के बीज रूप श्रविद्या, काम, कर्म, मान मादि का भूँ ज डालनेवाले, मान्न-संपी सम्पत्ति का देनेवाले,

[ 4 30 [ भ्रमराम्बा नामक देवी (पार्वती) से युक्त, मिल्रिकार्जुन नामक ति भ्रमराम्बा नागर है। को देखा जिसके आगे अर्जुन स्वयं नत हो गये थे ॥११२॥

टिप्पणी—मिहाकार्जुन महादेव द्वादश ज्यातिलि को में से एक है। विषय में द्वादशज्योतिर्लिङ्गस्तोत्र में ऐसा कहा गया है—

श्रीशैल हक्चं विबुघाति हक्के तुलादितुक्के ५ मुदा वसन्तम्। तमर्जनं मिल्लकपूर्वमेकं नमामि संसारसमुद्रसेतुम्॥

तीरहहै: कृष्णायास्तीरेऽवात्सीत्तिरोहितोष्णायाः।

त्रावर्निततृष्णाया त्राचार्येन्द्रो निरस्तकाष्ण्यायाः ॥ ११३ इ

श्राचार्य शङ्कर ने वृत्तों के द्वारा गर्मी के दूर करनेवाली, कि ब्री (प्यास) के। उत्पन्न करनेवाली, कालिमा के। दूर भगानेवाली, कृषा के किनारे निवास किया ॥ ११३॥

तत्रातिचित्रपदमत्रभवान् पवित्र-कीर्तिर्विचित्रसुचरित्रनिधिः सुधीन्द्रान्। अग्राह्यत् कृतमसङ्ग्रहनिग्रहार्थः

मप्रयान् समग्रसुगुणान् महदग्रयायी ॥ ११४॥ उस नदी के किनारे पवित्रकीर्ति, विचित्र चरित्र के घर स्वारे अप्रगामी पूर्वय शङ्कर ने अत्यन्त विचित्र पदवाले, दुराप्रहियों केप करने के लिये बनाये गये अपने अन्थ समग्र गुणों से युक्त में को पढ़ाये ॥ ११४ ॥

देश

नेप्यु में कह

विवा

श्रध्यांपयन्तमसद्रथनिरासदृर्व कित्वन्यतीर्थयशसं श्रुतिभाष्यजातम्। श्राक्षिप्य पाशुपतवैष्णववीरशैव-

माहेश्वराश्च विजिता हि सुरेश्वराद्यैः ॥ ११५। जब आचार्य दूसरे शास्त्रों के यश की तिरस्कृत करतेती भाष्य-प्रन्थों का मिथ्या न्पर्थ दूर करके पढ़ा रहे थे तब पाशुपत,

शिक्ष माहेश्वर मतावलिन्बयों ने जो जो ब्राचिप किये उन्हें सुरेश्वर ब्रादि शिक्षों ने खाड़न कर परास्त कर दिया ॥ ११४ ॥

केविद्विस्डय मतमात्म्यमप्रुष्य शिष्य-

भावं गता विगतमत्सरमानदेशाः।

अन्ये तु मन्युवशमेत्य जघन्यचित्रा

निन्युः क्षणं निधनमस्य निरीक्षमाणाः ॥ ११६॥

ससर और अभिमान की छोड़कर कुछ लोग अपने मत का परित्याग स्था इराइट के शिष्य बन गये परन्तु दूसरे लोग कुछ होकर इनकी मृत्यु की

हि ही बा करते हुए अपना समय विताने लगे।। ११६॥

विद: स्वयंकरपनाः

पापिष्ठाः स्वमपि त्रयीपयमपि माया दहन्तः खलाः। साक्षाद् ब्रह्मणि शंकरे विद्धति स्पर्धानिबद्धां मर्ति

कृष्णे पौण्ड्कवत् तथा न चरमां किं ते लभनते गतिम्।११७।

नीच शुद्रों के वचन का वेदान्त का रूप देनेवाले, अपनी कल्पना का है। है वेद माननेवाले, आत्मा का तथा वेदों का जलानेवाले जिन पापी दुष्टों वेसानात् ब्रह्म-रूप शङ्कर से स्पर्धा की, उन्होंने अपनी अन्तिम गति

(गरा) के। उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार कृष्ण से स्पर्धा करने-कि मिध्या वासुदेव के नाम से प्रसिद्ध पीएड्रक राजा ने ॥ ११७॥

टिप्पणी—पौराड्रक राजा — यह करूप देश (काशी तथा पटना के बीच देश) को राजा था। यह अपने को विष्णु का अवतार सममता या और क्षिणु के शक्क चक्कादि चिह्नों को धारण करता था। इसने दूत के द्वारा कृष्णचन्द्र के का कि सच्चा वासुदेव मैं हूँ, तुम सूठे अपने को वासुदेव का अवतार खा है हो। कृष्ण ने इसके अपर चढ़ाई की तथा इसे मार हाला।

श्रीमद्भागवत दशम स्कन्घ, ६६ श्रध्याय ।

वाणी काणभुजी च नैव गणिता जीना क चित् कापिती शैवं चाशिवभावमेति भजते गर्हीपदं चाऽऽहतम्।

[ Bil दौर्ग दुर्गतिमश्तुते श्रुवि जनः पुष्णाति को वैष्णवं निष्णातेषु यतीशस्तिषु कयाकेलीकृतास्तिषु

ब्याचार्य शङ्कर के प्रन्थों में निष्णात (कुशल) शिष्यों हे जो फैल जाने पर कणाद की वाणी तिरस्कृत हो गई; कपिल की वाली पर छिप गई; शैव मत अशिव ( अमझल रूप ) भाव के प्रार्ह आहत मत (जैनमत) गहराीय बन गया; शांक मत दुर्गित में श्रौर वैष्णव मत के पालन का कोई भी न पूछने लगा॥ ११८॥

तथागतकथा गता तद्तुयायि नैयायिकं वचोऽजिन न चोदितो वदित जातु तौतातित। विद्ग्धति न द्ग्धधीर्विदितचापेलं कापिलं

विनिद्यविनिर्द् लाहु विमतसं करे शंकरे॥ ११९॥

महि

E

N H

DIPE

जब शङ्कर ने प्रतिपिचयों के सिद्धान्त की निर्देयता से क्रिक्षी दिया तब तथागत ( बुद्ध ) की कथा नष्ट हो गई ( उन्हें कोई बो था ); नैयायिक वचन भी लुप्त हो गया, प्रेरित करने पर भीव निम नहीं बोले; चपलता की प्रकट करनेवाले कपिल के मत का केई थे न मानता था। (इस श्लोक में शङ्कर के द्वारा पराजित होने ह पिचयों के मतों की दुरवस्था का वर्णन है )।। ११९॥

टिप्पणी-तुतातित = कुमारिल । अनेक प्राचीन प्रत्यों में विशे तौताः' या 'तौतीतित' मत से अभिप्राय कुमारिल के विद्धान्त से है। मान (ई॰ १२वें शतक के पूर्वार्घ) के श्रीकपठचरित (यः श्रीतुतावित्से न्तरग्रहः २५ । ६५ ) में जोनराज ने तुतातित का अर्थ कुमालि बड़ें का नाम ज्यें का त्यें न लेना चाहिए। श्रतः इव वहीं न्रा कल्पना की गई है। 'महतां सम्यङ् नामग्रह्णमयुक्तमिति वुताविवगद्ध गचार

इति श्रीमाधवीये तत्कलाज्ञत्वप्रपञ्चनम्। संक्षेपशंकरजये सर्गीऽयं दशमाऽभवत् ॥ १०। माध्वीय शङ्करदिग्विजय में शङ्कर के कामकेला को सूचित करतेवाला दशम सर्ग समाप्त हुआ।



[ 87]

म जारे वा के में मा

: 1

d:

199

FR.

उप्रभैरव का पराजय

वं लेक्दाऽऽच्छादितनैजदोषः पौलस्त्यवत् करिपतसाधुवेषः
विक्रिताऽऽच्छादितनैजदोषः पौलस्त्यवत् करिपतसाधुवेषः
विक्रित्यायं स्थितकार्यशेषः कापालिकः करिचदनस्पदोषः॥ १॥
विक्रियाय्यम् मदनाद्यवश्यः वश्येन्द्रियाश्वैर्धनिभिर्विग्रुग्यम् ।
विक्रिय भाष्यः सपदि प्रशस्यमासीनमाश्रित्य ग्रुनि रहस्यम्॥२॥

वहाँ पर एक समय अपने देश की छिपा देनेवाले, रावण के वहाँ पर एक समय अपने देश की छिपा देनेवाले, रावण के विवान कपट साधु-वेश की बनानेवाले, अत्यन्त दोषों से युक्त, अवशिष्ट की की करानेवाले, किसी कापालिंक ने काम के वश में न होनेवाले, इन्द्रिय-रूपी के वश में करनेवाले, विद्यार्थियों से पूजित प्रशस्त माध्य का विवाले, एकान्त में बैठे हुए, मान और माया से रहित विवाले शहर की देखा।। १-२।।

विष्णि कापाळिक—एक उम्र शैनेतान्त्रिक सम्प्रदाय। इस सम्प्रदाय के माला, अलङ्कार, कुण्डल, चूडामिण, राखं और यहोपनीत—ये ६ सम्प्रदे के मालतीमाध्य में श्रील पर्वत को ३७१

[ ] कापालिकों का मुख्य स्थान बतलाया है। प्रबोधचन्द्रोदय के विविध कापालिको का मुख्य राज्य है। ये लोग आदिमयों की हिंडुवें है है जिस का परिचय है। ये लोग आदिमयों की हिंडुवें है है पहनते थे, श्मशान को रहते थे, स्त्रादमी की खोपड़ी में मोजन करते थे। यहनत य, रमराप्त प्रिद्धियों के। प्राप्त किया करते थे। इनकी कि उम्र रूप की थी। ये लोग शङ्कर के उम्र रूप मैरव के उपासक थे और के पूजा में मद्य-मांस का नैवेद्य चढ़ाते थे। शिवपुराय में इन्हें महत्त कहा गया है। किसी समय इनका इस देश में खूब बोलवाला या। हा का एक शिलालेख है जिसमें पुलकेशी द्वितीय के पुत्र नागवर्धन के का की पूजा के निमित्त कुछ ज़मीन देने का उल्लेख है। कापालिकों के देव महामैख की स्तुति इस प्रकार है-

5

मा 1

H

J

वि

能

रान

T

51

**H**at

मस्तिष्कान्त्रवसाभिप्रितमहामांसाहुतीलुं हुतां, वही ब्रह्मकपालकल्पितसुरापानेन नः पारणा। सद्य:कृत्तकठोरकपठविगलस्कीलालघारोज्जवलै-

रच्यों नः पुरुषोपद्दारबलिभिर्देवो महामैरवः ॥ (प्रबोधचन्द्रोसः॥ दृष्ट्वैव हृष्टः स चिरादभीष्टं निर्घार्य संसिद्धिमव स्विष्टम्। महद्विशिष्टं निजलाभतुष्टं विस्पष्टमाचष्ट च कृत्यशिष्टम्॥।

वह कापालिक बहुत दिनों के बाद अपने अभीष्ट के ह अपने मनोरथ के सिद्ध जानकर अत्यन्त प्रसन्न हुआ। सर्वे से श्रेष्ठ, अपने लाम से सन्तुष्ट होनेवाले शङ्कर से अपन शेष प्रकट किया ॥ ३॥

गुणांस्तवाऽऽकएर्य मुनेऽनवद्यान् सार्वन्नसौशीस्यद्याद्वा द्रष्टुं सम्रत्काएउतचित्तर्द्वतिभवन्तमागां विदितपद्विः॥

वह बोला—हे सुनि ! आपके अनिन्द्नीय सर्वज्ञता, सुशीला, के श्रादि गुण सुनकर श्रापको देखने की मुक्ते बहुत ही उत्कृषा बी आपके समाचार के। जानकर में आपके पास उपस्थित हुआ है। में भा सर्व ११%)

HIRS

व

THE REAL PROPERTY.

18

त्रोक एवात्र निरस्तमे।हः पराकृतद्वैतिवचःसमूहः।

के क्षामासि द्रीकृतदेहमानः शुद्धाइयाः योजितसर्वमानः ॥ ५ ॥ इस लोक में माह का दूर करनेवाले, द्वेतवादियों के वचनों का क्रिं हरहन करनेवाले, देह के अभिमान के। छोड़ अद्वैतवाद में सब प्रमाणों के के के बेगीनत करनेवाले, आप ही इस संसार में अकेले शामित हा रहे हैं ॥५॥

[ यहाँ पर वह कापालिक अपने मनोरथ को सिद्ध करने के लिये आचार्य विश्वी बस्वी-चौड़ी स्तुति कर रहा है।]

गोपकृत्ये प्रगृहीतम् तिरमत्ये लोकेष्वपि गीतकीतिः।

ह्यभन्नेशार्दितसङ्जनातिः सदुक्तिसंपादितविश्वपूर्तिः ॥ ६ ॥ ब्रापने परापकार के लिये शरीर घारण किया है, स्वर्गलोक में भी अपकी कीर्ति गाई जाती है, कटाच के अंश मात्र से आप सज्जनों की श्हाको दूर भगाते हैं श्रौर सदुपदेशों से श्राप प्राणियों के समस्त स्वारथ की पूर्ण कर देतें हैं ॥ ६॥

गुणाकरत्वाद्ग भुवनैकमान्यः समस्तवित्रवादिभमानग्रन्यः।

विजित्वरत्वाद्भ गलहस्तितान्यः स्वात्मप्रदत्वाच महावदान्यः ॥७॥ गुणों को खान होने से संसार में आप सर्वमान्य हैं। सर्वज्ञ होने वे अभिमानशून्य हैं। शास्त्रार्थं में विजयी होने के कारण प्रतिप-िकों को खदेड़नेवाले हैं। अपने स्वरूप के उपदेश देने से आप् अत्यन्त तनशील हैं।। ७ ।। ॰

भोषकस्याणगुणालयेषु परावरक्षेषु भवादशेषु ।

गर्गितः ववाप्यनवाप्य कामं न यान्ति दुष्प्रापमूपि मकामम्।८ अशोष कल्याण-गुणों के निकेतन, पर और अपर, कार्य और कारण भे भनी भौति जाननेवाले आप जैसे लोगों के पास आकर कार्यार्थी कुष दुष्प्राच्य भी मनेार्थ के। बिना पाये हुए क्या किसी अवस्था में अपार्थ मा मनारथ का भिना गान ड . नहीं, वह मनारथ का सिद्ध फरके ही जाता है।। ८।।

[स्तिश तस्मानमहत्कार्यमहं प्रपद्य निर्वितितं सर्विवदा त्वयाऽश्व। कपालिनं शीणियतुं यतिष्ये कृतार्थमात्मानमतः करिष्ये॥

शासन नारा । उ इसिलिये आप॰जैसे सर्वज्ञ के द्वारा सिद्ध किये गये कार्य के आज मैं भगवान् भैरव का प्रसन्न करने की चेष्टा कहाँगा और अपे हैं। कृतार्थं भी करूँगा ॥ ९ ।।

त्रनेन देहेन सहैव गन्तुं कैलासमीशेन समं च रन्तुम्। त्रतोषयं तीव्रतपोभिरुप्रं सुदुष्करैरब्दशतं समग्रम्॥ १०॥

इसी देह से कैलाश में जाने के लिये, और वहाँ महाने ह साथ रमण करने के लिये मैंने लगातार सौ वर्षों तक अत्यन्त तीत्र है दुष्कर तपस्या करके शिव का प्रसन्न किया है ॥ १०॥

त्रष्टोऽब्रवीन् मां गिरिशः पुमर्थमभी दिसतं प्राप्स्यसि पित्राणे क जुहोषि चेत् सर्वविदः शिरो वा हुताशने भूमिपतेः शिरो वा

F

हो।

प्रसन्न होकर महादेव ने मुक्तसे कहा कि यदि तुम मेरी मती लिये आग में सर्वज्ञ विज्ञानी के सिर का या किसी राजा के लिए हवन करोगे तो अपने ईप्सित पुरुषार्थं के। अवश्य प्राप्त करोगे॥ !!! एतावदुक्तवाडन्तरधान्महेशस्तदादि तत्संग्रहणे घृताशः। चराम्ययापि क्षितिपो न लब्धो न सर्ववित् तत्र मये।पलगा

इतना कहकर भगवान् शङ्कर अन्तर्धान हे। गये। उसी दिन से में के और राजा के सिर के संग्रह करने में लगा हुआ हूँ परन्तु नवे हिं। कोई राजा ही मिला और न मुक्ते किसी सर्वज्ञ की ही प्राप्ति हुई॥ दिष्ट्याऽद्य लोकस्य हिते चरन्तं सर्वज्ञमद्राक्षमहं भवन्तम्। इतः परं सेत्स्यति मेऽनुबन्धः संदर्शनान्तो हि जनस्य वन

आज मेरे भाग्य का उद्य है। संसार का हित करतेवाते आपको मैंने देखा है। अब मेरा हठ अवश्य सिद्ध होगा क्योंकि का बन्धन तभी तक है जब तक ये आपका दर्शन नहीं करते॥ १३॥ i B

से( ।

मुमीभिविक्त्स्य शिरःकपालं मुनीशितुर्वा मम सिद्धिहेतुः। ॥ ब्राइं पुनर्मे मनसाउप्यत्तभ्यं ततः परं तत्रभवान् प्रमाणम् ॥१४॥

मुर्घाभिषिक चक्रवर्ती राजा का सिर या किसी मुनिराज का सिर को भी सिद्धि का एकमात्र कारण है। पहिले की पाना मन से भी दुष्प्राप्य है बीर दूसरे के विषय में आप स्वयं प्रमाण हैं (आप स्वयं सर्वज्ञ हैं और मुक्ते सर्वज्ञ के ही सिर की जरूरत है।)॥ १४॥

। शिरः प्रदानेऽद्वस्रतकीर्तिलाभस्तवापि लोके मम सिद्धिलाभः। क्षा बालोच्य देहस्य च नश्वरत्वं यद्गु रोचते सत्तम तत् क्रुरु त्वम्१५

कि सिर के देने पर संसार में आपको अद्भुत कीर्ति मिलेगी और सुमे बिद्धि प्राप्त है। जायगी । हे सज्जनों में श्रेष्ठ ! श्राप इस शरीर की श्रनित्यता मा बाबान रखकर जै। त्यापके। अच्छा लगे वह कीजिए॥ १५॥

वा वाचितुं न क्षमते मना मे के। वेष्टदायि स्वशरीरमुज्मतु । र्तां भवान् विरक्तो न शरीरमानी परोपकाराय घृतात्मदेहः ॥१६॥

परन्तु इसे माँगने के लिये मेरी हिम्मत नहीं हा रही है। भला १।। बोई आदमी इष्ट वस्तु ओं को देनेवाले इस शरीर के। देने के लिये तैयार ला ? आप परोपकार के लिये शरीर धारण करते हैं, विरक्त हैं, देह

ा के अभिमान से सून्य हैं।। १६॥

विक्री परक्लेशकथानभिज्ञा नक्तं दिवा स्वार्थकृतात्मविताः।

वे विष् निहन्तुं कुलिशाय वजी दाघीचमादात् किल वाञ्चितास्यि१७ इस संसार के मनुष्य रात-दिन अपने स्वार्थ में ही चित्त की लगाये इसलिये वे दूसरों के जलेश की बात से नितान्त अनिमज्ञ हैं। की मारने के लिये, वज्ज बनाने के निमित्त इन्द्र ने द्धींचि ऋषि से

वहीं गई हड़ी पाई थी ॥ १७॥ क्षीचिम्रस्याः श्रासिकं शारीरं त्यक्तवा परार्थे सम यशःशरीरम्। माष्य स्थिरं सर्वगतं जगन्ति गुणौरनिष्यैः खंबु रञ्जयन्ति ॥१८॥

1

RI

द्धीचि ब्रादि ऋषि दूसरे के उपकार के लिये इस विशिक शाहि । द्धाचि आप कार विश्व श्री को पाकर अनुपम गुणों के द्वारा आहे लोक का अनुरक्षन कर रहे हैं।। १८॥

वपुर्धरन्ते परतुष्टिहेताः केचित् प्रशान्ता दयया परीताः। अस्माहशाः केचन सन्ति लोके स्वार्थेकनिष्ठा द्यया विहीता।

कुछ द्याछ, शान्तिचित्त पुरुष, दूसरों की तुष्टि के लिये शारी क करते हैं, लेकिन हमारे समान इस लोक में ऐसे भी त्रादमी हैं बोहा हीन होकर अपने स्वार्थ के साधन में ही जुटे रहते हैं॥ १६॥ परोपकार' न विनाऽस्ति किंचित् प्रयोजनं ते विधुतैपणम अस्मादशाः कामवशास्तु युक्तायुक्ते विजानन्ति न इन्त गेलि

आप कामना के। दूर करनेवाले हैं, परोपकार के बिना आप जगत् में रहने का प्रयोजन ही क्या है ? हे योगिन्! हमारे हैं लोग तो काम के वश होकर न्यायान्याय का कुछ भी कि नहीं करते ॥ २०॥

जीमृतवाहा निजजीवदायी दधीचिरप्यस्यि ग्रुदा ददानः। श्राचन्द्रतारार्कमपायशून्यं प्राप्तौ यशः कर्णप्यं गतौ हि

जीमूतवाहन ने अपना जीवन आनन्द के साथ दे ति द्धीचि ने अपनो हड्डी दे दी। जब तक चन्द्र और वर्ण तक टिकनेवाला विनाश-रहित उनका यश स्थिर है। उनद्य व किसी के कान में पड़ा है।। २१॥

यदप्यदेयं नजु देहवद्भिर्मयाऽर्थितं गर्हितमेव सद्गिः। तथाऽपि सर्वत्र विरागवद्भिः किमस्त्यदेयं परमार्थविद्धिः

यद्यपि मेरी प्रार्थना सज्जनों के द्वारा अमाननीय है और है के द्वारा अदेय है तथापि सब्ज वैराग्य धारण करनेवाले, गर्म पुरुषों के द्वारा ऐसी कौन वस्तु है जो देने लायक न हो १॥श

कि ब्रह्मा विष्युक्त पालिया हुः संसिद्धिदं साधकपुंगवेश्यः।

वार विना भवन्तं बहवा न सन्ति तद्धत् पुर्मांसो भगवन् पृथिव्याम्।२३। होग कहते हैं कि पूर्ण ब्रह्म चारी का सिर साधक मेनुष्यों के सिद्धि ह्या है। हे भगवन् ! आपके। छोड़कर इस भूतल पर पूर्ण ब्रह्मचारी ा।। सुख बहुत नहीं हैं ॥ २३ ॥

क मिक्क शीर्ष भगवन् नमः स्तादितीरियत्वा पतितं पुरस्तात्। त्न मन्नवीद् वीक्ष्य सुधीरधस्तात् कुपाखुराष्ट्रचमनाः समस्तात् ॥२४॥-"इसितये हे भगवन्! आप अपना सिर दीजिए। मैं आपको UR मास्त्रार करता हूँ।" यह कहकर वह कापालिक उनके सामने पृथ्वी पर कि बेहने लगा। इसे देख चारों और से अपने मन के आकृष्ट कर गास मालु शङ्कर ने कहा—॥ २४॥

काभ्यस्यामि वचस्त्वदीयं प्रीत्या प्रयच्छामि शिरोऽस्मदीयम्। क्षे वार्जिसात्माज्ञतमे। नृक्षायं जानन्नं कुर्यादिह वहपायम् ॥२५॥ मैं तुम्हारे वचन में असूया नहीं करता—किसी प्रकार का देश नहीं कालता। मैं अपना सिर आनन्द के साथ दे रहा हूँ। इस लोक हिं कोन ऐसा विद्वान् है जो नाना प्रकार के अपाय के उत्पन्न करने-वि को इस मनुष्य-शरीर की जानकर उसे याचकों की नहीं दे देता ॥ २५ ॥ ष्विकृष्यमाणं कालेन यत्नाद्पि रक्ष्यमाणम्।

विविध्यति चेत् परार्थः स एवं मर्त्यस्य परः वुमर्थः ॥२६॥ यह शरीर यत्न से रचा किये जाने पर भी काल के द्वारा खींचे जाने भ एक दिन अवश्य नष्ट हो जाता है। यदि इस शरीर से किसी दूसरे मिष्य सिद्ध है। जाय ते। यह मनुष्य का बढ़ाः भारी पुरुषार्थ है ॥२६॥ विविक्ते अधिसमाधि सिद्धिविन्मियः समायाहि करोमिते मतम्

वितरीतुमुत्सहे शिरःकपालं विजनं समाश्रय।।२७॥

[ 84 [1] हे समाधि के जाननेवाले ! मैं एकान्त में समाधि के वाल करता हूँ। एकान्त में आश्रो ते। मैं तुम्हारी प्रार्थना सीका करता हू। उत्तर में सबों के सामने अपना सिर हैं। उत्साह नहीं करता। इसलिये एकान्त में आश्रो॥ २०॥

[ इसका कारण भी सुन लो। ]

शिष्या विदन्ति यदि चिन्तितकार्यमेतद्व . यागिन् मदेकशरणा विहति विद्युः। का वा सहेत वपुरेतदपे।हितुं स्वं

को वा अमेत निजनायश्ररीरमेशभग्॥ २८।

1 Ų

1

1

मा

į

वे।

समा

हे योगिन् ! यदि इस चिन्तित कार्य के हमारे विद्यार्थी - के ऊपर ही आश्रित हैं—जान लेंगे ता वे इसे होने न हो। आदमी अपने शारीर के। छोड़ देने के लिये तैयार है और कीन अपने स्वामी के। शरीर छोड़ने देगा ? ॥ २८ ॥

ती संविदं वितन्तामिति संप्रहृष्टी

यागी जगाम सुदिता निलयं मनस्वी। श्रीशंकरोऽपि निजधामनि जोषमास

मोचे न किंचिद्पि भावमसौ मनागम् ॥ २१।

इस प्रकार वे दोनों आनन्दपूर्वक बातचीत करते थे। बाद प्रसन्न हेकर मनस्वी योगी अपने घर चला गया और ह अपने घर में चुपचाप बैठे रहे । उन्होंने अपने मनागत शा जरा भी प्रकट नहीं किया ॥ २९ ॥ शूली त्रिपुएड्री पुरतावलोकी कंकालमालाकृतगात्रभूषा

संरक्तनेत्रो मद्यूर्णिताक्षो योगी ययौ देशिकवासभूति।

हाथ में त्रिशूल लेकर, माथे में त्रिपुग्ड़ धारण कर, आगे रेक अस्थियों की माला के। गले में पहिने हुए, शराब की मही में कि आँखें घुंमाता हुआ वह येंगी आचार्य के निवास्थान पर ग्रामी में शा क्षियेषु शिष्टेषु विद्रगेषु स्नानादिकार्याय विविक्तभानि। मा भीदेशिकेन्द्रे तु सनन्दनारूयभीत्या स्वदेहं व्यवधाय गुढ़े ॥३१॥ से इस समय श्रेष्ठ विद्यार्थी लोग स्नानादि कार्यों के लिये दूर चले गये क्षीर ब्राचार्य भी सनन्दन के डर से अपने शरीर की छिपाकर एकान्त में बैठे थे ॥ ३१ ॥

ं भैरवाकारमुदीक्ष्य देशिकस्त्यक्तुं शरीरं व्यधित स्वयं मनः। शालानमात्मन्युद्युङ्क या जपन्समाहितात्मा करणानि संहरन्३२ इस मैरवाकार कापालिक का देखकर आचार्य ने अपना शरीर बोहने का निश्चय कर लिया। अपने अन्तःकरण का एकाम कर विह विवका जप करते हुए इन्द्रियों के। उनके व्यापार से हटाया; अपने वासी को उन्होंने ब्रह्म में लीन कर दिया।। ३२॥

क्रीन्त्र [ श्रव समाधि श्रवस्था में शङ्कर के रूप का वर्णन कवि कर रहा है—] ं भैरवेाऽलोकत लोकपृष्यं स्वसौरूयतुच्छीकृतदेवराष्ट्रयम् । गेगीशमासादितनिर्विकरं सनत्सुजातत्रभृतेरनरपम् ॥ ३३॥

अपने त्रानन्द से देवलाक का भी तिरस्कृत करनेवाले, निर्विकल्प रा माधि के धारण करनेवाले, सनत्सुजात आदि ऋषियों से अधिक बिनीय शक्कर को भैरव ने देखा ॥ ३३ ॥

मुपदेशे चित्रुकं निधाय व्यात्तास्यमुत्तानकरौ निधाय। मा मिन्परि प्रेक्षितनासिकान्तं विलोचने सामि निमीस्य कान्तम् ३४ शहर ने कएठ के नीचे अपना चिबुक ( ठुड़ी ) रक्सा था। सुँह । आया ; हाथों के। जाँचां के ऊपर उत्तान, कर रक्खा था ; नासिका के भिमाग पर उनकी दृष्टि लगी थी, नेत्रों के। आधा बन्द किये वे अत्यन्त लिए प्रतीत हो रहे थे।। ३४॥

गतीनमुचीकृतपूर्वगात्रं सिद्धासने शेषितबोधमात्रम्। 18 किमात्रविन्यस्तह्षीकवर्षं समाधिविस्मारितविश्वसर्गम् ॥ ३५॥

वे सिद्धासन पर बैठे थे और अपने अगले भाग के जैने रक्खा था। ज्ञान मात्र अवशिष्ट था। चैतन्य में ही उन्होंने अपने कि इन्द्रियों के केन्द्रीमूत कर दिया था और समाधि के द्वारा सन्पूर्ण हैं के। सुला दिया था॥ ३५॥

विलोक्य तं हन्तुमपास्तश्रङ्कः स्वबुद्धिपूर्वार्जिततीत्रपहुः। प्रापाद्यतासिः संविधं स यावद् विज्ञातवान् प्रापदाऽपि ताताः

शङ्कर के। एकान्त में देखकर निडर भाव से वह कापालि हा ब्रमकर पाप की इच्छा करनेवाला तलवार उठाकर ज्योही कार् पहुँचा त्योंही पद्मपाद ने इस बात की जान लिया।। ३६॥

ग

1

A

वे व ये वे

EU

ने ती

NE

वा

进

हों :

त्रिश्र लामुचम्य निहन्तुकामं गुरुं यतात्मा समुदेशतान्तः। स्थितश्चुकाप ज्विताग्निकल्पः स पश्चपादः स्वगुरोहिते।

त्रिशूल उठाकर, गुरु की मारने की इच्छा करनेवाले उस आपने हि का एकाप्रचित्त होकर पद्मपाद ने अपने ध्यान में देख लिया तथा है। उन्होंने क्रोध किया। वे जलती हुई आग के समान प्रकाशमान म गुरु के हितैषी थे ॥ ३७ ॥

स्मरन्थेष स्मरदार्तिहारि प्रहादवश्यं परमं महस्तत्। स मन्त्रसिद्धो नृहरेन् सिंहो भूत्वा ददशींप्रदुरीहचेष्टाम्॥

श्रनन्तर स्मरण करनेवालों के क्लेश के। दूर करनेवाले, भा वश में होनेवाले नृसिंह के उस परम तेज का ध्यान करते हुए मर्व पद्मपाद ने नृसिंह का रूप घारण कर लिया और उसकी ब चेष्टात्रों के। देखा ॥ ३८ ॥

[ यहाँ कवि नृसिंह-रूप-घारी पद्मपाद, का वर्णन कई रहोकों में कर स स तत्क्षणक्षुव्यक्तिकत्वभावः प्रद्युक्तह्विस्मृतमत्यभावः। श्राविष्कुतात्युग्रनृसिंहभावः समुत्पपातातु जितमभावः ॥ श्रीमि इस इए में अपने स्वभाव के क्षुच्ध है। जॉने से उनका रोष बढ़ का विश्वा मर्स्थिभाव के। सुलाकर श्रीर उम्र नृसिंह भाव के। प्रकट कर विक्रं वित्त प्रभावशाली पद्मपाद उस कापालिक के ऊपर कूद पड़े ॥ ३९॥ मुटाब्र्टास्फोटितमेघसंघस्तीत्रारवत्रासितभूतसंघः। संवेगसमूर्जित लोकसंघः किमेत दित्या कुल देवसंघः ॥ ४०॥

नृसिंह अपनी सटा (गर्दन पर उगनेवाले बालों) से मेघों क हा बाब रहे थे। भयानक गर्जन से प्राणियों के हृदय के। दहला रहे थे। के कारण भुवनों की मृर्च्छित कर रहे थे। उनकी देखकर 'यह कौन । इस प्रकार देवताच्यों में ज्याकुलता बढ़ गई ॥ ४०॥

क्ष्यत्समुद्रं समुद्दरीद्रं रटन्त्रिशाटं स्फुटदद्रिक्टम्।

वित्र

व्विद्दिशान्तं प्रचलाद्धरान्तं प्रभ्रश्यदक्षं द्लद्न्तरिक्षम् ॥ ४१॥ विकादिभिद्रत्य शितस्वरुप्रदे दे त्येश्वरस्येव पुरा नखाग्रैः।

क्षिपत् त्रिश्रू जस्य स तस्य वक्षो ददार विक्षिप्तसुरारिपक्षः ॥४२॥

संहुरों के। च्लाभित करते हुए, भयानक रूप से निशाचरों के शब्द के। व में करते हुए, पहाड़ों के शिखरों का ताड़ते हुए, दिशाश्रों के अन्त भाग व जलाते हुए, पृथ्वी की केँ पाते हुए, इन्द्रियों की नष्ट करते हुए, आकाश हें तेड़ते हुए, वह नृसिंह वेगं से कापालिक पर दौड़े। जिस प्रकार पहिले अधियय-कशिपु के हृद्य की राच्यों के पच की परास्त करनेवाले नृसिंह रेवेह्ण श्रोर भयानक नखों की नेाकों से फाड़ डाला था, उसी का इन्होंने त्रिश्ल के ऊपर कापालिक का फेंककर उसकी छाती का म्हं हाला ॥ ४१-४२ ॥

वाहगत्यमनलायुधाउये। द्ंष्ट्रान्तरमोततुरीहदेहः । किये तदानीं चहरिर्विदीर्णं चुपद्दनाद्वालिकपट्टहासम् ॥४३॥ वि अत्यन्त उप नख धारण करनेवाले सिंहों में श्रेष्ठ नृसिंह में अपनी के भीतर उस दुष्ट की देह चूर चूर कर, स्वर्ग-नगरी की अट्टालिका क्षिति देनेवाला भयक्कर श्रदृहास किया ।। ४३॥

[.81] आकर्णय'स्त' निनदं बहिर्गता खपागमनाकुलचित्रहत्त्व व्यक्तोकयन्भैरवमप्रतो मृतं तते। विश्वक्तं च गुरुं मुक्तिक्तिक

वह आवाद सुनकर बाहर जानेवाले शिष्य व्याकुल होत्र बह आवाम अपने मेरव नामक कापालिक को आगे मा। श्रीर उससे मुक्त हुए अपने गुरु की सुखपूर्वक बैठे हुए देखा । अ प्रहादवश्या भगवान् कथं वा प्रसादिताऽयं नृहिस्तिकी सविस्मयै: स्निग्धजनै: स पृष्टः सनन्दनः सस्मितिमत्यवादीन

प्रह्लाद के वश्य भगवान् नृसिंह की आपने कैसे प्रसन्न किया, हा विस्मित बन्धु जनों के द्वारा पूछे जाने पर सनन्दन मुस्स्रो बोले-॥ ४५॥

पुरा किलाहा बलाभूधराग्रे पुण्यं समाश्रित्य किमप्याएम भक्त कवश्यं भगवन्तमेनं ध्यायन्ननेकान् दिवसाननैष्

पहले मैंने 'बल' नामक पृहां की चोटी पर पुरायदायक किसी में निवास कर भक्तों के वश्र में होनेवाले भगवान नृसिंह की लाल बहुत दिन बिताये।। ४६।।

किमर्थमेका गिरिगहरेऽस्मिन् वाचंयम त्वं वससीति गरा केनापि पृष्टोऽत्र किरातयुना प्रत्युत्तरं प्रागहमित्यवे च्य

माव

可

洞

हे मौनी ! तुम इस पहाड़ की गुफा में अकेले क्यों एहें। प्रकार किसी किरात युवक से पूछे जाने पर मैंने उसे यह उत्तर विगा श्राकण्डमत्यद्वश्चतमत्य मृतिः कण्ठीरवात्मा परतश्च किंशा मुगो वनेअस्मिन् मुगया वसन् मे भवत्यहा नाक्षिपये बद्ध

कराठ तक अद्भुत मनुष्य को मृति धारण करनेवाल की अपर सिंह के रूप की धारण करनेवाली कोई भी मृग इस जान कर मेरे नेत्रों के सामने कभी नहीं आ सकता (मेरी तपत्या फल है) ॥ ४८ ॥

तीरयत्येव मृिय क्षारोन वनेचरोऽय' प्रविशन् वनान्तम्। विषय गाढं नृहरिं लताभिः पुण्यरगएयैः पुरतो न्यधान्मे॥४९॥ क्ष के बाद विकास के भीतर पुस माह और एक सिंह के। लता श्रों से खुन बाँधकर मेरे सामने लाकर 81 WATERS 11 येशि

विभिस्त्वं मनसाऽप्यगम्या वनेचरस्य व कयं वशेऽभूः। भा त्यह्भुताविष्टहृदा मयाऽसौ विज्ञाप्यमाना विभुरित्यवादीत्।।५०॥ ग्राश्वर्य से चिकत होकर मैंने उससे पूछा-तुम तो महिषयों के मन क्यो ह्या भी त्रगम्य हो। इस वनेचर के वश में तुम कैसे त्राये ? इस कार पृष्ठे जाने पर वे व्यापक नरसिंह मुक्तसे बोले—॥ ५०॥ काप्रचित्तेन यथाऽमुनाऽहं ध्यातस्तया धातृमुखैर्न पृवैः। IY II वेपाबभेयास्त्वमितीरयन् मे कृत्वा प्रसादं कृतवांस्तिरोधिम्॥५१॥ इसने जिस प्रकार एकाम , चित्त से मेरा ध्यान किया है वैसा ध्यान बा बादि पूर्व देवता क्रों ने भी नहीं किया। इस प्रकार कहते हुए

में अपना प्रसाद देकर नृसिंह अन्तर्धान हो गये॥ ५१॥ गक्रपर्य तां पद्मपद्स्य वास्तीमानन्द्मग्नैरिवछैरभावि। वा कि वो क्वेर्जगद्र स्थाएडं भूम्ना स्वधाम्ना द्रवयन्त्र सिंहः॥५२॥

पद्मपादु की इस वाणी के। सुनकर सब लोग आनन्द-मन हो गये। म संसार-ह्म ब्रह्मार इंग अपने अधिक तेज से विद्लित करते हुए विंह भगवान् जोरों से गरजं चठे ॥ ५२ ॥

क्षित्रभटिचलत्समाधिः स्वात्मप्रवोधोन्मथितत्रयुपाधिः। विकरालवक्त्रं व्यलोकयन् मानवपञ्चवक्त्रम्।।५३॥ व विक गर्जन के वाद, अहंकारपूर्ण हुंकार से शङ्कर की समाधि

वित हुई। अपने आत्मा के साज्ञातकीर कर्ते से तीनों उपाधियों

के। दूर करनेवाले शङ्कर ने अपने नेत्रों के। खोलकर, म्यानक नरसिंह का देखा॥ ५३॥

[ यहाँ कविःनरसिंह के विकट रूप का वर्णन कर रहा है।] चन्द्रांशुसाद्यंसटाजटालतातीयनेत्राब्जकनियालम्। सहोद्यदुष्णांशुसहस्रभासं विध्यएढविस्फोटकुदृदृहासम्॥ ॥

इनकी सटाएँ चन्द्र की किरगा के समान शोमित भी है। नेत्र से ललाट चमक रहा था। वे एक साथ उदय लेनेवाते सूर्यी की प्रभा के समान देदीप्यमान थे। उनका अट्ट्रास के। फोड़ देनेवाला था॥ ५४॥

नखाग्रनिर्भित्रकपालिवक्षःस्थलोचलच्छोणितपङ्किलाङ्ग्। श्रीवत्सवत्सं गत्तवैजयन्तीश्रीरत्नसंस्पर्धितद्न्त्रमात्तम्॥ भ

उनका अङ्ग नख के अमसाग से विदीर्ण किये गये कार छलकते हुए रक्त से पङ्किल था। श्रीवत्स का विहैं छाती स वैजयन्ती और कौस्तुभ मिए से स्पर्ध करनेवाली आँवें की गले में शोभित थी ॥ ५५ ॥ NE

सुरासुरत्रासकरातिघोरस्वाकारसारच्यथितागढकोशम्। 16 दं ष्ट्राकरालानननिर्यद्गिन्वालालिसंलीढनभोवकाश्ग् 🏙 है

सुरों और असुरों, देवताओं और दानवों के हृदय में इती वाले अपने भयानक शारीर के बल से उन्होंने इस भूमएडल के कर दिया था और दाढ़ों के द्वारा विकराल मुख से निकतनेवाती की ज्वालाओं से अन्तरिच्च के। ज्याप्त कर लिया था ॥ ५६॥ स्वरोमकूपोद्भगतविस्फु लिङ्गमचारसंदीपितसर्वलोकम्। जम्मद्भिडुङजृम्भितशंभद्रमसंस्तम्भनारम्भकद्नतपेषम्॥

颜

म

वन्होंने अपने राम-कूप से निकलनेवाली चिनगारियों के लिया सब लोक की प्रकाशित कर दिया था और उनके दाँती का कि नामक असुर के रार्त्र इन्द्र तथा महादेव के दम्भ की रीक्तेवाली की की र

इस मयानक रूप की देखकर जगत् के मक्कल करने की प्रार्थना यहाँ की

ग भूदकाएडे प्रत्यो महात्मन् कोपं नियच्छेति ग्रणद्वभिरारात्। क्षाध्वसैः प्राञ्जलिभिः सगात्रकम्पैर्विरिष्ठच्यादिभिरर्थ्यमानम् ५८ हे महात्मन् ! आप अपने क्रोध की राक लीजिए। ऐसा न है। कि 114 विश्वासीत् प्रतय हो जाय। इस प्रकार हाथ जे। इस कहनेवाले, भय से शरीर विके क्या के साथ, ब्रह्मा आदि देवता नरसिंह की स्तुति कर रहे थे॥ ५८॥

विद्युचपत्रोग्रजिहं यतिक्षितीशः पुरते। नृसिंहम्। मीतिरैंडिष्ट तदापकएउं स्थितोऽपि हर्षाश्रुपिनद्धकण्ठः ॥ ५९ ॥ म्। सिंह की विजली के समान चञ्चल जीभ लपलपा रही थी। उनकी भ को सामने खड़ा हुआ देखकर शङ्कराचार्य निडर होकर उनके पास क्षा हो हुए। त्रानन्द के आँ सुद्यों से गला रूप जाने पर भी उन्होंने म कि करना आरम्भ किया—।। ५९।।

नरसिंह की स्तुति हा हर कोपमनर्थदं तव रिपुर्निहता भ्रुंवि वर्तते। । इशं मिय देव सनातनीं जगदिदं भ्यमेति भवद्गृहशा ।।६०॥ 🌃 हेन्ससिंह ! अपने अनर्थकारी क्रोघ का रोकिए। तुम्हारा मरा हुआ के कमीन पर पड़ा है। हे देव ! मुक्त पर अपनी सनातनी कृपा कीजिए। के कि देखकर संसार डर के मारे काँप रहा है।। ६०॥

वर्ष वपुः किल सत्वयुदाहृतं तव हि के। पनमण्यपि ने। चितम्। <sup>हि शान्तिमवाप्तुहि शर्मेेेे हरगुणं हरिराश्रयसे कथम् ॥६१॥</sup> भाषा शरीर सत्त्वमय है, इसलिये थोड़ा भी क्रोध करता आपके । प्रान्हीं देता। संसार के कल्याण के लिये शान्ति धारण की जिए। कि भी आप हर के गुणों का आश्रय क्यों कर रहे हैं ? आशय विष्णु का काम शान्ति-स्थापन करना है, क्रोध करना नहीं। अतः कोष क्यों कर रहे हैं॥ ६१॥ ° ॰

AN H सकलभीतिषु दैवतम स्मरन् सकलभीतिमपोह्य सुकी पुष्ति भवति कि प्रवदामि तवेक्षणे परमदुर्लभमेव तवेक्षणम्॥६२॥

हे देवताओं में श्रेष्ठ ! भय के अवसरों पर आपके नाम के करने पर मनुष्य समस्त भयों के दूर कर सुखी होता है। आहे पर उसका कितना कल्याण होता है उसके विषय में हम लाइ श्रापका दर्शन अत्यन्त दुर्लभ है ॥ ६२॥

स्मृतवतस्तव पादसरोरुहं मृतवतः पुरुषस्य विमुक्तता। तव कराभिहतोऽमृत भैरवे। न हि स एवं पुनर्भवमेष्यित

श्रापके चरणकमल का ध्यान कर प्राण छे। इनेवाले मनुष्य है श्रवश्य हो जाती है। हे श्रमृत ! यह भैरव श्रापके हाय है। गया है। अतः यह फिर जन्म प्रहण् नहीं करेगा॥ ६३॥ दितिजसूनुममुं व्यसनार्दितं सकुदरक्षदुदारगुणो भवार। सकलगत्वमुदीरितमस्फुटं प्रकटमेव विधितमुरभूत् पुरा ॥

हे उदार गुणों से युक्तः! आपने विपत्ति में पड़े हुए हिरस्स्क्री पुत्र प्रह्लाद् की एक बार रक्ता की थी। पिता के द्वारा पूर्व जाते ती बालक ने आपको सब प्राणियों में रहनेवाला बतलाया था ते सम्बन बात को स्फुट करने के लिये आप उसके सामने स्वयं प्रकट हुए है। स्जिसि विश्वमिदं रजसाऽऽद्यतः स्थितिविधौ श्रितसत्त्र म अवसि तद्धरणे तमसाऽऽवृतो हरसि देव धदा हरसं

रजोगुण से युक्त होने पर आप इस संसार की स्रि स्थिति-काल में सत्त्वगुण के। धारण कर आप हाथ में अब कि की रचा करते हैं। नाश के समय तमोगुण से आच्छादित होत का हरण करते हैं। तब आपकी संज्ञा 'हर' होती है। इव। 17 तव जनिर्न गुणास्तवं तत्त्वते। जगद्तुग्रहणाय भवादिन तव पदं खलु वाङ्मनसातिगं श्रुतिवचश्रकितं तव वोवस् ब्रापका जन्म नहीं होता; वस्तुतः आप निगु ग हैं, तथापि संसार के क्रिय अप जनमते हैं और गुणों के भारण करते के लिये आप जनमते हैं और गुणों के भारण करते के ब्रिय आपका स्थान वाणी और मन से अगोचर है। वेदमन्त्र भी

विषयी—परमारमा के विषय में श्रुति कहती है कि वाणी उसकी प्रकट विषय सम्बद्धित सन वहाँ से लौट आता है—

"यतो वाचो निवर्तन्ते श्रप्राप्य मनसा सह।"

वेदान्त का यह मुख्य सिद्धान्त है कि ईश्वर की सिद्धि वेद-वचनों पर ही

वि वि विविद्यान के द्वारा वह कथमि सिद्ध नहीं की जा सकती।

वि वि विविद्यान के प्रमारमा का बोधक बतलाया गया है।

वि वि विविद्यान के प्रमारमा का बोधक बतलाया गया है।

वि वि विविद्यान सिद्ध तव नामपरिश्रवात प्रमथगुद्धकदुष्टिपिशाचकाः।

श्रासरित विभोऽसुरनायका न हि पुरःस्थितये प्रभवन्त्यि ।।६७॥ हे नरसिंह ! त्यापके नाम के सुनने से ही प्रमथ, गुझक, दुष्ट पिशाच । ॥ ख भाग खड़े होते हैं । हे विभो ! दैत्यों में श्रेष्ठ लोग तो आपके सर्का वाने सही होते में भी समर्थ नहीं होते ॥ ६०॥

स्वतिषेव सर्गस्थितिहेतुरस्य त्वमेव नेता नृहरेऽखिलस्य ।
स्वतिषेव चिन्त्यो हृदयेऽनवद्ये त्वामेव चिन्मात्रमहं प्रपद्ये ॥ ६८॥
से। तुन्हीं इस समस्त संसार की सृष्टि और स्थिति के कारण हो। तुन्हीं

अस्ति है। तुम्हारा ही ध्यान पाप-रहित हृदय में किया जाता है। तुम कि निमान हो। मैं तुम्हारी शारण में आता हूँ॥ ६८॥ हिस्सि साकी हि रुषं नियच्छ विश्वस्य भूमन्नभयं प्रयच्छ।

हि देवा: श्राममर्थयन्ते निरीक्ष्य भीता: प्रतिखेदयन्ते ॥६९॥
केविता वह कापालिक मर गया। क्रोध की रोकिए। हे भूमन्!
कि के अभय दीजिए। ये देवता लोग आपकी देखकर अत्यन्त

त्र पथ हा ये कल्याया की प्राथना कर रह हा। १८॥ विक्रित न शक्या हि तवानुकम्पा हीनै जैनै निह्नुतंको टिशंपाम्। विक्रित तदात्मन्तुपसंहरेमां पाहि त्रिलीकी समतीतसीमाम्।।७०॥

पापियों के द्वारा तुम्हारी दया देखी नहीं जा सकती। हैं सगवन्! करोड़ों बिजलियों की चमक की छिपानेवाली हम हैं आप बटोर लीजिए। भय के मारे सीमा के पार जानेवाली किलोकी की अब बचा लीजिए।। ७०॥ करपान्तोकजुम्भमाराप्रमथपरिवृद्धपौढलालाटविद्वः

क्वालालीहत्रिलोकीजनितचटचटाघ्वानिषकार्ष्यः।
मध्ये ब्रह्माएडभाएडोद्रकुहरमनैकान्त्यदुःस्थामवस्थां
स्त्यानस्त्यानो ममायं दलयतु दुरितं श्रीवृप्तिहाह्याः

भगवान नरसिंह का अट्टहास मेरे पापों की दूर करे—क हैं की प्रलय के अन्त में प्रयत्नशील भगवान कर के ललाट की क क्वालाओं से ज्याप्त त्रिलाकी में उत्पन्न 'चटचटा' शब्द की कि करने में समर्थ है और जा ब्रह्मायड-रूपी भायड के बीच में कि भूतल पर सदा बिना किसी ककाचट के रहनेवाली जन्म, मल अवस्थाओं की जला डालने में आग के समान समर्थ है।।।। परिच्यानद्धवातंधयगुर्णवलनाधानमन्यानभूमुः

न्मन्थेनोत्क्षोभिदुग्धोद्धिलहरिमियः स्फालनानालं इ कल्पान्तोन्निद्ररुद्रोचतरडमरुकध्वानबद्धाभ्यसूया घोषोऽयं कर्णधोरः क्षपयतु नृहरेरंहसां संहित्ति स

यह अट्टहास हमारे पापों की छिन्न-भिन्न (नृष्ट) कर दे—वा जो समुद्र-मन्थन के समय बीच में बाधे गये वासुकिरूपी रसी है करनेवाले मन्दर पर्वत के द्वारा मन्थन किये जाने से खुवा है की तरक्रों, के ज्ञापस में टक्कर खाने की ज्ञावाज के समान विका जो प्रलय के ज्ञन्त में जगे हुए रुद्र के प्रचएड डमरू की व्यवित्र खाह खरनेवाला तथा ज्ञत्यन्त कर्या-कटु था॥ ७२॥ सुन्दानो मङ्क्षु करपावधिसमयसमुक्जनम्भदम्भोदगुर्मा

C.O. Muraukahu Phawan Verangsi Callaction, Digitized by a Canasta

स्फू नइम्भों जिसंघर्फ र इर टिता खर्व गर्व परोहान्।

新 Bè

विवाली

विश

ने श

के हि

मात्

110

11

ŀ

में हिर

( स्रोह क्रीहाक्रोहेन्द्रवोणासरभसविसरद्वधोरघुर्धोरवश्री-

र्गम्भीरस्तेऽदृहासो हर हर नृहरे रहसांऽहांसि हन्यात्।।७३।। हे नरसिंह! तुम्हारा यह गम्भीर श्रष्टहास हमारे पापीं को श्रित शींघ ही नष्ट कर दे — वह अट्टहास जे। कल्प के अन्त में प्रकट होनेवाली ने क्षेत्र के कपर चमकनेवाले वस्त्रों की गम्भीर गर्जना के बड़े-बड़े गर्व

हे ब्रंकों की शीघ्र चूर्ण कर देनेवाला था; जी क्रीड़ा में लगे हुए वराह भावान् की नासिका से बड़े वेग से निकलनेवाली घर्षर-ध्वनि की

हिहा होमा के घारण करनेवाला था।। ७३।। नह स्

एवं विशिष्ठनुतिभिन्दे हरी प्रशान्ते स्वं भावमेत्य ग्रुनिरेष बभूव शान्तः। स्वप्नाजुभूतमिव शान्तमनाः स्मरंस्त

मात्मानमात्मगुरवे प्रणतिं चकार ॥ ७४ ॥

'इस प्रकार विशेष स्तुति से नरसिंह भगवान् के शान्त हो जाने पर ग्त्रपाद अपने प्राचीन स्वरूप, कें। प्राप्त कर शान्त हो गये। शान्त-वित्त हेकर इस बात के। स्वप्न के त्र्यनुभव के समान स्मरण करते हुए ाएं इहोंने गुरु के। प्रशास किया। ७४॥

गारित्र्यमेतत् भयतस्त्रिसन्ध्यं भक्त्या पठेद् यः शृणुयादवन्ध्यम्। वा विर्ताडपमृत्युं प्रतिपद्य भक्तिं स भक्तिमोगः समुपैति मुक्तिम्।।७५।। -119 नी त्रादमी इस चरित्र के। एकाम मन से तीनों सन्ध्याओं में भक्ति

वी में पहता तथा सुनेता है वह अपमृत्यु की पार कर, भक्ति पाकर,

वह मोगों के। भागकर मुक्ति प्राप्त करता है।। ७५।।

इति श्रीमाधवीये तदुग्रभैरवंनिर्जयः। संक्षेपशङ्करजये सर्ग एकादशोऽभवत्।। ११,॥ माधवीय शङ्कर-दिग्विजय में उप्रमैश्व के प्रशुभव के। सूचित करनेवाला यह एकादश सुर्ग समाप्त हुआ।



इस्तामलक श्रीर तोद्काचार्य की कथा अयेकदाऽसौं यतिसार्वभौमस्तीर्थानि सर्वाणि चरन् स्तीप घोरात कलेगीपितधर्ममागाइ गोकर्णमभ्यर्णचलार्णनीमा॥

एक बार यतियों में चक्रवर्ती शङ्कर अपने शिष्यों के साथ सार में घूमते हुए घोर कलि से धर्म की रहा करनेवाले 'गोकए' नका में पहुँचे जिसके पास हो समुद्र बड़े वेग से बह रहा था ॥ १॥

टिप्पणी-गोकर्ण बम्बई प्रान्त का सुप्रसिद्ध शिवचेत्र है। के उत्तर लगमग तीस मील पर यह नगर समुद्र के किनारे पर स्थित है। प महादेव का नाम 'महाबलेश्वर' है जिनके दर्शन के लिये शिवरात्रि के बा यहाँ बड़ा भारी मेला लगता है। इसकी प्रसिद्धि प्राचीन काल से है। के समान सम्पत्ति पाने की इच्छा से, श्रपनी माता कैर्कसी के बाए भी जाने पर, रावण ने यहीं घोर तपस्या की श्रौर श्रपना मने।रग वि

前

ने

TH

( वाल्मीकि-रामायण, उत्तरकायड, ६।४६ )-श्रागच्छात्मसिद्ध्यथे गोकर्णस्याश्रमं श्रुभम् ।

महासारत में भी पुलस्त्य की तीर्पयात्रा में इसका उस्तेव हैं व प्रत्युत यह ब्रह्मादि देवों की भी तपस्या का स्थल माना गया है, जी रहने से मनुध्यों को अग्रश्वमेष के करने का फल मिलता है। 51/78-70)-

390

वीर्ष

1

सर् ह

आ

ब्र्य गोकर्णमासाद्य त्रिषु लोकेषु विश्वतम्।

बमुद्रमध्ये राजेन्द्र सर्वलोकनमस्कृतम् ॥ २४॥

भतुशासनपर्व में यहाँ अर्जुन के जाने का वर्णन मिलता है। पिक्कले क्ष में भी इसकी पवित्रता श्राचु एए बनी रही। कालिदास (प्रथम शतक

किमी) ने भी गोकर्गेश्वर के। वीगा वजाकर प्रसन्न करने के लिये आकाशमार्ग

विद्धि को के वहाँ जाने का उल्जेख किया है — ब्रय रोधिस दिन् गोदधेः श्रितगोकर्ग्यनिकेतमीश्वरम्।

उपनीयायितुं ययौ रवेरुदगावृत्तिपथेन नारदः ॥ — रघुवंश ॥ ८ । ३३ ॥ ऐसे प्रख्यात तीर्थ में आचार्य का श्रपने शिष्यों के साथ जानां उचित ही प्रतीत होता है।

विरिश्चिनाम्भोरुहनाभवन्द्यं प्रपञ्चनाट्याद्भतसूत्रघारम्। तृष्टाव वामार्धवधृटिमस्तदुष्टावलेपं प्रणमन् महेशम् ॥ २ ॥

ब्रह्मा श्रीर विष्णु के द्वारा पूजित इस जगत्-रूपी नाटक के श्रद्भुत कार, वामार्ध में पार्वती से त्रालिङ्गित तथा दुष्टों के गर्व की चूर चूर इतेवाले महेश्वर को प्रणाम कर प्रसन्न किया।। २॥

वषुः स्मरामि ववचन स्मरारेर्वलाहकाद्वैतवदावद्शि।

सौदामनीसाधितसंपदायसमर्थनादेशिकमन्यतर्च॥३॥

में कामदेव-राष्ट्र राष्ट्रर के उस शरीर का स्मरण करता हूँ जिसके किए माग में मेघों के समान शोभा चमक रही थी तथा वाम माग में वे विजली के द्वारों साधित मेघ का सतत सङ्गरूपी सन्प्रदाय के भर्यन करने का उपदेशक था अर्थात् जिस प्रकार मेघ के साथ विजली भ पदा सम्बन्ध रहता है उसी प्रकार पार्वती शिव के बाये अक्न में सदा ति। जमान थीं ॥ ३ ॥

क्षि गणक्रसीमाङ्करदं शुत्र एयाचञ्चनम्गाञ्चतर्दक्षपाणि-

विष्णान्यशोभाकलमाग्रभक्षसाकाङ्क्षकीरान्यकरं महोऽस्मि ॥४॥

1

(F

मा

किव शिव-पार्वती के रूप का वर्णन करते हुए कह रहा है कि के हाथ में मृग है तथा पार्वतीजों के हाथ में शुक्र है। कवि अवविक क हाथ म चा द रहा है। जिसके दिन्त हाथ में चमकनेत्रल वाम-भागरूपी खेत में चत्पन्न होनेवाले किरण्रूपी नृण के खाने हैं लालायित है तथा दिहने हाथ में विद्यमान रहनेवाला शुक दिवस मार् शोंभारूपी धान की बालियों के। खाने के लिये इच्छुक है। रूपी तेज मैं ही हूँ ॥ ४॥

महीश्रकन्यागलसङ्गताऽपि माङ्गरयतन्तुः किल हालहालग्। यत्कएठदेशेऽकृत कुण्ठशक्तिमैक्यानुभावाद्यमस्मि भूगा॥५॥

हिमाचल की कन्या पार्वती के गले भें विवाह का मङ्गल-सुत्रका रहा है। वह इतना शक्तिशाली है कि अपने प्रभाव से शिवजी के में रहनेवाले हलाहल विष की भी उसने शक्तिहीन कर दिया है। पार्क के साथ विवाह करने का ही यह फल है कि विष पी लेने पर भी कि में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं हुआ। शिवजी मूमा है-क श्रष्ट ब्रह्मरूप हैं। उनके सार्थ में भी वही रूप हूँ। एकता के मन करने से मैं भी शिव-रूप हूँ ॥ ५ ॥

गुणत्रयातीतविभाव्यमित्यं गेक्सर्णनाथं वचसाऽर्चियता। तिस्रः स रात्रीस्त्रिजगत्पवित्रे क्षेत्रे मुदैप क्षिपति स्म काल्या

गुणातीत ( संत्व, रज, तम इन तीन गुणों के प्रभाव से पिंगी के द्वारा सदा चिन्तनीय गोकर्णनाथ का इस प्रकार वचनों से कि शङ्कर ने तीनों लोकों में पवित्र चेत्र में तीन रातें त्रानन्द से विवाई। वैकुएउकैलासविवर्तभूतं हरं सताघं हरिशङ्करारूयम्।

दिन्यस्यतं देशिकसार्वभौमस्तीर्थप्रवासी निवराद्यासीत्॥

वहाँ से गुरुत्रों में श्रेष्ठं तीर्थ-प्रवासी शङ्कर बहुत ही शीप्रक्षी नामक पवित्र चेत्र में पथारे जो हैकुएठ ख्रौर कैलाश का नामाना 1141

कि वात् वेकुएठ श्रीर कैलाश के ही समान था; जा प्रणाम करनेवाले ष्या के पापों के हरनेवाला था।। ७॥

## हरिशङ्कर की स्तुति

नला है। ने के हिं व्यापनोदाय भिदावदानामद्वेतसुद्रामिह दर्शयन्तौ ।

गाग्रं श्राह्य देवी हरिशङ्करौ स द्वर्थाभिरित्यर्चयति स्म वानिमः॥८॥

भेरवादियों के अम का दूर करने के लिये इस लोक में अद्वेतवाद की विवतानेवाले हरि और शङ्कर इन दोनों देवताओं की पूजा कर शङ्कर ने व अर्थवाले वचनों से इनकी स्तुति की ।। ८ ॥

विशा पर कवि एक ही श्लोक के द्वारा विष्णु और शङ्कर की खित कर रहां स्व मा प्रायेक श्लोक के दे। दो ऋर्थ हैं—एक विष्णुपरक जिसमें दशाववार का हैं हैं हैं, श्रीर दूसरा शिवपरक । कान्य-दृष्टि से यह स्तुति बहुत सरस श्रीर पानें चमतकारपूर्ण है । ]

रिक्र न्यं महासोमकलाविलासं गामादरेणाऽऽकलयन्ननादिम् ।

का में गहः किंचन दिव्यमङ्गोक्कर्वन् विश्ववे कुशवानि कुर्यात्॥ ९॥

शिव-परक अर्थ-देवताओं के द्वारा वन्दनीय, चन्द्रमा की कला के बिबारों से सम्पन्न, अनादि अति का आदर से विचार करनेवाले, मेना हिमालय की पत्नी) से उत्पन्न दिव्य पार्वती-ह्रप तेज से युक्त वृषमचारी

विभागान् शङ्कर मेरा कुशल करें।

可见 विध्यापरक अर्थे सप्तर्षियों के हारा वन्दित, बड़े भारी प्रलयकाल कि समुद्र के जल में विलास करनेवाले, अनादि दिव्य मत्स्यरूप के घारण श्रनेवाले नाव का रूप घारण करनेवाली इस पृथिवी के सीचनेवाले <sup>भावान्</sup> विष्णु मेरा सदा कुशल करें ॥ ९॥

टिप्या - मत्स्यावतार के समय भगवान् नें जब मत्स्य का रूप घारण किया गत्व उनके माथे में एक छोटा सा सींग निकल आया था। इस प्रध्वी ने नौका व का वारण किया था। उसी नाव के। मत्स्य के सींग में बॉबकर वैवस्वत 40

[सर्व है।

बा

मनु ने श्रपनी रच्चा की थी। यदि ऐसा नहीं होता तो इतने बोर्वे हुई प्लावन था कि यह संसार कभी का नष्ट हो गया रहता। इस अवता के भागवत ( १।३।१५ ) में इस प्रकार है-

रूपं स जगृहे मात्स्यं चानुषोदिघसंप्लवे। नाव्यारोप्य महीमय्यामपाद्वैवस्वतं मनुम्॥

मत्स्यावतार की सूचना वैदिक ग्रन्थों में भी मिलती है। रातपत्र के (१।८।१) में यह कथा बड़े विस्तार के साथ दी गई है। या मन्दरागं दघदादितेयान् सुघासुनः स्माऽऽतनुतेऽविषातं। स्वामद्रिजीजोचितचारुमूर्ते कुपामपारां स भवान् वयत्ताम्॥

कच्छप अवतार का वर्णन — आपने सन्दर नामक पहाइ के क कर देवतात्रों के। त्रमृत भोजन कराया है। त्राप स्वयं सेहिही तथा मन्दराचल के धारण करने योग्य सुन्दर मूर्ति के प्रहण जि हे कच्छपरूपी नारायण, आप अपनी अपार कृपा मुक्त पर कींगा

शिवपरक—आप मन्दर नामक वृत्त का धारण करनेवाले त्याहे भक्त्या (विषादी) करनेवाले हैं। कैलाश पहाड़ के उपर अपने मूर्ति से नाना प्रकार के विलास करते हैं। हे भगवन् शहुर, आप क अपार कृपा मुक्त पर कीजिए ॥ १०॥

ज्ञासयन् ये। महिमानग्रुच्चैः स्फुरद्वराहीशकतेवरीञ्जू। वि तस्मै विद्ध्मः कर्यारजस्रं सायंतनाम्भोरुहसामरस्यम् ॥ ॥

वराह अवतार - जिन्होंने पृथ्वी के विस्तार के। अपनी दंश है। . चठा दिया है तथा सुन्दर वराह रूप की धार्ण करनेवाले हैं ऐसे का विष्णु की हम, लोग सायङ्काल में सम्पुटित होनेवाले कमल है नि श्रंजलि बाँधकर प्रणाम करते हैं।

शिव अत्यन्त महिमा का विस्तार) कर शङ्कर ने सपी के सामें की अपने शरीर पर धारण कर लिया है। उन्हें इम लोग अवि कर प्रणाम करते हैं ॥ ११ ।

विष्या — शङ्कर पद्ध में 'वराहीशकलेवरः' का अर्थ है — वर (अष्ट) + अहीश कि कि कि शरीर पर जिसके ) तथा विष्णुपद्ध में इसका अर्थ विष्णुपद्ध में इसका अर्थ विष्णुपद्ध में इसका अर्थ विष्णुपद्ध में इसका अर्थ

मगावहन् केसरितां वरां यः सुरद्विषत्कुञ्जरमाजधान।

हिद्युद्धासितमाद्धानं पञ्चाननं तं प्रणुपः पुराणम् ॥ १२॥ न्त्सिंहावतार—-आपने श्रेष्ठ सिंहरूप के। धारण कर, दिवताओं के क्ष्युं हिर्ययकशिपु-रूपी हाथी के। मार डाला और प्रहाद के। आनन्दित

शिव—न्नाप पश्चमुख धारण करनेवाले हैं, सिर पर निर्देशे के हिं में हैं गङ्गा विराजती हैं। गजीसुर के। त्रापने मारा है जिससे जाप

क्षि अवस्त श्रानिन्दित हुए। श्राप की मेरा प्रणाम है।। १२।।

हिंग टिप्पणी—विष्णु के अर्थ में 'केसरितां वरां' का अर्थ है ओष्ठ सिंह का रूप।

| किंक के विषय में इसका अर्थ है — के (सिर पर ) + सरितां (निदयों में)

विकास कां (ओष्ठ ) अर्थात् निदयों में ओष्ठ गङ्गाजी।

मने वित् वस्याहरणाभिलाषो या वामना हार्यनिनं वसानः।

गांसि कान्तारहितो व्यतानीदाद्योऽवतादाश्रमिणामयं नः ॥१३॥
वामन—आपने राजा बलि से त्रैलोक्य के हरण करने की इच्छा से
हितर मृगचर्म को धारण किया। स्त्री के बिना किसी सम्पर्क से ब्रह्मचर्य

भेषारण कर आपने तपस्या की। वामन हरी आपके नमस्कार है।

शिव अपने प्रजापति के यज्ञ में बिल (पूजा) के प्रहण करने

के अभिलाषी हैं। आपने मने हर मृगचमें धारण किया है। कान्ता
के हिंदित हो कर आपने घोर तपस्या की है। आप ज्ञाचारी हैं।

भएको नमस्कार है ॥ १३ ॥

विषयी—शिव पच्च में 'वामने। हार्यजिनम्' पद का खरह इस प्रकार है— विषयु पच्च में वामनः + हारिं+ अजिनं ऐसा खरह अर्थ स्पष्ट है।

[ **Tri** [i] येनाधिकोद्यत्तरवारिणाऽऽशु जितोऽर्जुनः संगररक्षभूगौ। नक्षत्रनाथस्फुरितेन तेन नाथेन केनापि वयं सनायाः

परशुराम—तलवार उठाकर आपने भी कार्त्तवीर्थ अर्जुन के हैं। चेत्र में जीता था। चन्द्रमा के समान चमकनेवाले आपके पहिल लोग सनाथ हैं।

शिव—आपके सिर पर जल चमक रहा है। लड़ाई में का श्रजुन के। भी जीत लिया है। श्रापके माथे पर चन्द्रमा चमक ए आपके द्वारा हम लोग सनाथ हैं॥ १४॥

टिप्पणी—'उद्यत्तरवारिणा' का विष्णु पच् में म्रर्थ है—तलका क्ष लड़नेवाला तथा शिव-पत्त् में ऋर्थ है उद्यततर + वारि ऋर्यात् आ वाला जल।

विलासिनाऽलीकभवेन धास्त्रा कामं द्विषन्तं स द्शास्यमा देवो घरापत्यकुचोष्मसाक्षी देयादमन्दात्मसुखानुभूतिम् ॥॥

रामावतार-जिसके सामने यह संसार मूठा है उस प्रकारित होंने श्रपने तेज से श्रापने सबसे द्वेष करनेवाले दशमुख रावण के गिराया। आप पृथ्वी की कन्या जानकी के स्तन की आलिङ्ग वाते हैं। आप मुक्ते अनन्त ब्रह्मानन्द का अनुभव करावें।

शिव—आपने दस इन्द्रियों के द्वारा प्रवृत्त होनेवाले कामरेव के तेज से जला डाला है। आप पार्वती के। आलिङ्गन करहे हैं। ब्रह्मानन्द् का श्रमुभव करावें ।। १५ ।।

भा

टिप्पणी - 'दशास्य' का विष्णुपरक अर्थ है दस मुखवाला पवय परक श्रथ है दस इन्द्रियों हैं मुख जिसका ऐसा श्रयीत् दस इन्द्रियों होनेवाला । 'घरापत्य' का ऋर्य है घरा + अपत्य = पृथ्वी की कत्या = है घर + श्रपत्य = पर्वत की कन्या पार्वती । घर शब्द का श्रय है प्राम गिरौ कार्पासत्लके कुर्मरांजे वस्तन्तरं श्राप इति मेदिनी"।

। विवक्तेतः स्थिरधर्ममृतिहीलाहलस्वीकरणोग्रकण्ठः।

॥१॥ मरोहिणीशानिशचुम्ब्यमाननिजोत्तमाङ्गोऽवतु कोपि भूमा॥१६।

के इत्याम—आपकी पताका ऊँचे तालवृत्त के समान है। आपने पान के लिये मूर्ति धारण की है। सुरा तथा हल के प्रहण करने पर भी

बारका कराठ द्यात्यन्त सुन्दर है। बलरामजी का सुरापान प्रसिद्ध है।

में के इसी हथियार इल है जिसे वे हमेशा कन्ने पर रक्खा करते थे। इन दोनों क का अतुओं के घारण करने पर भी उनका कएठ अत्यन्त रमणीय है।

विह्यों के पति वसुदेवजी सदा आपके सिर का चुम्बन किया करते हैं।

वार स्वाप मन, वाणी से अगोचर साद्वात् ब्रह्मरूप हैं।

शिव—आपने धर्म के लिए मूर्ति धारण की है। हलाहल विष के कि पर भी आप उपकण्ठ हैं। रोहिणी के ईश चन्द्रमा आपके मस्तक पितानमान हैं। आप परमात्मा रूप हैं॥ १६॥

टिप्पणी—हालाहल = हाला(= सुरा) + हल । दूसरा अर्थ विष है । रोहि-श्री = (१) रोहिणी ( बल्हराम की माता ) + ईश (स्वामी) अर्थात् व होते सुरेव । (२) रोहिणी ( नक्षत्र ) + ईश (चन्द्रमा )।

वित्र विनायकेनाऽऽक लिताहितापं निषेदुषोत्सङ्गश्चवि प्रहृष्यन्।

प्तनामोहकचित्तवृत्तिरच्यादसौ कोऽपि कलापभूषः ॥ १७ ॥

शिव—गर्गोशजी अपनी सूँड़ से आपके सिर पर जल का घारा जिते हैं। आपकी गोदी में गर्गोशजी शोभित हैं। आपका नाम 'पितत्र' आपके जो भक्त हैं उनके कल्याग्य करने में आपकी चित्तवृत्ति सदा

क्षेत्रं

ते

219

स्य

ग्रपा

शये

ग्रे

गार

3

शत ह

भाप ह

विरय

स्पीप्रं

राड

विवार

लिप

लगी रहती है। आपके मस्तक की चन्द्रमा भूषित कर रहा है। प्रसन्न होकर हमारी रचा करें ॥ १७॥

टिप्पर्या-विनायक = (१) वि-|-नायक (पिच्यों का राजा गरा) (२) गर्योश । पूतनामाहक = (१) पूतना का माहक (२) पूत+नव+ ऊहक (चिन्ता करनेवाले भक्त)। कलापभूषः--(१) मयूर-पुच्छ से सुशोधि

(२) चन्द्रमा से सुशोभित।

पाठीनकेतोर्जियने प्रतीतसर्वज्ञभावाय द्यैकसीम्ने। प्रायः क्रतुद्वेषकृताद्राय बोधैकधाम्ने स्पृह्यामि भूम्ने ॥ १८॥

बुद्धावतार—आपने मीनकेतु कामदेव की जीत लिया है। आस सर्वज्ञता सब जगह प्रसिद्ध है। आद दया की सीमा हैं। मैं से द्वेष [करनेवाले पुरुषों का आद्र देनेवाले ज्ञान के धास आहे दर्शन चाहता हूँ।

शिव-कामदेव की जीतनेवाले, सर्वज्ञता से सब जगह प्रसिद्ध स्व के आधार, दच प्रजापति के यझ से द्वेष करनेवाले लोगों के आहती गाह वाले, ज्ञान के निधान, ब्रह्म-रूप आप हैं। आपका पाने की भी बड़ी इच्छा है।। १८।।

व्यतीत्य चेते।विषयं जनानां विद्योतमानाय तमोनिहन्ते। भूम्ने सदावासकृताशयाय भ्यांसि मे सन्तुतमां नमांसि ॥१॥

किलक - मनुष्यों के मन से अगम्य प्रकाशमान हीनेवाले वर्ष दूर करनेवाले आप हैं। सन्जनों के। आश्रय देने की इन्ता आहे रहती है। परमात्मारूप आपको मैं प्रणाम कर रहा हूँ।

शिव-मनुष्यों के चित्त-विषय के परे प्रकाशित होनेवाले, अत्यक्षा दूर करनेवाले, सब मनुष्यों के अन्तःकरण में निवास करनेवाले आप क्रा

मेरे अनेक प्रणाम ॥ १९ ॥

वृषाकपायीवरयोश सपर्याः वाचाऽतिमाचारसयेति तन्तन्। मुनिप्रवीरो मुदितात्मकामो मुकाम्बिकायाः सदनं प्रवस्ये वि 14

11

क विधाय व्यसुमात्मजातं महाकुली हन्त सुहुः परुच। हिन्दुत्री द्विजद्पती स दृष्ट्वा दयाधीनतया शुशोच ॥ २१ ॥ इस प्रकार कदली-फल के समान मीठे वचनों से शिव और विष्णु क्षों की पूजा कर प्रसन्नचित्त मुनिराज 'मूकाम्बिका' के मन्दिर की श्रोर हो। गोदी में मरे हुए लड़के की रखकर वारम्बार रोनेवाले, अत्यन्त बक्त, एकलौते पुत्रवाले, एक त्राह्मण्-द्रम्पती का देख वे द्यावश्रहोकर स्वत शोक करने लगे ॥ २०-२१॥

128 शारमञ्चत्यय शोकमस्मिन्नभूयतोच्चैरशरीरवाचा ।

वित संरक्षितुमक्षमस्य जनस्य दुःखाय परं द्येति ॥ २२ ॥ बब शङ्कर श्रपार शाक-समुद्र में डूब रहे थे तब यह आकाशवाणी प्राप्ट के से मुनाई पड़ी कि रत्ता करने में असमर्थ होनेवाले पुरुष की दया ल का दुःखं उत्पन्न करती है।। २२।।

म विद्या वाणीमशरीरिणीं तामसाविति व्याहरति स्म विद्यः। गाल गीरक्षणदक्षिणस्य सत्यं तवैकस्य तु शोभते सा ॥२३॥ स आकाशवास्त्री के। सुनकर विद्वान् शङ्कर कहने लगे कि तीनों म्त् की रहा करने में चतुर आप ही की दया अच्छी लगती है अर्थात् भा ही इस दुःख के। दूर करने में समर्थ है। सकते हैं ॥ २३॥ वित्यत्येव यतौ द्विजाते: सुतः सुर्खं सुप्त इवोद्तिष्ठत्। भीगौः सर्वजनीनमस्य चारित्रयमालोक्य विसिष्मिये च ॥२४॥

के इतना कहते ही वह ब्राह्मण का बालक साये हुए की तरह को हु खड़ा हुआ। पास रहनेवाले लोगों ने सब लोगों के हित नेवाते शहर के इस चरित्र का देखकरे विस्मय प्रकट किया ॥ २४ ॥

मिष्रास्य कृतमालसालरसालहितालतंमालशालैः।

विस्यतं साधकसंपदां तन्मूकाम्बिकासाः संदनः जगाहे ॥२५॥

i

1

1

₹(i

मन्द

110

से इ

明

P

विश

[स्रोम] इसके बाद आचार्य 'मूकान्बिका' के मन्दिर में गये जिसके को श्रीर का प्रदेश साल, रसाल, हिन्ताल, तमाल श्रादि वृत्तों से निक रमणीय था और जा साधक लोगों की अभिलाषाओं का पूरा करने सिद्धिस्थल था ॥ २५॥

उच्चावचानन्दजवाष्पमुच्चैरुद्रीर्णरोमाश्चमुदारभक्तिः। अम्बामिहापारकृपावलम्बां संभावयन्नस्तुत निस्तुलं सः ।१६॥

उदारभक्ति शङ्कर ने आँखं से आनन्द के आँसू बहाते हुए, श्रीर रामाञ्च उत्पन्न कर्ते हुए, लोगों पर अपार कृपा करनेवाली मानवी पूजा की तथा यह निरुपम स्तात्र पढ़ सुनाया॥ २६॥

मुकास्विका की स्तुति

पारेपरार्धं पदपद्मभाःस षच्ट्यूत्तरं ते त्रिशतं तु भासः। श्राविश्य वह्नचर्कसुधामरीचीनालोकवन्त्याद्धते जगित ॥त

हे भगवति ! आपके चरण-कमल की प्रभा परार्ध से भी ह है अर्थात् गणनातीत है। उसमें से क्रेवल तीन सौ ब्रचीव नि , सूर्य, चन्द्र और अग्नि की किरणों में प्रवेश कर इस संसार में क उत्पन्न करती हैं ॥ २७॥

अन्तश्रतुःषष्ट्यपचारभेदैरन्तेवसत्काराडपटपदानैः। श्रावाहनाधैस्तव देवि नित्यमाराधनामाद्घते महान्तः ॥ १/

हे देवि ! महान् पुरुष मन में |चौंसठ उपचारों ( श्रावाहन, दान, सुगन्धित तैल का मद्न आदि ) से और पास में रहनेवाले हैं के। वस्त्रदान से नित्य आपकी आराधना किया करते हैं॥ २८॥ श्रम्बोपचररेष्वधिसिन्धुषष्टि शुद्धाज्ञयोः शुद्धिदमेकमेक्स्। सहस्रपत्रे द्वितये च साधु तन्वन्ति धन्यास्तव तोषहेतीः

हे साता ! इन चौसठ उपचारों के बीच में शुद्धि देतवाहे । **उपचार की महर्गा कर शुद्ध और आज्ञा से दूसरे** सहस्रद्ध भी तुम्हारे सन्ते। के लिये साधु धुरुष पूजा किया करते हैं॥ २९॥

शि

ब्राराधनं ते बहिरेव केचिदनतबहिश्चैकतमेऽन्तरेव।

कि पर त्वम्ब कदाऽपि कुर्युने व त्वदैक्यानुभवैकिनिष्ठाः ॥३०॥ कि हे देवि । प्राकृत लोग तुम्हारा पूजन बाहर ही किया करते हैं, मध्यम

है द्वाव ! प्राष्ट्रस राज्य अ एर से पूजा जाहर हा किया करते हैं, मध्यम है के साधक भीतर-बाहर (मानसिक तथा बाह्य) दोनों प्रकार की बा करते हैं। उत्तम साधक केवल मानसिक पूजा किया करते हैं परन्तु

|१६| | वृम्हारे साथ एकता के अनुभव करनेवाले अनेक अति उत्तम

विशे बहोत्तरत्रिंशति याः कलास्तास्वध्याः कलाः पश्च निष्टतिमुख्याः।

गामामुपर्यम्ब तवाङ् ध्रिपद्मं विद्योतमानं विद्युधा भजनते ॥३१॥ बो अङ्गोस कंलाएँ तन्त्रशास्त्र में प्रसिद्ध हैं उनमें निवृत्ति प्रदान

इतेवाली बोधिनी त्रादि पाँच कलाएँ मुख्य हैं। हे माता! उनके भी

आ आ चमकनेवाले तुम्हारे चरण-कमल का पिएडत लोग भजते हैं ॥ ३१॥ हैं प्रियो - कला -- इस श्लोक की व्याख्या में घनपित स्रिने ३८ कलाओं

नाम दिये हैं। इस विषय के जिज्ञासु लोग इन नामों के। इसी संस्कृत

क का को देखकर जान सकते हैं। निवृत्ति-प्रधान पाँचों कलाओं के नाम ये । (१) बोधिनी, (२) धारिखी, (३) चमा, (४) अमृता तया (५)

बनदा ।

राजाप्रिरूपेण जगन्ति द्रण्या सुधात्मनाऽऽप्राच्य समुत्स् जन्तीम्।
लिक्षेलामवन्तीमसृतात्मनैव ध्यायन्ति ते सृष्टिकृतो भवन्ति ॥३२॥

भू भारत का कप धारण कर आपने जगत् का जलाया, सुधा-रूप से

क्षेत्राप्तावित (सिञ्चन) कर उसे पैदा किया तथा अमृत-इत से आप कि रहा करती हैं। हे माता! आंपका जो ध्यान करनेवाला

वह स्वयं सृष्टि का करनेवाला बन ज्ञाता है।। ३२॥

भत्यभिज्ञामतपारविज्ञा धन्यास्तु ते प्राध्विद्वितां गुरूक्त्या।

विह्यस्मीति समाधियोगात् त्वां प्रत्यभिज्ञाविषयं विद्ध्युः ॥३३॥

-

बो

मं

W

Rd: ti

11

विवा

जो पुरुष प्रत्यभिज्ञा मत के पारगामी हैं वे गुरु के व्यक्ति। पहले जानी गईं आपके। समाधि के येगा से—वही मैं हूँ—(सा एवं स श्राह्म ) यह अनुभव करके आपका प्रत्यमिज्ञा का विषय बनाते हैं। लोग धन्य हैं ॥ ३३॥

टिप्पसी—प्रत्यभिज्ञा— तत्तेदंतोल्लेखि ज्ञानं प्रत्यभिज्ञा 'वह यही है' हि कारक ज्ञान प्रत्यभिज्ञा कहलाता है। 'सा एवाहं' 'वही मैं हूँ' यह समुख क सना है। 'श्रहं ब्रह्मारिम' यह निर्गुण श्रहंग्रहोपासना कह्लाता है। क्र प्रहोपासना से अभिप्राय है 'ब्रह्मरूप मैं ही हूँ'। इस ज्ञान के सतत चित्रका निदिश्यासन का फल मोच्च की सद्य:प्राप्ति है। कश्मीर प्रत्यिभारत या त्रिकदर्शन का मुख्य स्थान है। इस दर्शन का साहित्य नितान गर्म तथा विशाल है।

श्राधारचक्रे च तदुत्तरस्मिकाराधयन्त्येहिकभागलुव्याः। चपासते ये मिरापूरके त्वां वासस्तु तेषां नगराद्व बहिस्ते॥ अ

इस संसार में भोगों के लोभी पुरुष आधारचक्र तथा उसके वालां प्र स्वाधिष्ठानचक्र में ज्ञापकी ज्ञाराधना करते हैं। जो लोग जाम ल मिण्यूरचक्र में ध्यान करते हैं उनकी स्थिति तुम्हारे नगर के वारां वा रहा करती है।। ३४॥

अनाहते देवि भजितत ये त्वामन्तः स्थितिस्त्वन्नगरे तु तेषा शुद्धाइये। यें तु भजन्ति तेषां ऋषेण सामीप्यसमानभोगै। ॥

हे देवि ! श्रनाहत चक्र में जो तुम्हें भजन करनेवाले हैं वे 🎏 नगर के भीतर निवास करते हैं। विशुद्धचर्क में जो भजते हैं वे श्री 'सामीप्य प्राप्त करते हैं। आज्ञाचक्र के पूजकों की तुम्हारे ही क भोगों की प्राप्ति होती है।। ३५॥

सहस्रपत्रे ध्रुवमण्डलारूचे सरोरुहे त्वामनुसंद्धानः। चतुर्विधैवयानुभवास्तमोहः सायुज्यमम्बाञ्चित साधकेत्र 87]

रेंग्र हं

व श्रृ

۹ľ

31

T

THE

16

ध्रवमएडल नामक सहस्रदल कमल में जो उपासक आपकी पूजा हता है वह साधक-शिरोमणि चार प्रकार की एकता के अनुभव करने से क्ष के दूर कर सायुज्य मुक्ति प्राप्त करता है ॥ ३६॥

11 श्रीचक्रषट्चक्रकयोः पुरोऽय श्रीचक्रपन्योरिप चिन्तितैक्यम्। , tu-कस्य मन्त्रस्य ततस्तवैकयं क्रमादनुध्यायति साधकेन्द्रः ॥३७॥ 426 पहिले साधक श्रीचक श्रीर षट्चक दोनों को योगियों के द्वारा W. बाई गई एकता का ध्यान करता है। अनन्तर श्रीचक्र और मन्त्र न्त्र र के तद्नन्तर चक्र के साथ तथा मन्त्र के साथ तुम्हारी एकता की घीरे 137 क्रे वह चिन्तन करता है ॥ ३७॥ वार्

टिप्पणी-षट्चक-इस शरीर में ७२ हज़ार नाड़ियों की स्थिति कही तं है जिनमें इडा, पिक्तला तथा सुषुम्ना मुख्य हैं। इडा नाड़ी मेस्द्यड के क्र बई और से और पिक्कला दाहिनी ओर से लिपटी हुई हैं। पुषुम्ना 🖓 📢 मेस्द्यड के मीतर कन्द भाग से आरम्भ होकर कपाल में स्थित सहस्रदल ातां मत तक जाती है । कदली-स्तम्भ के समान सुषुम्ना नाड़ी के मीतर तीन · वास स्व होते हैं--वजा, चित्रिसी तथा ब्रह्मनाडी। वाप्रत् कुरवितनी ब्रह्मनाड़ी के हरा है। मेरदर्ड के मीतर ब्रह्मनाडी में रिपे गये छ: कमलों की कल्पना यागशास्त्र में मानी जाती है। ये ही षट् चक । इस प्रकार स्थान-विशोष का नाडीपुद्ध चक्र के समान प्रतीत होने से क्र कहताता है। षट्चक्र का सामान्य वर्षान यह है—

(१) मूळाधारचक्र—इसकी स्थिति रीढ़ की हड्डी के सबसे नीचे के ण में गुदा श्रौर लिङ्ग के मध्य भाग में है। इस चक्र का कमल रक्त वर्ष भी, चार दल हैं जिनके ऊपर वें, शें, वें, तथा से की स्थिति है। यह चक मितल का चोतक है।

(१) स्वाधिष्ठानचक लिङ्गस्यान के पास है। इसका कलल सिंदूर विति छः दलों का है जिन पर बँ, मँ, मँ, यँ, रँ, लँकी स्थिति मानी जाती रें चक्र का यन्त्र अर्घचन्द्राकार है श्रीर जलतन्त्र का द्योतक है।

[मां हो]

(३) मिर्यापूर ।नाभि-प्रदेश के सामने मेरदराह में स्थित है। कमल नील वर्षावाले दशदलों का है जिन पर हैं, हैं, में, ते, में, दें, में, श्रीर फँ की स्थिति मानी जाती है। इसका यन्त्र त्रिकाय तथा श्रान्तितत्त्व का बोहा

(४) श्रनाहतचक्र हृदय-प्रदेश में स्थित है। श्ररुप्तर्य है। टँ तथा ठँ स्थित हैं। यन्त्र धूम्मवर्ण, षट,काण तथा वायुतत्त्व का स्वक्ष

(५) विशुद्ध चक्र करठ प्रदेश में स्थित है। कमल प्रकार १६ दलों का है जिन पर ग्रा से लेकर ग्राः तक १६ स्वरों की स्थिति मानी सं है। यन्त्र पूर्णचन्द्राकार है तथा आकाशतत्त्व का द्योतक है।

(६) आशाचक—यह चक अूमध्य के सामने ब्रह्मनाड़ी में क्या इसका कमल श्वेत वर्ण के दो दलों का है जिन पर हँ तथा वूँ अव्यो श्रीत मानी जाती है। यह महत् तत्त्व का सूचक है। इन छः चक्रों के कर ं मेरदण्ड के ऊपरी सिरे पर सहस्रदलवाला 'सहस्रारं' चक्र है नहीं पर्या विराजमान रहते हैं। इसी परमशिव से कुएडिखनी का संयोग 'बयोग' ह ध्येय है। इस विषय का प्रामािश्क वर्णन 'षट् वैक्रनिरूपण' में किया गर्वो गा इति तां वचनैः पृपूच्य भैक्षौदनमात्रेण स तुष्टिमान् कृतार्थ। बहुसायकसंस्तुतः कियन्तं समयं तत्र निनाय शान्तचेताः।

इस प्रकार भगवती की स्तुति कर भिन्ना से माँगे गये भोजन का सन्तुष्ट और कृतार्थ होकर अनेक सामकों के द्वारा स्तुति किये गरेश TEF ने शान्त मन से वहाँ कुछ समय बिताया ॥ ३८॥

अयति स्म ततोऽग्रहारकं श्रीवित्तसं सं कदाचन स्विश्वी श्रतुगेहहुताग्निहात्रदुग्धप्रसरत्पावनगन्धतोभनीयम् ॥ ३९॥

इसके अनन्तर आचार्य अपने शिष्यों के साथ 'श्रीबित' नाम हार (ब्राह्मणों के गाँव ) में गये जहाँ पर प्रत्येक घर में अपिही था तथा उस अमिहींत्र में दिये गये दूध के हवन से फैलतेवार्ती हैं। देशों की पवित्र तथा रमणीय बना रही थी।। ३९।।

1

मि [ बहाँ पर कवि उस ब्राह्मण गाँव का वर्णन कई श्लोकों में कर रहा है । ] अग्रहार का वर्णन

¥, 1,1 का विजयस्युर्विहरेव याति आन्त्वा प्रदेशं शनकेर खब्ध्या। के हिमाती सिजकर्मनिष्ठान् दूरा सिषिदं त्यजतोऽप्रमत्तान् ॥४०॥ की वहाँ के ब्राह्मण अपने काम में लगे रहते थे। निषद्ध कर्म के हो। हा हो इते थे तथा प्रमाद रहित थे। उनको देखकर अपमृत्यु क्षेत्र ग्रूमकर अपने ठहरने के लिये कोई स्थान न पाकर बाहर से ही नो सं और जाती है।। ४०।।

शिमन् सहस्रद्धितयं जनानामग्न्याहितानां श्रुतिपाठकानाम्। का सत्यवश्यं श्रुतिचोदितासु कियासु दक्षं प्रयितानुभावम् ॥४१॥ धी इस गाँउ में वेद पढ़नेवाले दे। हजार अग्निहोत्री ब्राह्मण निवास मा तो वे ने दे के द्वारा विहित अपनी कियाओं में निपुण तथा पर्वा भावशाली थे ।। ४१ ।।

के वित्र वसन् यस्य करोति भूषां पिनाकपाणिरिजासहायः। वर्ग गास्य यष्टेस्तरको यथा वै रात्रेरिवेन्दुर्गगनाधिरूदः ॥ ४२॥ इस नगरी के बीच में रहनेवाले गिरिजा के पति, पिनाकपाणि शङ्कर कि अकी उसी प्रकार शोभा बढ़ा रहे थे जिस प्रकार मध्यमणि हार लता की

का भी आकाश में स्थित चन्द्रमा रात्रि की शोभा बढ़ाता है।। ४२॥

वेत विह्निः कश्चन शास्त्रवेदी प्रभाकराख्यः प्रथितानुभावः। विशास्त्रकरतः. युद्धिदास्ते क्रतून्मी वितकी तिवृन्दः ॥ ४३॥ ब्स नगर में शास्त्र के। जाननेवाले, प्रभावशाली, प्रवृत्ति-मार्ग में सदा । के इतेवाले, यज्ञों के द्वारा अपने की ति-समुदाय का प्रकाशित करनेवाले माकर' नामक एक विद्वान् ब्राह्मण् रहते थे।। ४३॥

हस्तामलक की चरित्र

हरएयं घरणी समग्रा तद्भवान्धवा द्वातिजनाश्च तस्य। निव कि तैर्न हि तोष एभिः पुत्रो थदस्याजनि मुग्धचेष्टः॥४४॥

[असी हिंग उनके घर गाय, धन, पृथ्वी, बन्धु, बान्धव, जाति के लोग का परन्तु इससे क्या होता है ? इससे उन्हें सन्तोष न था, क्येकि लड़का पागल था ॥ ४४ ॥

न वक्ति किंचित्र शृणोति किंचिद्धचायित्रवाऽउस्ते किंच मन् रूपेष मारो महसा महस्वान् भुखेन चन्द्रः क्षमया महीसमा

न ते। वह कुछ सुनता था और न कुछ कहताथा। आला तरह कुछ विचार करता हुआ सदा पड़ा रहता था। परन्तु भावा गुण-सम्पन्न। इतप में कामदेव, तेज में सूर्य, मुख से चन्द्रमा त्याह में पृथ्वी के समान था॥ ४५॥

ग्रहग्रहात् किं जडवद्विचेष्ठते किंचा स्वभावादुत पूर्वकर्मणः। वि संचिन्तयंस्तिष्ठति तत्पिताऽनिशं समागतान् प्रष्टुमना वहुश्रुवा

उसके पिता यह सदा साचा करते थे घौर घाये हुए तोगें हैं करते थे कि क्या किसी प्रह-आधा के कारण यह पागल की तरह का करता है या स्वभाव से, अर्थवा पूर्वजन्म के कर्मी से ? ॥ ४६॥

शिष्यैः प्रशिष्यैर्बहुपुस्त्भारैः समागतं कंचन पूज्यपादम्। शुश्राव तं ग्राममनिन्दितात्मा निनाय सूतुं निकटं स तस्य

जब उन्होंने यह सुना कि कोई पूक्यचरण महात्मा शिषों है पुस्तकों को महान् राशि लेकर यहाँ आये हुए हैं, तब निर्मलीन अपने पुत्र के। लेकर वनके यहाँ पहुँचे ॥ ४७ ॥

न शून्यहरतो नृपमिष्टदैवं गुरुं च यायादिति शास्त्रित सोपायनः प्राप गुरुं व्यशिश्रणत् फलं ननामास्य च परप

शास्त्र का यह सिद्धान्त है कि राजा, देवता और गुरु के पा हाथ नहीं जाना चाहिए। अतः वह ब्राह्मण हाथ में क्या शहर के पास पहुँचा, फल दियाँ और उनके चरणों के अपर विर्वा महा से छिपी हुई आग की तरह जड़ आकृतिनाले अपने पुत्र के

भस्म से छिपा हुई आग का तरह जड़ आकृतिवाले अपने पुत्र के पित्र कि पैरों पर गिरकर उठा ही नहीं मही अपनी जड़ता के। प्रकट करना चाहता था।। ४९।।

विकास सिन्द्रितः शनकैरवाङ्ग्रस्तं तं देशिकेन्द्रः क्रपयोदितिष्ठिपत्।

विकास विकास सिन्द्रितः शनकैरवाङ्ग्रस्तं तं देशिकेन्द्रः क्रपयोदितिष्ठिपत्।

विकास विकास सिन्द्रितः सिन्द्रितस्य प्रमानिक सिन्द्रितस्य प्रमानिक सिन्द्रितस्य प्रमानिक सिन्द्रितस्य प्रमानिक सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रितस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सिन्द्रस्य सि

माण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्नमुख्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्य न्यस्य पश्चाष्ट्र जातस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्य निम्मप्र विनायस्य कर्मायस्य विनाऽवबोधम्।

श्वा गाण्यतीयुर्भगवन्य निम्मप्र विनायस्य कर्मिक्यस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य विनायस्य वि

विषयः क्रोशति बालवर्गस्तथाऽपि न क्रीहितुमेष याति ।

विश्वाः शढां मुग्धमिमं निरीक्ष्य संताहयन्तेऽपि न रोषमेति । ५२॥

क्षेत्रने के लिये लड़के इसका चिल्ला चिल्लाकर बुलाते हैं परन्तु यह

विश्वा ही नहीं । दुष्ट लड़के इसे पागल जानकर पीटते भी हैं परन्तु तो

विश्वा हो नहीं होता ॥ ५२॥

कि कदाचित्र तु जातु गुरु को स्वेच्छाविहारी न करोति चोक्तम्।
कि कहे न ताड्यतेऽय स्वक्रमेणा वर्धत एव नित्यम्।।५३॥
कि वह खाता है और कभी नहीं खाता है। मनमाना प्राचरण
कि हमारे कहे हुए बचन नहीं मानता। तोभी में रुष्ट होकर

र्थ।

涯

H

P

इतीरियत्वीपरते च विषे पष्रच्छ तं शंकरदेशिकेन्द्रः। कस्तवं किमेवं जडवत् प्रवृत्तः स चान्नवीद् बालवपुर्महात्मा ॥

पिता के इस प्रकार कहकर चुप हो जाने पर शङ्कर ने उससे का तुम कीन हो और क्यों इस तरह जड़ के समान श्राचरण करते हैं। वह-बाल-रूपंघारी महात्मा बोल चठा-॥ ५४॥

नाहं जहः किन्तु जहः प्रवर्तते यत्संनिधानेन न सन्दिरे गा षद्विषद्भावविकारवर्जितं सुरवैकतानं परमस्मि तत्पदम् ॥भ

मैं जड़ नहीं हूँ। जड़ आदमी तो मेरे पास रहने से कामों। जाता है। मुभे इसमें सन्देह नहीं है। मैं आनन्द-ह्व, देह त्राति से पृथक्, 'तत्'पद के द्वारा बोध्य चैतन्यरूप हूँ जो एक ( छ: क्लेशों) और छ: भाव-विकारों से परे है ॥ ५५॥

टिप्पणी - ऊर्मि से अभिपाय क्लेशों से है। ये छः प्रकार के हैं-ने माह, जु, पिपासा, जरा, मृत्यु । प्रत्येक पदार्थ छ: प्रकार के की के। प्राप्त करता है, जिन्हें भाच विकार कहते हैं। वे वे हैं-( उत्पत्ति ), श्रस्ति ( सत्ता ), वर्धते ( वृद्धि ), त्रिपरिण्मते ( एक ग्रन्स दूसरी अवस्था की प्राप्ति ), अपच्छीयते ( ह्वास ) तथा नश्यति (नाश)। ह्या के सब पदार्थ इन छ: प्रकारों के क्लेशों तथा विकारों से युक्त हैं। का कारी आत्मतत्त्व ही ऐसा है जो इनसे पृथक है।

ममेव भूयाद्तुभूतिरेषा मुमुक्षुवर्गस्य निरूप् विद्वत्। पद्यैः परैद्वादशमिर्बभाषे चिदात्मतत्त्वं विधुतप्रप्रवस् ॥ १६।

हे विद्वन् ! मेरा यह अनुभव मोच चाहनेवाले लोगों के हो। कहकर बारह ऋोकों में, प्रपश्च के। दूर करनेवाले, चैतन्यहर क्र वर्णन उस बालक ने किया ॥ ५६ ॥

मकाश्यन्ते परमात्मतत्त्वं करंस्थधात्रीफलवद्यदेकम्। श्लोकास्तु हस्तामलंकाः प्रसिद्धास्तत्कतु राख्याऽपि तर्वेत्र हो।इ

हाथ में क्ले हुए आँवले की तरह ये श्लोक एक श्रद्धेत परमात्म-तत्त्व आकाशित कंरते हैं। इसलिये इन श्लोकों के। हस्तामलक स्तीत्र कहते विश्व इनके रचयिता की भी संज्ञा हस्तामलक है।। ५७॥

हिण्या ये बारह श्लोक नितान्त प्रसिद्ध हैं तथा 'हस्तामलकस्तोत्र' के क्षित्र हैं। विशेष विवरण के लिये भूमिका देखिए।

मा निपदेशं स्वत एव जातः परात्मबोधो द्विजवर्यस्नोः।

समेष्ट संग्रेक्ष्य स देशिकेन्द्रो न्यंधात् स्वहस्तं कृतयोत्तमाङ्गे ॥५८॥
इस ब्राह्मण के पुत्र के। बिना उपदेश के ही परमात्म-बोध हो गया।
स्वेतकर आचार्य स्वयं विस्मित हुए और उन्होंने अपना हाथ उसके

विष्ठते वचनं बंभाषे स देशिकेन्द्रः पितरं तदीयम् ।

क्षितं न योग्यो भवता सहायं न तेऽम्रुनाऽर्थो जिह्मास्पदेन ॥५९॥

क्षितं के चले जाने पर आचार्य ने उसके पितासे कहा—यह लड़का

क्षिते साथ रहने योग्य नहीं है। यह जड़ता का घर है। इससे

व्यवस्य कौन सा कार्य सिद्ध होगा ? ॥ ५९ ॥

शामवाभ्यासवशेन सर्वं स वेत्ति सम्यङ् न च वक्ति किंचित्।
का गेचेत् कथं स्वानुभवेकगर्भपद्यानि भाषेत निरक्षरास्यः ॥ ६०॥
'पूर्वं जन्म के अभ्यास से वह सब कुछ जानता है परन्तु कुछ कहता
विशेषित सेसा नहीं होता तो यह विना पढ़े उन स्रोकों के। कैसे कहता

विवासी सिक्तिरस्यास्ति गृहादिगोचरा नाऽऽत्मीयदेहे भ्रमतोऽस्य विद्यते।

विकास्यताऽन्यत्र ममेति वेदनं यदा न सा स्वे किग्न बाह्यवेस्तुषु ६१

विवास्यताऽन्यत्र ममेति वेदनं यदा न सा स्वे किग्न बाह्यवेस्तुषु ६१

विवासिक्ति वस्तुत्रों में इसकी किसी प्रकार आसक्ति नहीं है। भ्रम
विवासिक्ति शरीर को यह आत्मा नहीं सममता। यह जानता है कि

विवासित स्तिर से मिन्न है। शरीर के। छोड़कर किसी प्रवार्थ में 'यह

मेरा हैं ऐसी इसकी बुद्धि नहीं है। जब अपने शरीर की यह स्वा बाह्य वस्तुओं की यह त्रात्मा क्यों सममेगा ॥ ६१॥ इतीरियत्वा भगवान् द्विजात्मजं ययौ गृहीत्वा दिश्रमीित्वा इतारायरपा क्रिया स्वमन्दिरं कियत्प्रदेशं स्थिर्घार्वहुशुः।

इतना कहकर उस ब्राह्मण्-त्रालक की अपने साथ लेकर का श्रमिलिषत दिशा के। चले गये श्रौर वह बहुश्रुत, स्थिरिचत क्रिका श्रपने घर चला गया ॥ ६२ ॥

ततः शतानन्दमहेन्द्रपृवैः सुपर्ववृन्दैरुपगीयमानः। पद्माङ त्रिमुख्यैः सममाप्तकामक्षोरणीपतिः शृङ्गगिरिं पतस्ये हि

अनन्तर शतानन्द तथा इन्द्रादि देवता-समूह से स्तुति किये में अपनी समस्त कामनाओं के। प्राप्त कर लेनेवाले पुरुषों में शिरोमीका पद्मपाद आदि शिष्यों के साथ शृङ्गगिरि की ओर चले॥ ६३॥

टिप्पणी-शाजकल शृङ्गेरी के नाम से प्रसिद्ध है तथा मैस्र एवं है। यह शङ्कराचार्य के प्रधान पीठों में सर्वश्रेष्ठ है। विशेष सिक्षी के लिये भूमिका देखिए।

## शृङ्गगिरि का वर्णन

1

W

यत्राधुनाऽप्युत्तममृष्यशृङ्गस्तपश्चरत्यात्मभृदन्तरङ्गः। संस्पशंमात्रेण वितीर्णभद्रा विद्योतते यत्र च तुङ्गभद्रा॥ध

जहाँ ब्रह्म में अपने अन्तः करण् के। लगा देनेवाले ऋष्शः व उत्तम तपस्या कर रहे हैं और जहाँ पर स्पर्श मात्र से कल्याएं के हें तुङ्गभद्रा सुशोभित होती है।। ६४॥

अभ्यागताची हिपतक हपशाखाकु लंक षाधीतसमस्तशाला इज्याश्तियेत्र सम्रुद्धसन्तः शान्तान्तराया निवसन्ति सन्त

जहाँ पर अभ्यागृत पुरुषों की पूजा से कल्पवृत्त के मी करनेवाले, समस्त वेदों का पढ़नेवाले, सैकड़ेां यज्ञों से प्रवाहि शान्तचित्त, सङ्जन लोग निवास करते हैं ॥ ६५ ॥

क्षाप्यामास स भाष्यग्ररूयान्ग्रन्थान् निजांस्तत्र मनीषिग्ररूयान्
विकार्णनप्राप्यमहापुमर्थानादिष्ट विद्याग्रह्णे समर्थान् ॥ ६६॥

सर्वा हिंद्यासनम् कलयन्तरोषं पराणुद्दमाणितमास्यरोषम् ।

हैं श्री शिस्तनीवेश्वर ये। विशेषं च्याचष्ट वाचस्पतिनिर्विशेषम् ॥ ६७॥ वहाँ पर आचार्य ने अपने अवर्ण मात्र से मे।च देनेवाले मुख्य भाष्य

त्राह्म में समर्थ विद्वान् शिष्यों के पढ़ाये। अपने व्याख्यानों के सहर ने शेषनाग के भी लज्जा के कारण नम्रमुख बना दिया। प्राणित्राह्म के समस्त स्त्रज्ञान के। शङ्कर ने दूर किया और बृहस्पित के समान

हो 🎼 के और ईश्वर में अभेद का प्रतिपादन किया ॥ ६६-६७॥

वे को कारूय तत्रेन्द्रविमानकरूपं प्रासादमाविष्कृतसर्वशिरपम् । <sup>मिंदा</sup> क्रियामास स देवतायाः पूजामजाचैरपि पूजितायाः ॥ ६८ ॥

निविधेपूजा स्थापित की ।। ६८॥ ,

ग शारदाम्बेत्यभिधां वहन्ती कृतां प्रतिक्षां प्रतिपालयन्ती ।
श्वापि शृङ्गे रिपुरे वसन्ती प्रद्योततेऽभीष्ट्रवरान् दिशन्ती ॥६९॥
जो शारदाम्बा के नाम से प्रसिद्ध है; अपनी को हुई प्रतिज्ञा का पालन
॥ श्वी हुई और अभीष्ट वर के। देनेवाली आज भी शृङ्गेरी पुर में विद्य-

हिष्पणि—श्राचार्य शङ्कर ने शृङ्करी में मठ बनाकर विद्यापीठ की जिल्ला की श्रीर कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि श्राचार्य सुरेश्वर को पीठ को अपने बनाया। भारती सम्प्रदाय की स्थापना शङ्कर ने सर्वप्रथम इसी

तोटकाचार्य की वृत्तानत कित्रवित्ते निजधर्मचारी भ्रजानुकम्पी तनुकाग्विभूतिः।

कित्रविद्वेनेये।ऽजनि देशिकस्य यं तोटकाचार्यमुदाहरन्ति।।७०॥

[ ] आचाय का इच्छा के अनुसार चलनेवाले निज-धमचारी, का कम्पी, कम बोलनेवाले, आचार्य के एक शिष्य थे जिन्हें वेटका नाम से पुकारते हैं ॥ ७० ॥

स्नात्वा पुरा क्षिपति कम्बलवस्त्रपुरुयै-रुचासनं मृदु समं स ददाति नित्यम्। संबक्ष्य दन्तपरिशोधनकाष्ठ्रमग्र्य'

बाह्यादिकं गतवते सित्तितादिकं च॥ ७१॥ तोटकाचार्य सदैव गुरु की सेवा में संलग्न रहते थे। गुरु हे हा के पहिले स्नान करते, कम्बल वस्त्रादिकों के द्वारा गुरु के लिये के सम तथा ऊँचा आसन बैठने के लिये बना देते थे। समय के के शास्त्र-विहित द्तुवन आदि रख देते थे और जब आचार्य बाहा को

तब उनके लिये जल और मिट्टी रख देते थे।। ७१॥

श्रीदेशिकाय गुरवे तनुमार्जवस्त्रं विश्राणयत्यनुदिनं विनगेलक श्रीपादपद्मयुगमर्दनकाविद्युच च्छायेव देशिकमसौ मृशानवाइ ह

विनय से युक्त होकर ये आचार्य शङ्कर के लिये प्रवितिग पोंछने के लिये वस्त्र देते थे। ये उनके चरण द्वाने में बढ़े लिए। ये छाया के समान आचार्य के पीछे चला करते थे॥ ७२॥

1

14

गुरोः समीपे न तु जातु जुम्भते प्रसारयन्नो वरणौ निर्वा नोपेक्षते वा बहु वा न भाषते न पृष्ठदर्शी पुरतोऽस्य विशे

गुरु के पास ये कभी जँमाई नहीं लेते थे और न पैर फैलाक न बैठते थे। कहे गये वचन की कभी उपेचा नहीं करते थे अर्थात आज्ञा का पालन शीघ ही करते थे। ये बहुत नहीं बोल्ते थे। गुरु के पीछे चलते थे, आगे कभी जहीं खड़े होते थे॥ ७३॥ तिष्ठन् गुरौ तिष्ठति संययाते गच्छन् ब्रुवाणे विनयेन मुन अनुच्यमानेर्ां पि हितं विश्वते यचाहितं तच तनेर्ति

H

क्रेम

वर्ष

fi

गुरु के खड़े होने पर खड़े हो जाते और गुरु के चलने पर चलते मा है। गुढ़ के कहने पर उनके वचनों का विनयपूर्वक सुनते थे। बिना ह्री हुए इनका हित-साधन करते थे तथा गुरु का जो अहित ( बुराई) ब इसके पास वे कभी नहीं जाते थे।। ७४॥

तस्मिन् कदाचन विनेयवरे स्वशाटी-प्रक्षालनाय गतवत्यपवर्तनीगाः। ब्यास्यानकर्मणि तदागममीक्षमाणो

भक्तेषु वत्सं लतया विललम्ब एषः ॥ ७५ ॥ एक बार अपनी कौपीन भ्रोने के लिये जब ये नदी में गयेतब कों पर प्रेम करनेवाले आचार्य ने इनके आने की प्रतीचा कर प्रन्थ की बाख्या में विलम्ब कर दिया ॥ ७५॥

मानितपाठमय कतु मसंख्येषूद्यतेषु स विनेयवरेषु । सीयतां गिरिरपि श्ररामात्रादेष्यतीति समुदीरयति स्म ॥७६॥ जब असंख्य विद्यार्थी शान्ति पाठ करने के लिये उद्यत थे तब श्राचार्य क्वा विद्या – उहरो, एक च्रा में 'गिरि' भी आयेगा॥ ७६॥

वं निशम्य निगमान्तगुरूक्ति मन्द्धीरनिषकार्यपि शास्ते। क प्रतीक्ष्यत इति स्म ह भित्तिः पद्मपाद्मुनिना समद्शि ॥७७॥ गुर का वचन सुनंकर पद्मपाद ने दीवाल की श्रोर संकेत किया। मिको आश्चर्य हुआ कि मन्द्बुद्धि, शास्त्र के अनिधकारी, नितान्त जड़ कि के लिये आचार्य प्रतीची कर रहे थे। आशय यह है कि आचार्य कि विद्यार्थी के लिये प्रतीचा कर रहे हैं वह नितान्त जड़ है।। ७७।। स्य गर्नमपहतु मखर्व स्वाश्रयेषु करुणातिश्याच्च।

शादिदेश स चतुर्दश विद्याः सद्य एव मनसा गिरिनाम्ने ॥७८॥ पद्मपाद के इसं अधिक गर्व के। दूर करने के लिये आचार्य ने अपने

[4/8] शिष्यों पर श्रिधिक द्या के वश होकर उस गिरि नामक क्षात्र के मि ही शीघ्र चौदहों विद्यात्रों का उपदेश दे दिया ॥ ७५॥

हिष्या — विद्याएँ — पुरायान्यायमीमांसाधर्मशास्त्राङ्गमिश्रिताः । नानि विद्यानां धर्मस्य च चतुर्दश ॥ पुराण, न्याय, मीमांसा, मां न्यान विदास (शिद्धा, कल्प, निरुक्त, छुन्द, ज्यौतिष, व्याकरण) तया चारहे। चौदह विद्याएँ हैं।

साऽधिगम्य तद् नुग्रहमग्र्यं तत्क्षयोन विदितालि लिविदः। पेष्ठ देशिकवरं परतत्त्वव्यञ्जकैलिलिततोटकवृत्तैः॥ ७९॥

ने आचार्य का परम अनुप्रह पाकर हती है समस्त विद्याओं के। पा लिया और ब्रह्म-तत्त्व के सूचक, लिलके छन्द के द्वारा आचार्य की स्तुति की ॥ ७९॥

टिप्पणी-तोटक छुन्द का लच्या यह है-'इह तोटकमम्बुक्ति मह श्रर्थात् जिसमें चार सगर्या हों वह तोटक छुन्द कहलाता है। जिन बेला से शिष्य ने ब्राचार्य की स्तुति की उनमें से एक यह है-

> भगवन्तुद्धौ मृतिजन्मज्ते, सुखदुःखभाषे पतितं व्यथितम्। कृपया शरणागतमुद्धर मामनुशाध्युपसन्नमनन्यगतिम्॥

5

1

ż

A

1

A

गर

श्रीमद्देशिकपादपङ्कजयुगीमृता तदेकाश्रया तत्कारुएयसुघावसेकसहिता तद्गक्तिसद्र हरी। हृद्यं तोटकवृत्तवृत्तक्चिरं पद्यात्मकं सत्फलं लेभे भोक्तुमनातिसत्तमशुकैरास्वद्यमानं प्रहुः ॥८॥

शिष्य की भक्तिरूपी जता ने मनाहर तोटक वृत्त-रूपी वृत्त (हर् से रमणीय, रस के लोलुप, सन्जन-रूपी शुकें के द्वारा बारमा है दित किये जानेवाले पद्यरूपी मनारम फल की प्राप्त किया। लता—ित्सका मूल आचार्य के दानों चरण-कमत थे, जो ब को हो आश्रित कर खड़ी हुई थी और जिसे आचार्य की क्यार्ली ने सींचकर हरा-भरा बनाया, थी।। ८०॥

वेद्ध

H'E

南

के वेनी नत्यमवापिता कृतपदा कामं क्षमायामिय' ति:श्रेणि: पदमुनतं जिगमिषोच्योम स्पृशन्ती परम्। हंखा काडप्यधरीकृतत्रिसुवनश्रेणी गुरूणां कथं

सेवा तस्य यतीशितुर्ने विरत्तं कुर्वीत गुर्वी तमः ॥ ८१ ॥ हन्नत परमपद चाहनेत्राले लोगों के लिये आचार्य ने एक सीढ़ी ह्यी कर दी है जो अत्यन्त उन्नत होकर पृथ्वी के ऊपर श्रच्छी हा सड़ी है; दूर आकाश की छू रही है; तीनों सुवनों की पंक्ति हे तिरस्कृत करनेवाली है। ऐसे आचार्य की बड़ी सेवा किस पुरुष वे हैं अज्ञान के। दूर नहीं कर देगी ? आशय यह है कि आचार्य ने के बहुत वेदान्त का प्रतिपादन कर पर्ज़िंह की प्राप्त करनेवाले लोगों के क्षि एक सीढ़ी बना दी है। उस पर चढ़कर लोगों के। आसानी से परमहा की प्राप्ति हो सकती है।। ८१।।

<sup>का</sup> अय तोटकरृत्तपद्यजातैरयमज्ञातसुपर्वस्किकोऽपि । लयैव गुरोस्त्रयीशिरोर्थ ,स्फुटयन्ने क्षि विचक्षणः सतीध्ये ।।।८२।।

तोटक ने सुन्दर प्रस्ताववाली सूक्तियों के अर्थ को बिना जाने हुए ही, गुरु की कृपा से, तोटक वृत्तों के द्वारा वेदान्त का अर्थ अच्छे हंग से प्रकट कर दिया। इस कारण इनके साथी शिष्यों ने उसकी विषक्णता देखी ॥ ८२ ॥

भग तस्य बुधस्य वाक्यगुम्फं निश्वमय्यामृतमाधुरीधुरीणम्। म्बनाङ ्चिमुखाः सतीर्थ्यवर्याः स्मयमन्वस्य सविस्मया बभूवुः८३

इस शिष्य ने सुन्द्र सूक्तियों की न जानकर भी गुरु की केवल कृपा मत्र से वेदान्त के अथ की अपने कतिपय ते।टक वृत्तों से प्रकट कर विया। इस विचन्नण शिष्य की आध्वार्य के शिष्यों ने बड़े आश्चर्य से बा। उस विद्वान् के अमृत के समान माधुरी से भरे हुए वाक्य-गुम्फ मिक्र पद्मपाद आदि आचार्य के प्रमुख शिष्यों ने गर्व ब्रोड़कर विस्मय भएण कर लिया अर्थात् आश्चियित हो गर्ये॥ ८३॥

[सर्गिया

TO THE

Zi.

雅

H

F

H

शिषे

BH

भक्त्युत्कर्षात् पादुरासन् यतोऽस्मात् पद्यान्येचं तोटकाल्यानि सन तस्मादाहुस्तोटकाचार्यमेनं लोके शिष्टाः शिष्टवंश्यं मुनीन्त्रम्॥

भक्ति के उत्कर्ष से इनके मुख से तोटक छन्द में श्लोक निक्ते क लोग इस मुनीन्द्र की तोटकाचार्य के नाम से पुकारने लगे॥ ८४॥

श्रद्यापि तत्प्रकरणं प्रथितं पृथिन्यां तत्संज्ञया लघु महार्थमनस्पनीति। शिष्टेय हीतमतिशिष्टपदानुविद्धं वेदान्तवेद्यपरतत्त्वनिवेदनं यत् ॥ ८५॥

आज भी उनका रचित प्रकरण पृथ्वी पर नितान्त प्रसिद्ध है। इ लचु होने पर भी विशेष अर्थ से युक्त, अधिक युक्तियों से मिरहत, विक के द्वारा आदरणीय, श्रेष्ठ पदों से युक्त है और वेदान्त के द्वारा प्रस्ता तत्त्व का वतलाता है ॥ ८५ ॥

तोटकाह्यमवाप्य महर्षेः रूयातिमाप स दिशास तदादि। पद्मपादसदृश्मतिभावान्मुरुयशिष्यपद्वीमपि लेभे ॥ ८६॥

**उसी दिन से इन्होंने आचार्य शङ्कर से 'तोटक' संज्ञा पाक्र क्** दिशाओं में ख्याति प्राप्तं की और पद्मपाद के समान प्रतिमा हों इनकी गणना त्राचार्य के मुख्य शिष्यों में होने लगी ॥ ८६ ॥

पुमर्याश्चत्वारः किम्रुत निगमा ऋक्प्रभृतयः प्रभेदा वा मुक्ते विमलतरसालोक्यमुख्राः। मुखान्याहो घातुश्चिर्मिति विमृश्याथ विबुधा

विदुः शिष्यान् हस्तामलकमुखराञ्शङ्करगुरोः ॥ आचार्य शङ्कर के हस्तामलक आदि चारों शिष्यों की विद्वार है चारों पुरुषार्थं (त्रर्थं, धर्मं, काम तथा मान्ते थे अथवा अक् साम तथा अथवे वेद भानते थे या सालोक्य, सामीप्य, साहत्य त्यां म मुक्ति के मेद स्वीकार करते थे यी ब्रह्मा के चारों मुख मानते थे।।।

681

क्षाद्वार्प्रघाणद्विरदमदसमुख्लोलकरलोलभृङ्गी-संगीतो छासभङ्गी सुखरितहरितः संपदोऽकिंपचानैः। विष्टीव्यन्तेऽतिदूराद्धिगतभगवत्पादसिद्धान्तकाष्ठा-

雅 निष्ठासंपद्विजुम्भित्विषयुख्दस्वात्मवाभैकवोभैः॥ ८८॥ भगवत्पाद श्री शङ्कर के सिद्धान्तों में निष्ठा-रूपी सम्पत्ति से उत्पन्न विवाले अनन्त सुख देनेवाले, आत्मा के लाभ में ही लोम धारण इतेनाते, उदार विद्वान् उस सम्पत्ति का सदा तिरस्कार करते हैं जो बड़े-है महलों के बाहरी आँगन में खड़े होनेवाले हाथियों के मद की जो क्षी बहती है उसका आस्वाद लेनेवाली अमिरियों के सङ्गीत के आनन्द से गत दिशाओं को सदा मुखरित:किया करती है। आशय है कि आचाय प बंबाल-उपदेश की सुन जिन लोगों ने अपने स्वरूप का अनुभव कर ल बानन्द प्राप्त कर लिया है उनके सामने संसार की विशाल म्पति भी तुच्छ है ।। ८८ ।।

मिन्यानो मन्याचलमथितसिन्धृदरभवत्-

सुघाफेनाभेनामृतंरुचिनिभेनाॐत्मयशसा ।

किन्याना दृष्ट्या परमहह पन्थानमसतां

पराधृब्यै: शिष्यैररमत विशिष्यैष मुनिराट् ॥८९॥ मन्द्राचल से मथे गये समुद्र के भीतर से निकलनेवाली सुधा के में इंसमान निर्मल तथा अमृत की कान्ति के समान विशद अपने म से शाभित होनेवाले तथा असज्जनों के मार्ग का अपने केवल दृष्टि विषे नष्ट करनेवाले आचार्य शङ्कर दूसरों के द्वारा न पराजित होनेवाले <sup>[ब्रॉ</sup> के साथ प्रसन्त हुए ।। टि९ ।।

<sup>। इति</sup> श्रीमाघवीये तद्धस्तधाज्यादिसंश्रयः। संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽयं द्वादशोऽभवत् ॥ १२ ॥ माधवीय शङ्करविजय में हस्तामलक की प्राप्ति का सूचक

बारहवाँ सर्गे समाप्त हुआ।



## वार्तिक-रचना का प्रस्ताव

1

i

颗

विह

गरे

प्रनथ

ग्रवा

विव ;

ततः कदाचित् प्रिणपत्य अक्तया सुरेश्वरायीं गुरुमात्मदेशा औ शारीरकेऽत्यन्तगभीरभावे द्वतिं स्फुटं कर्तमना जगाद ॥ ।

इसके बाद एक बार सुरेश्वर ने ब्रह्म के उपदेश देनेवाले गुर के लेगा से प्रणाम किया और अत्यन्त गम्भीर अर्थपाले शारीरक भाष गर्व लिखने की इच्छा प्रकट की ॥ १॥

मम यस्करणीयमहित ते त्विममं भामनुशाध्यसंशयम्। तदिदं पुरुषस्य जीवितं यद्यं जीवित भक्तिमान् गुरौ ॥।

मुक्ते जो कुछ करना चाहिए इसे आप निःसन्देह आज्ञा वीक तभी तक पुरुष का जीवन है जब तक वह गुरु में भी जीता है॥ २॥

इतीरिते श्लाब्यवरेण शिब्यं प्रोचे गरीयानतिहृष्ट्वेताः। मत्कस्य भाष्यस्य विधेयमिष्टं निबन्धनं वार्तिकनामधेयम् ॥

अपने मुख्य शिष्य के इस प्रकार कहने पर शङ्कर अलग ां सा होकर बोले कि मेरे भाष्य के ऊपर वार्तिक नामक प्रन्थ हुन है होगा ॥ ३॥

हिम्म्यी — जिस ग्रन्थ में कहे गये, नहीं कहे गये, तथा बुरी तरह से कहे गये कि मीमांसा की जाती है उसे वार्तिक कहते हैं। मूल ग्रन्थ के विषयों के क्याल्या ही नहीं रहती, प्रत्युत उसके विरोधी मत्नों का साङ्गोपाङ्ग

उक्तानुक्तदुष्कानां चिन्ता यत्र प्रवर्तते । तं ग्रन्थं वार्तिकं प्राहुर्वार्तिकज्ञा मनीषिया: ॥

हुं सतर्क भवदीयभाष्यं गम्भीरवाक्यं न ममास्ति शक्तिः।
वाऽपि भावत्ककटाक्षपाते यते यथाशक्ति निवन्धनाय ॥ ४ ॥
हुरेश्वर बेले—तर्कयुक्त, गम्भीर-वाक्य-सम्पन्न, आपके भाष्य के।
कि में भी सुक्तमें शक्ति नहीं है। तो भी आपकी कृपा होने पर मैं यथा-

क्रिकेमित्यार्थपदाभ्य जुज्ञामादाय मूध्नी स विनिर्जगाम ।

तमानुनाङ्घ्रे देयिताः सतीथ्यास्तं चित्सुखाद्या रहसीत्यमूचुः॥५॥

'ऐसा ही हो', इस प्रकार शङ्कर की आज्ञा के। सिर नवाकर शिष्य ने इस किया और बाहर चले गये। इसके बाद पद्मपाद के प्रिय सहपाठी विश्ववादि ने एकान्त में आचार्य से कहा —॥ ५॥

गोशं प्रयत्नः क्रियते हिताय हिताय नायं विफल्लत्वनर्थम् । गरेकमेवं गुरवे निवेद्य बोद्धा स्वयं कर्मणि तत्परश्च ॥ ६॥

को यह यत्न कल्याया के लिये किया जा रहा है वह कल्याया न करके कि ही फलेगा, यह बात प्रत्येक ने गुक्जी से कही।। ६॥

[यहाँ पर शिष्य लोग सुरेश्वर के ग्रहस्थ-जीवन के। लल्य कर उन्हें
विश्व के प्रत्यों पर टीका लिखने का ब्रान्चिकारी बतला रहे हैं।]

भार्वतीकिकमपीश्वरमीश्वराणां प्रत्यादिदेश बहुयुक्तिभिष्ठत्तरज्ञः भिनाकनरकादिफलं ददाति नैवं प्रोऽस्ति फलारो जगदीशितेति७

सिं 🔃

Ti

MA

स्वयं ज्ञानी होने पर भी ये कर्म-मार्ग में सदा निरत हैं। हिली लोक में प्रसिद्ध ब्रह्मा आदि देवताओं के प्रभु ईश्वर का अनेक कि से खरडन किया है। 'स्वर्ग या नरक का फल कमें ही हैं। फलों का देनेवाला कोई दूसरा जगत् का प्रभु नहीं है। मस्त है सिद्धान्त का प्रतिपादन कंरते हैं।। ७॥

प्रत्येकमस्य प्रलयं वदन्ति पुराणवाक्यानि स तस्य कर्ता। व्यासो मुनिर्जेमिनिरस्य शिष्यस्तत्पक्षपाती प्रत्यावत्तम्बी॥

प्रत्येक पुरागा-चाक्य इस जगत् का प्रलय होता है यह प्रतिपातक हैं। उन पुराणों के बनानेवाले न्यासजी हैं। उनके शिष के प्रलय के सिद्धान्त की मानते हैं क्योंकि उन्हें ज्यास का पन्न अभीर है। गुरोश्च शिष्यस्य च पक्षभेदे कथं तयोः स्याद्व गुरुशिष्यगाः तथाऽपि यद्यस्ति स पूर्वपक्षः सिद्धान्तभावस्तु गुरुक्त एवं॥

यदि गुरु और शिष्य में सिद्धान्त-भेद होता ते। दोनों में गुर्क भाव कैसे होता ? यद्यपि यह बात ठीक है, तो भा शिष्य का सिद्धान पत्त है और गुरु-कथन ही मिद्धान्त-रूप है ॥ ९॥

श्रा जन्मनः स खलु कर्मीए। ये।जितात्मा कुर्वन्नवस्थित इहानिक्रो ब्रुते परांश्र कुरुतावहिताः पयत्नात्स्वर्गादिकं सुखमवाप्त्यर्थाः

जन्म से लेकर मएडन ने अपना जीवन कर्म में लगा एक्सा है। लोक में कर्म क्रते हुए ही वे स्थित हैं। वे दूसरों से भी कहते हैं कि एकाम होकर प्रयत्न करो, स्वर्ग का सुख तुन्हें भ्रमा होगा, न्यर्थ मार्ग में क्यों घूम रहे हो।। १०॥ भी :

एवंविधेन क्रियते निबन्धनं यदि त्वदाज्ञामवताम्बयं भाषा भाष्यं परं कमिपरं स योक्ष्यते मा च्यावि मुलादिप इदि मिली

ऐसा पुरुष यदि आपकी आर्ज्ञा लेकर भाष्य के ऊपर निवन तो वह भाष्य की भी कर्म-परक हो बना देगा। वृद्धि चाहते हुए भी शाक इसको मूल से च्युत न होने दीकिए।। ११॥

क्षित्र स्थासमध्येष न बुद्धिपूर्वकं व्यथत्त वादे विजितो वशो व्यथात्।
स्थासमध्येष न बुद्धिपूर्वकं व्यथत्त वादे विजितो वशो व्यथात्।
स्थान विश्वासपदं विभाति ने। मा चीकरोऽनेन निवन्थनं गुरो१२
विश्वासार्थं में आपके द्वारा जीते गये थे इसलिथे विवश होकर
विश्वासार्थं में आपके द्वारा जीते गये थे इसलिथे विवश होकर
विश्वासपात्र
विश्वास लिया है, विचारपूर्वक नहीं। इसलिये वे विश्वासपात्र
वी प्रतीत होते। अतएव हे गुरे। उनसे प्रन्थ की रचना
विश्वाहए॥ १२॥

ा शक्तुयात् कर्म विधातुमीप्सितं सोऽयं न कर्माणि विद्वातुमईति।
विद्वातुमईति।
विद्वातुम्हितं संन्यासविधौ दुराग्रहे जात्यन्धमूकादिरमुष्य गाचरः १३
कुमारित भट्ट के अनुयायी मीमांसकों का यह मत है कि जा पुरुष
विद्वार कर्म कर सकता है उसे कर्म न छोड़ना चाहिए। दृयदि संन्यासविभ में दुरामह हो ते। जन्मान्ध और मूक, विधर आदि पुरुष ही इस
विवास के अधिकारी होंगे।। १३।।

रिष्ण्णी—कुमारिल के मत-प्रतिपादक पद्य ये हैं— तत्रैवं शक्यते वक्तुं येन पंग्वादया नराः। ग्रहस्थत्वं न शक्यन्ते कर्त्वे तेषामयं विधिः॥ नैष्ठिकं ब्रह्मचर्थं वा परिव्राजकतापि च। तैरवश्यं ग्रहीतव्या तेनादावेतदुच्यते॥

ति सदा भट्टमतानुसारिएों ब्रुवन्त्यसौ तन्मतपक्षपातवान्।

पि स्थिते योग्यमदो विधीयतां न नोऽस्ति निर्बन्धनमत्र किंचन १४

स्थी प्रकार भट्टमतानुयायी दार्शनिक कहा करते हैं। ये भी

विभागत के माननेवाले हैं। ऐसा होने पर जो डिचत हो सो कीजिए।

विभय में हमारा कुछ भी आग्रह नहीं है॥ १४॥

सनन्दन के द्वास वार्तिक-रचना
पि किलास्मास सुरापगायाः पारे परस्मिन विचरत्स सत्स ।
पि किलास्मास सुरापगायाः पारे परस्मिन विचरत्स सत्स ।
पि किलास्मास भवानशेषान् भक्ति परिज्ञातुमिवास्मदीयाम् ॥१५॥

स्ति । पहिंती हम लोग गङ्गा के उस पार जब ब्रह्म का विचार का है। तब हमारी भक्ति की जानने के लिये आपने हम सब की बुलांचा था। तदा तदाक एरी समाकु तेषु नावर्थ मस्मासु परिम्रमत्सु। सनन्दनस्त्वेष वियत्तिटन्या कारीमिश्रिष्ट्यत एव तुर्णम् ॥१६

श्रापके वचन सुनकर इस लोग नाव खोजने के लिये इस्ट्रिश घूमने लगे। तब तक यह 'सनन्दन' गङ्गा के प्रवाह में तुरत गुक आपकी त्रोर त्राने लगे।। १६॥

अनन्यसाधारणमस्य भावमाचार्यवर्थे भगवत्यवेह्य। तुष्टा त्रिवत्मी कनकाम्बुजानि मादुष्करोति स्म पदे पदे वा

आप जैसे गुरु में इनकी असाधारण भक्ति-भावना कि गङ्गा प्रसन्न हुई स्त्रीर उसने पैर रखने के लिये स्थान-स्थान पर क्षे कमल पैदा कर दिये ॥ १७ ॥

पदानि तेषु प्रशिवाय युष्मत्सकाश्यागाचदयं महात्मा। ततोऽतितुष्टो भगवांश्रकार नाम्ना तमेंनं किल पद्मपादम् ॥व

भा

प्त

ग्रो

ने हा

1 लाम

यह महात्मा उन्हीं कमलों के ऊपर पैर रखता हुआ क पास चला आया। तब आपने प्रसन्न होकर इनका का नाम रख दिया ॥ १८॥

स एव युष्मचरणारविन्दसेवाविनिध्तसमस्तभेदः। श्राजानसिद्धोऽहिति सूत्रभाष्ये वृत्ति विधातं भगवन्नगार्व ॥

हे भगवन ! आपके चरणकमलों की सेवा से इनकी भेर बुद्धि गर गई है। ये स्वभाव से सिद्ध हैं। ये ही आपके अगाव स्वभावीत ऊपर वृत्ति बनाने में समर्थ हैं ॥ १९॥

यद्वाऽयमानन्दिगिर्येदुयतपः प्रसन्ना परमेष्ठिपत्नी। भवत्मबन्धेषु यथाभिसन्धिच्याख्यानसामध्येवरं दिदेश

वि सर्ग १३ ] प्रथवा यह स्थानन्द्गिरि वृत्ति वना सकते हैं जिनके उप तेज से का होकर संस्वती ने इन्हें आपके प्रन्थों पर, आपके श्रमिप्राय के अनु-हा बाख्या लिखने की योग्यता दे दी है।। २०॥ क्षितानमितरेष कथं गुरो ते विश्वासंपात्रमवपद्यत विश्वरूपः। विषेया: के रेगुरा ! कमें में लगातार अपनी बुद्धि लगानेवाला यह विश्वरूप

À

भाषा विश्वासपात्र कैसे हैं। सकता है ? इसलिये पद्मपाद ही माध्य क्षिप टीका बनावें, यह बात एकान्त में शिष्यों ने उन यागी शहुर ॥ वेकही ॥ २१ ॥

इस्तामलक की वार्तिक-रचना का प्रस्ताव -श्चानतरेऽभ्यर्णगतः स तूर्णं सनन्दनो वाक्यमुदाजहार। भावार्य इस्तामलकोऽपिकृकस्पो भवत्कृतौ वार्तिकमेष कर्तुम् ॥२२॥ इतने ही में पास बैठे हुए सनन्दन ने मार से कहा-हे आवार्य! वातिक वनाने में समर्थ हैं॥ २२॥ तः करस्थामलकाविशेषं जानाति सिद्धान्तमसावशेषम्। को आधुन्मै भवतैव पूर्वमदायि हस्तामलका भिधानम्।। २३॥ आपने स्वयं इनके। पहिले 'हस्तामलक' नाम इसी लिये दिया है कि विष पर रक्खे गरे आँवले की तरह सम्पूर्ण सिद्धान्त की भली भौति प्रवित हैं। २३।।

गणी समाकर्ण्य सनन्दनस्य सामिस्मितं भाष्यकृदावभाषे। गुप्यमन्यादृश्यस्य किंतु समाहितत्वान बहिः पृष्टतिः॥२४॥ क्तन्द्रन की यह बात सुनकर अविवार्य कुछ मुसकराते हुए बोले-विष्याता अनुपम है परन्तु समाहित (समाधि में लगे) कि होते के कारण उनकी प्रवृत्ति बाहरी कामों में नहीं होती।। २४॥

[सर्वश्री

श्रयं तु बारये न पपाठ पित्रा नियोजितः सादरमक्षराणि न चोपनीतोऽपि गुरोः सकाशादध्येष्ट वेदान् परमार्थनिष्ठः

लड़कपन में इन्होंने न तो पिता के द्वारा लगाये जाने पर भी क को पढ़ा श्रोर न उपनयन होने पर गुरु से वेदों को सीला माहि सदा ब्रह्म में लीन रहते थे॥ २५॥

बाह्येर्न चिक्रीड न चान्नमैच्छन्न चारुवाचं ह्यवदत् कदाजी। निश्चित्य भूतोपहतं तमेनमानिन्यिरेऽस्मिकट' कदाचित् ॥

न तो लड़कों के साथ खेलते थे, न अन खाने की इच्छा छो। च्यौर न मीठे वचन बोलते थे। लोग इन्हें पिशाच-प्रस्त जानहीं पास ले श्राये ॥ २६ ॥

अस्मानवेश्येव ग्रहुः प्रणम्य कृताञ्जलौ तिष्ठति बालकेऽस्ति। इमामपूर्वा प्रकृतिं विलोक्य विसिष्टिमये तत्र जनः समेतः ॥३॥

सुमे देखते ही इन्होंने बारम्बार प्रणाम किया और हाथ की खड़े हो गये। बालक के इस अपूर्व स्वभाव की देखकर वहाँ है होनेवाले सब लोग चिकत हो गये।। २७॥

कस्त्वं शिशो कस्य सुतः कुतो वेत्यस्माभिराचष्ट किलैप 🏗 श्रात्मानमानन्द्घनस्वरूपं विस्मापयन् वृत्तमयैवचोभिः॥ अ

जब मैंने उनसे 'करत्वं शिशो कस्य सुते।सि' हे बालक! तुन हो और किसके पुत्र हो-ऐसा पूछा ते। चन्होंने सबके। विस्ति श्लोकबद्ध वचनों से आनन्द-रूप आत्मा का वर्ण न किया॥ १८॥

टिप्पणी -इस पद्य में इस्तामलक-रचित श्लोकों की श्रोर की गया है।

तदा कदं।ऽप्यश्रुतिगोचर तदाकण्यं वाग्वैभवमात्मजस्य। पिता प्रयद्यास्य परं महर्षं सप्रश्रयां वाचमुवाच विहां मरी [81 93] विश्व प्रवित पुत्र के न सुने गये इस वाग्वैभव की देखकर विज्ञ पिता स्ति प्रसन्न हुए और प्रेमपूर्व क बोले—॥ २९॥

क्रीहर्वन विनिश्चितोऽपि ब्रवीति यद्येष परात्मतत्त्वम् । क्षित्रां विभाव्यं कि वएर्यतेऽह्न भवतः मभावः ॥३०॥ मनुष्य जिसकी अब तक जड़ जानते थे वही यदि आपके अने आते ही, विद्वानों के द्वारा कठिनता-से जानने येग्य परम तत्त्व की ह्याहा है तो भगवन् ! आपके प्रभाव का वर्णन क्या करूँ॥ ३०॥

🕅 बन्मनः संस्रतिपाश्रम्धक्तः शिष्योऽस्तवयं विश्वगुरोस्तवैव ।

Mi

प्रहराजीववने विहारी कथं रमेत क्षुरके मरालः ॥ ३१॥ जन से ही संसार के बन्धन से मुक्त होनेवाला यह बालक आप ही शिष्य हो। खिले हुए कमल के वन में विहार करनेवाला इंस किस मा करील के जङ्गल में आनन्द पा सकता है ? ।। ३१ ।।

विषय तस्मिति निगतेऽसौ तदापभृत्यत्र वसत्युदारः। विशेशवादात्मविलीनचेताः कयं प्रवर्देत महाप्रवन्धे ॥ ३२॥ क्रना कहकर जब उनके पिता चले गये तभी से इस्तामलक यहीं क्तिस करते हैं। शैशव से ही आत्मा में लीन रहनेवाले ये बड़े विविचन में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं ?॥ ३२॥

( विति पपच्छुरमुं विनेयाः स्वामिन् विनेव श्रवणाद्युपायैः।

विज्ञानमय कथं वा भवानिदं साधु विदांकरोतु ॥३३॥ स बात के। सुनकर शिष्यों ने पूछा—हे स्वामी! अवण, मनन भी अपायों के बिना ही इन्होंने ज्ञान प्राप्त कैसे किया ? आप इस विषय ममाकर बतलाइए ॥ ३३ ॥

इस्तामलक का पूर्त-जन्मचरित मिनीत् संयमिचक्रवर्ती कश्चित् पुरा यामुन्तीरवर्ती। कित साधुरतः सांसारिकेश्यः स्तरां निष्टतः ॥३४॥

[ **E**ri []]

H

न व

वि

M

संन्यासियों में श्रेष्ठ शङ्कर ने उनसे कहा — यमुना के तीर पर के विषयों से बिलकुल विरक्त, साधुचरित एक सिद्ध रहते थे॥ ३४॥ तस्यान्तिके काचन विप्रकन्या द्विहायनं जातु निवेश्य वाका भ्रणं प्रतीक्षस्य शिशुं द्विजेति स्नातुं सखीभिः सह निर्जाणा

उनके पास कोई ब्राह्मण की कन्या दे। साल के छोटे बालक के कर, इस बालक की च्राय भर आप रचा की जिए यह कहकर, सिंही साथ नहाने चलो गई ॥ ३५॥

ं अत्रान्तरे दैववशात् स बालश्रङ्क्रम्यमाणो निपपात नवाए। मृतं तमादाय शिशुं तदीयाश्रक्रन्दुरुचैः पुरता पहर्षेः॥ रहि

इसी बीच में वह बालक विसकता हुआ भाग्य के फेर से के ितर पड़ा। उसके सम्बन्धियों ने उस मरे हुए बच्चे के लेकर महि सामने जोर ज़ोर से रोना प्रारम्भ कर दिया ॥ ३६ ॥

त्राक्रोशमाकपर्य मुनिः स तेषामत्यन्तखिन्नो निजयोगभूमा प्राविश्वदङ्गं पृथुकस्य तस्य स एष हस्तामलकस्तपसी॥।

चनका हल्लागुल्ला सुनकर मुनि अत्यन्त खित्र हुए और अपवेर शक्ति से उस बालक के शरीर में घुस गये। वह तपही है हस्तामलक है ॥ ३७॥

तस्माद्यं वेद विनापदेशं श्रुतीरनन्ताः सकताः स्रवीर्ग सर्वाणि शास्त्राणि परं च तत्त्वमज्ञातमेतेन न किंचिहित

इसी लिये यह, विना उपदेश किये ही, अनन्त श्रुविये के श्मृतियों की, समस्त शास्त्रों के। श्रौर परम तत्त्व की जानता है। विषय नहीं जो इसे जात न हो ॥ ३८ ॥ अकागतन

तत्ताहगात्मा न बृहिः अवृत्तौ नियागमहत्ययमत्र वृत्ती स्मिएंडनस्त्वह ति खुद्धतत्त्वः सरस्वतीसाक्षिकसर्विति भि [स १३]

l

क्ष तरह का पुरुष बाह्य प्रवृत्ति में तथा वृत्ति के लिखने में आज्ञा का वह मएडन ही तत्त्वों का जानने के कारण और सरम्वती क्षामने सर्वज्ञता प्राप्त कर लेने से इस कार्य के करने के ग्रेग्य है।। ३९॥

विशात्युज्ज्वलकीर्तिराशिः समस्तशास्त्राणेवपारदशी ।

विवादिता धर्महितः प्रयत्नात् स चेन्न रोचेत न दृश्यतेऽन्यः॥४०॥ माइत उड़वल कीर्तिशाली हैं तथा समस्त शास्त्रों के पारगामी हैं। विषे प्रयत्न से धर्म के कल्यागा के लिये प्राप्त किये गये हैं। उन्हें विवस्तित निक्या जायगा ते। उनके समान कोई दूसरा आदमी नहीं शिवेह पहता ॥ ४० ॥

क बहुनामनभीष्टकार्यं न कारियच्ये हि महानिबन्धे जिल्ला कि हिंचात्र संशीतिरभूनममाते। यदेककार्ये बहवः प्रतीपाः ॥११%॥।

में इस वार्तिक में बहुत से लोगों की इच्छा के विरुद्ध कार्य नहीं क्रंग। इस कार्य में मुक्ते संशय उत्पन्न हा रहा है, क्योंकि बहुत से का इसके प्रतिकूल दीख पड़ते हैं ॥ ४१ ॥"

विष्यित्राद्भगवन् सनन्दनः करिष्यते भाष्यनिबन्धमीष्मितम्। गनमचर्गादुररीकुताश्रमो मतिपक्षो विदितो हि सर्वतः ॥४२॥

आप लोगों के कथनानुसार पद्मपाद ही अभीष्ट भाष्य निवन्ध की क्षेगे। उन्होंने ब्रह्मचर्य के बाद ही संन्यास आश्रम की अहम किया वनको बुद्धिमत्ता चारों स्रोर प्रसिद्ध है।। ४२॥ हो। हो हिन्हुहा

निद्नो नन्दियता जनानां निबन्धमेकं विद्यात भाष्ये वितिकं तत्तु परमतिज्ञं व्यधात् प्रतिज्ञां स हि नूरनदीक्षः॥४३॥ मित्रधों की श्रानन्द देनेवाले सनन्दन मेरे भाष्य के ऊपर एक ब्रुत्ति-

मिलिलें, वार्तिक न बनावें। इसके लिखने की प्रतिज्ञा नृतन दीचा अ सुरियर ने स्वयं की है।। ४३॥ ै ं।। ५४-०४ ॥ एडु ई

श्रादिश्येत्यं शिष्यसंघं यतीन्द्रः प्रोवाचेत्यं न्र्निभन्नं रहिला भाष्ये भिक्षो मा कृया वार्तिकं त्वं नेमे शिष्याः सेहिरे दुर्विहास

इस प्रकार अपने शिष्यों के। आदेश देकर यतिराज शहर है से एकान्त में बाते—हे भिन्ना ! भाष्य के ऊपर तुम वार्तिक मा क्रि ये मूर्खी विद्यार्थी इस बात की नहीं सह सकते ॥ ४४॥

तात्प्रें ते गेहिधर्मेषु दृष्ट्वा तत्संस्कारं सांमतं शङ्कपानाः। भाष्ये कृत्वा वार्तिकं याजयेत् स भाष्यं प्राहुः स्वीयसिद्धान्त्रेष्

गृहस्थ के धर्मों में तुम्हारी लगन देखकर इस समय उसके के की शङ्का करनेवाले यह कहते हैं कि भाष्य पर वार्तिक लिखक हुन ह ही सिद्धान्त (मीमांसा) का प्रतिपादन कर देगो॥ ४५॥

नास्त्येवासावाश्रयस्तुर्य इत्थं सिद्धान्तोऽयं तावको वेदिस् द्वारि द्वास्थैर्वारिता भिक्षमाणा वेश्मान्तस्ते न प्रवेशं लगने

वे यह किंवदन्ती फैला रहे हैं कि मएडन का यह सिद्धान है। संन्यास आश्रम वेदविहित नहीं है। द्वार पर द्वारपालों के द्वारों गये भिद्धकगण तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं प्राप्त करते॥ ४६॥ इत्याद्यां तां किंवदन्तीं विदित्वा तेषां नाऽऽसीत् प्रत्ययस्त्यत् स्वातन्त्रयात्त्वं ग्रन्थमेकं महात्मन् कृत्वा मह्यं दर्शयाध्यात्मिकि विद्वन् यद्वत्पत्ययः स्यादमीषां शिष्याणां नेः प्रन्यसंदर्शने इत्युक्तवेमं वार्तिकं सूत्रभाष्ये नाभूद्धाहेत्याप खेदं च किंगि

इस तरह की किंवदन्ती सुनकर उनके हृद्य में तुन्हारे वैसे पर भी श्रद्धा<sup>6</sup>नहीं जमती। इसलिये हे महात्मन्! परमांत्मिक्क स्वतन्त्र प्रनथ की ही रचना कर सुमे, दिखलाओ, जिस प्रनथ के हि से इन शिक्ष्यों का विश्वास, जम जाय। इतनी बात कहका हुन शारोरिक भाष्य पर वातिक नहीं बनाया। इस कारण श्राचार्य के ना से हुए ॥ ४७-४८ ॥

हस्ता

विश

明

विश्व

1:1

तुम इ

सिद्

मने

fi

MI

स्पृद्

शिष्योक्तिभिः शियि जितात्ममनोरयोऽसा-वेन' स्वतन्त्रकृतिनिर्मितये न्ययुङ्का। क्षेत्रम्यीसिद्धिमचिराद्ध विद्धत् स चेत्थं

न्याच्यामविन्दत सुरेश्वरदेशिकाख्याम् ॥ ४९ ॥

शिष्यों के कहने पर अपने मनारथ से शिथिल होकर आचार्य ने क्षंपर के। स्वतन्त्र प्रन्थ की रचना करने में लगाया। उन्होंने भी श्रति कि कि मंद्रीसिद्धि की रचना कर अपने सुरेश्वर नाम के सार्थक हे संह इ दिया ॥ ४६ ॥

> नैष्करम्य-सिद्धि की पशंसा नैष्कर्म्यसिद्धिमय तां निरवद्ययुक्तिं निष्कर्मतत्त्वविषयावगतिप्रधानाम् । श्राचन्तहृद्य पद्बन्धवती मुदारा-

माद्यन्तमैक्षततरां परितुष्ठचेताः॥ ५०॥ मांसनीय युक्तियों से पूर्ण, नैष्कर्म्य के तत्त्व के ज्ञान की प्रधानतया क्लानेवाली, आदि से अन्त तक मनोज्ञ रचना से युक्त, उदार 'नैक्कर्म्य-कि सन्तुष्ट होकर शङ्कर ने आदि से अन्त तक देखा।। ५०।।

वि हिंहा मोदमाना मुनीन्द्रस्तं चान्येभ्या दर्शयामास हृद्यम्। विवास स्थाना धनान्द्रस्य पान्यस्य प्राप्त प्राप्त प्राप्त स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्यान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स

भिय के। देखकर शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न हुए । उन्होंते इसे अन्य कों भी दिखलाया जिससे उनके। यह विश्वास हो गया कि सुरेश्वर

क्षे के हैं भी तत्त्ववेत्ता नहीं है ॥ ५१॥

श्रीवापि श्र्यते मस्करीन्द्रैनिंब्कर्पाऽऽत्मा येत्रे नैब्कर्म्यसिद्धः। मिनांज्यं वृद्धे ग्रन्थवर्शस्तन्माहात्भ्यात्सर्वनोकाहतोऽभूत्५२

A

à:

刺

नी

भ्रते

जिस प्रनथ में आज भी संन्यासियों के द्वारा कर्म से रहित का वर्णन सुना जाता है, जिसमें मोच की सिद्धि की गई है, उसी नार् यह प्रनथ प्रसिद्ध हुआ तथा सब लोगों में आहत हुआ॥ ५२॥ त्राचार्यवाक्येण विधित्सितेऽस्मिन् विघ्नं यदन्ये व्यव्यक्तिमा शापं कृतेऽस्मिन् कृतमप्युदारैस्तद्वार्तिकं न प्रसरेत् पृथिन्यायाः

शक्दर के कहने पर भी भाष्य-वार्तिक की रचना के विषय में लागों ने विच्न उपस्थित किया। इसलिये सुरेश्वर ने शाप दिया कि विद्वानों के द्वारा निर्मित वातिक भी पृथ्वीतल में नहीं प्रसिद्ध होगा

नैष्कर्म्यसिद्धचारुयनिबन्धमेकं

कृत्वाऽऽत्मपूष्याय निवेद्य चाऽऽप्ता। विश्वासमुबत्वाऽथ पुनर्बभाषे

स विश्वरूपो गुरुमात्मदेवम् ॥ ५४ ॥ 'नैष्कर्म्य-सिद्धि' के। बनाकर, पूजनीय गुरु के। समर्पण का विश्वास पाकर विश्वरूप ने अपने गुरु से यह वचन कहा-॥ ५४॥ न ख्यातिहेतार्न च लाभहेतार्नाप्यर्चनायै विहितः प्रवन्धः। नेाल्रङ्गनीयं वचनं गुरूणां नेाल्रङ्गने स्याद्ग गुरुशिष्यभावः

यह प्रनथ मैंने न ते। ख्याति के लिये बनाया है न प्रसिद्धि के न लाभ के लिये और न पूजा के ही लिये। गुरु लोगों के वका है न करना चाहिये। उल्लंघन करने पर गुरु-शिष्य का भाव शेवी जाता है ॥ ५५ ॥

पूर्व गृहित्वे अपि न तत्स्वभावा न बार्यमन्वेति हि यौवनस्य न यौवनं रुद्ध मुपैति तद्दद् व्रजन् हि प्वीस्थतिमे। ज्भय गर्मी

पहिले गृहस्थ होने पर भी मैं इस समय गृहस्य के स्वभावनाव हूँ, क्योंकि युवा पुरुष को बालकूपन अनुगमन नहीं करता श्रीता के साथ युवावस्था नहीं चलती। आशाय यह है कि ते। इति

मंश्रामिं १३ ] उपर इसी के समान आगे जानेवाला पुरुष पहिली स्थिति ना विदेशकर ही स्त्रागे बढ़ता है ॥ ५६॥

हूं गृही नात्र विचारणीयं किं ते न पूर्व मन पूर्व हेतु:। मार्म व मोक्षे च मने। विशुद्धो यही भवेद्वाऽप्युत मस्करी वा ॥५७॥ मैं गृहस्य था, इसमें विचार करने की कोई बात नहीं। परन्तु क्या में भी पूर्वजन्म में गृहस्थ नहीं थे ? इस विषय में तो मन ही कारण वन्धन तथा मे। च में भी मन ही हेतु है। पुरुष को निर्मण चित्र

वह गृहस्थ हो या संन्यासी ॥ ५०॥

गस्येव चेदाश्रम उत्तमाऽऽदिः कथं च तत्माप्तिनिवृत्तिगामिनौ। विभवी नौ कथमरूपकालों न हि प्रतिज्ञा भगवित्रस्दा ॥५८॥ संन्यास आश्रम नेहीं है, यदि ऐसा दोष मेरे ऊपर वे लोग लगाते हैं बे असकी प्राप्ति तथा निवृत्ति के सम्बन्ध में शास्त्रार्थ के समय हमारी. गौर आपकी जो प्रतिज्ञा थी ( कि पराजित होने पर एक दूसरे का आअस तंकार कर लेगा ) वह व्यर्थ होती है। हे भगवन् ! मैंने अपनी प्रतिज्ञा ॥ ग्रेनहीं छोड़ा है ॥ ५८ ॥

क्सिमाणा न लभन्त एव चेद्ध गृहप्रवेशं गुरुणा प्रवेशनम्। विहिता ननूत्तमा की नाम लोकस्य मुखापिषायकः ५९

हैं यदि मेरे ऊपर यह आरोप हो कि भिच्च लोग मेरे घर में प्रवेश नहीं ह अते हैं से यह भी ठोक नहीं है। आप ही ने मेरे घर में कैसे प्रवेश विवाशा और कैसे मेरे घर में आपको उत्तम भिन्ना दी गई थी! लोगों हैं हैं को कैन बन्द कर सकता है ? ॥ ५९ ॥

टिप्पयी जनता की यह बड़ी बुरी चाल है कि जिसके विरोध की धुन हिम्मणी जनता की यह बड़ा बुरा पास र पर भी वह बिना दोषा-भीषा स्वार हो जाती है उसके लाखे निषेघ करने पर भी वह बिना दोषा-किये नहीं रहती। 'की नाम लीकस्य मुसापिधायकः' के समान ही में भी भीषघीयचरित' में कहा है कि जनानने के करमप्रिष्णिति ॥

तत्त्वोपदेशाद्विदितात्मतत्त्वो व्यथामहं संन्यसनं कृतात्मा। विरागभावास पराजितस्तु वादो हि तत्त्वस्य विनिर्धियाय ॥

पहले मैंने अपनी बुद्धि के। शास्त्राभ्यास से परिष्ठत किया। नन्तर तत्त्व के उपदेश के। धुनकर आत्मतत्त्व के। भली भाँति का वैराग्य से मैंने संन्यास प्रहण किया है, पराजित होने से से शास्त्राथं तो तत्त्व के निर्णय के लिये था ॥ ६०॥

पुरा गृहस्थेन मया प्रबन्धा नैयायिकादौ विहिता महार्थाः। इतः परं में हृदयं चिकीषु त्वदङ्घिसेवां न विल्रह्य किंकि

पहले गृहस्थावस्था में मैंने नैयायिकों के खरहन के लिये ब्हा प्रनथ बनाये। अब तो मेरा हृदय आपकी चरण सेवा के ब्रोहकत्त काम करने के। नहीं चाहता ॥ ६१॥

अदाभद्र तबदादरबुधपरिषच्छेमुषीसंनिषएणा-

मर्वाग्दुर्वादिगर्वानलविपुंलतर्ज्वालमालावलीढाम्। सिक्त्वा सुक्तामृतौधैरहह व्यरिहसञ्जीवयस्य्य सद्यः

को वा सेवापडु: स्याद्रणतरणविधी सद्गुरोनैंव जाने ॥ स्किरूपी अमृत से सिंचन कर हँसते हुए आज आप उस आ जिला रहे हैं जी अद्वत-तत्त्व में अद्वा रखनेवाले परिहतों की की स्थिर रूप से रहनेवाली है तथा नवीन बकवादियों के गर्वरूपी आपित अधिक जलानेवाली है। संग्राम के पार जाने के समान सद्गुह की में कौन समर्थ हो सकता है।। ६२॥

इत्युक्तवोपुरते सुरेश्वरगुरौ तेनैव शारीरके

ने। संभाव्यहहात्र वार्तिकप्रिति मौढं शुगमिं श्री। धीराग्र्थः शमयन् विवेकपयसा देवेशवरेण त्रयी-भाष्ये कारियतुं स वार्तिकयुगं बद्धादरोऽभूत्युति। वहा

IR

विता कहकर सुरेश्वर के चुप हो जाने पर यह शोक की आग उनके विश्व को जलातो रही कि मैंने शारीरक भाष्य के ऊपर वार्तिक नहीं विवापा। धेर्यवान् पुरुषों में श्रष्ट शङ्कर ने विवेशस्त्री जल से इसे शान्त का ब्रीर डपनिषद् के भाष्य पर दे। वार्तिक बनाने के लिये सुरेश्वर विक्षा। ६३।।

हिष्पणी—सुरेश्वर ने उपनिषद् भाष्य तथा शङ्कर के स्तोत्रों पर वार्तिक बनाये (१) बृहदारपथक-माध्य वार्तिक, (२) तैत्तिरीय-भाष्य वार्तिक, (३) पञ्ची-विश्व वार्तक, तथा (४) दिच्यामूर्तिस्तोत्रवार्तिक । इन वार्तिकां में वृद्दारययक ल तेतिरीय के वार्तिक नितान्त प्रसिद्ध हैं। इन्हों का निर्देश इस पद्य में है। अब ब्रह्में वस्त्व के प्रतिपादन करूने में निवान्त प्रौढ़ हैं। इन्हीं वार्विकों की त्मा के कारण सुरेश्वर वेदान्त के इतिहास में 'वार्तिककार' के नाम से प्रसिद्ध हैं। विवरण के लिये भूमिका देखिए।

भावानुकारिसृदुवा क्यनिवेशितार्थे स्वीयैः पदैः सह निराकृतपूर्वपक्षम् । सिद्धान्तयुक्तिविनिर्वेशिततत्स्वरूपं

दृष्ट्वाऽभिनन्द्य परितोषवशाद्वोचत् ॥ ६४ ॥

मा में अनुसार मृदु वाक्य से युक्त, अपने पदों से पूर्वपन्न के वृक्षि करनेवाले, सिद्धान्त की युक्तियों से सिद्धान्त के स्वरूप को प्रकट वा फिनाने प्रत्य के। देखकर आचार्य ने उसका अभिनन्दन किया और वेतं जुष्ट होकर कहा—।। ६४॥

सत्यं यदात्य विनियन् मम याजुषी या शाखा तद्नतगतभाष्यनिबन्ध इष्टः। वहार्तिकं मम कृते भवता प्रणेयं सच्चेष्टितं परहितैकफलं प्रसिद्धम् ॥ ६५ श

है विनययुक्त ! जा तुमने कहा था सब ठोक हुं था। मेरी तैत्तिरीय हितनयगुक्त ! जा तुमने कहा था सब ठाक छुना । है इसके सम्बद्ध उपनिषद् का माध्य मैंने बनाया है। उसका

[सर्वि

統

स्तिय

अही

J वंभाग

संद

में मिए

स्मान ह

इस

4

शिवर व गेर हस

वार्तिक मेरे लिये अवश्य बनाना । परे।पकार के लिये ही सजानें की होती है।। ६५॥

तद्वस्वदीया खलु काण्वशाखा ममापि तत्रास्ति तद्न्तमाणा तद्वार्तिकं चापि विधेयमिष्टं परोपकाराय सतां महितः॥६

तुम्हारी कायव शाखा है। उसके उपनिषद् पर भी मेरा मार्थ इस प्र भी तुम वार्तिक बनाओं क्योंकि सज्जनों की प्रवृत्ति प्रोक्षा स्वी लिये होती है ॥ ६६ ॥

> तत्रोभयत्र कुरु वार्तिकमार्तिहारि कीर्तिं च याहि जितकार्तिकचन्द्रिकागाम्। मा शङ्कि पूर्वीमव दुःशाठवाक्यरोधो मद्वाक्यमेव श्वरणं व्रज मा विचारी: ॥ ६७॥

इन देानों के ऊपर तुम वार्तिक बनात्रो। कार्तिक मास के स को जीतनेवाली कीर्ति का विस्तार करो। पहिले की तरह हुने वाक्यों से न डरना। मेरी बात को मानो। अब अफि मत करो ॥ ६७ ॥

इत्यं स उक्तो भगवत्पदेन श्रीविश्वरूपो विदुषां विष्ठा। चकार् भाष्यद्वयवार्तिके द्वे ह्याज्ञा गुरूणां इविचारणीया

श्राचार्य के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर विद्वानों में श्रेष्ठिक ने दोनों भाष्यों के ऊपर दो वार्तिक बनाये। गुरु की आई विचारे हुए करनी चाहिए॥ ६८॥

त्राज्ञा गुरोरनुचरैर्न हि लङ्घनीये-त्युक्त्वा तचार्निगभशेखरचेारुदारम्। निर्माय वार्तिकयुगं निजदेशिकाय निःसीम्निस्तुं जनघी रुपदां चकार ॥ ६९1 ति [सर्व १३]

事

गुह की ब्राज्ञा शिष्यों की माननी चाहिए, यह कहकर सुरेश्वर ने क्षियं तथा बृहद्रारण्यक भाष्य के ऊपर व्यर्थगर्भित दो वार्तिकों के अतुलनीय तथा असीम बुद्धिवाले शिष्य ने उसे गुरु को लहार ह्रप में दे दिया ॥ ६९ ॥

विवत्नो नाम गुरोरलुज्ञया भाष्यका टीकां व्यथितेरितः पराम्। क्षित्रागः किल पञ्चपादिका तच्छेषगा द्वतिरिति पथीयसी ७० गुढ़ की ब्राज्ञा से सनन्दन ने भाष्य के ऊपर टीका बनाई निसका क्रिमा 'पञ्चपादिका' के नाम से तथा उत्तरभाग 'वृत्ति' के नाम से क्रिंड है।। ७० ।।

न्यासर्षिस्त्रनिचयस्य विवेचनाय टीकाभिधं विजयिहिएडममात्मकीर्तेः। निर्माय पद्मचरणो निरवद्ययुक्ति-

हुन्धं प्रबन्धमकरोद्धं गुरुद्क्षिणां सः ॥ ७१ ॥ महर्षि ज्यास के सूत्रों की विवेचना के क्लिये पद्मपाद ने निर्दोष युक्तियों मिप्डत अपनी कीर्ति को उद्घोषित करनेवाले विजय-डिपिडम के ब्बन टीका-प्रन्थ लिखकर इसे गुरु-द्त्रिणा रूप में दिया॥ ७१॥

श्राबोचयन्नय तदा जु गति ग्रहाणा-मूचे सुरेश्वरसमाहमुपहरे सः। पन्नेव वत्सं चरणाः प्रथिता इह स्यु-

स्तत्रापि सूत्रयुगलद्वयमेव भूम्ना ॥ ७२ ॥ सके बाद प्रहों की गति का विचार करते हुए आचार्य ने एकान्त में कि से कहा—हे वत्स! इस टीका के पाँच ही चरण प्रसिद्ध होंगे असमें भी विशेषतः चार ही सूत्रे विख्यात होंगे॥ ७२॥

गारब्धकर्मपरिपाकवशात् पुनस्तवं .

वाचस्पतित्वमिषगम्य बसुन्धरायास्।

भव्यां विधास्यसितमां मम भाष्यदीका-

माभूतसंलयमधिक्षिति सा च जीयात्॥ ७३॥

प्रारब्ध कर्म के परिपाक होने पर तुम फिर इस मूतल पर वास्त मिश्र के रूप में आस्रोगे और मेरे भाष्य पर अत्यन्त मन्य टीका लि

जा प्रलयकाल तक इस भूतल पर स्थिर रहेगी॥ ७३॥

इत्येवमुक्त्वाऽथ यतीश्वरोऽसावानन्दगिर्यादिमुनीन् स हुता। क्रुरुध्वमद्वैतपरान् निबन्धान्नित्यन्वशान्त्रिर्ममसार्वभौगः॥ ११।

निर्मम तपहिनयों के चक्रवर्ती आचार्य ने इतना कहकर आक्र गिरि चादि मुनियों की बुलाया चौर उन्हें चहुतपरक प्रन्थों के क की आज्ञा दी॥ ७४॥

ते सर्वेऽप्यनुमतिमाप्य देशिकेन्द्रो-रानन्दाचलग्रुखरा महानुभावाः। श्रातेनुर्जगति यथास्वमात्मतत्त्वा-

म्भोजाकान् विश्रद्तरान् धहूनिबन्धान् ॥ ७५॥ श्रानन्द गिरि श्रादि महाप्रतापी शिष्यों ने गुरु की श्राज्ञा पास क्रांगी-वुद्धि के अनुसार आत्मतत्त्वरूपी कमलों के। विकसित करने के लिए हो देख के समान अनेक प्रन्थ बनाये॥ ७५॥

इति श्रीमाधवीये तद्वार्तिकान्तप्रवर्तनः संक्षेपशंकरजये पूर्णः सर्गस्रयादशः॥ ११॥ माधवीय राङ्गरविजय में वार्तिक के लिखने की प्रेरणा के बरुबाने

. वाला त्रयादश सर्ग समाप्त हुआ।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

म्याव देयां र

**इस** 

ए वहा-

४ क्षेत्र

गुरूपदे गुरु

न वीर्थ

अवत देव



1

वर्षा विशे

1

18

प्राठम वन

पद्मपाद की तीर्थयात्रा

श्राञ्जपात्कर्तु मनाः स तीर्थयात्रामयाचिष्ट गुरोरतुज्ञाम् । रेगं गुरो मे भगवन्नजुज्ञा देशान् दद्दक्षे बहुतीर्थयुक्तान् ॥ १॥

सके अनन्तर पद्मपाद ने तीर्थयात्रा की अमिलाषा से गुरु की आज्ञा कार्गी—हे गुरुदेव! आप मुक्ते आज्ञा दीजिए। मुक्ते तीर्थों और देशों कार्गेदेवने की इच्छा बहुत अधिक है।। १।।

(शिष्य का यह वचन सुनकर आचार्य ने तीर्थयात्रा के दोष दिखलाते।

तीर्थयात्रा के देाष

प क्षेत्रवासे। निकटे गुरोर्यो वासस्तदीया इन्निजलं च तीर्यम्।
पुरुषदेशेन यदात्मदृष्टिः सैव प्रशस्ताऽखिलदेवदृष्टिः॥ २॥

गुरु के पास रहना ही तीर्थस्थान में रहना है। गुरु के चरण का का वर्शन हे ता है वही का देवताओं का प्रशस्त दर्शन है।। २॥

४३७ .

गु

न्तर

गुर के

रेशों वे

स्वत्र

अप ह

शुश्रूषमार्णेन गुरोः समीपे स्थेयं न नेयं च ततो जन्यदेशे। विशिष्य मार्गश्रमकर्शितस्य निद्राभिभूत्या किंगु चिन्तनीयरा

इसिलिये शिष्ध की चाहिए कि गुरु की सेवा करता हुआ नसके रहे, दूसरे देश में न जाय। क्योंकि रास्ते की थकावट से के HAG आदमी की निद्रा घर दवाती है। उस अवस्था में क्या वेदान के कि तत्त्व का चिन्तन हे। सकता है ? ॥ ३॥

द्विघा हि संन्यास उदीरितोऽयं विबुद्धतत्त्वस्य च तद्वुस्तो वि तत्त्वंपदार्थेक्य उदीरितोऽयं यत्नात् त्वमर्थः परिशोषनीयः 💵 🛍

संन्यास दे। प्रकार का वतलाया गया है-एक संन्यास तत्त्व का प्राप्त कर लेनेवाले पुरुष के लिये है (इसी कां विद्वत् संन्यास' कां द्सरे प्रकार का संन्यास तत्त्व की जानने की इच्छा करनेवाले प्रत लिये हैं (जिसको 'विविद्धा' संन्यास कहते हैं )। तुम्हें 'तत्' और द्व पदार्थ की एकता का ज्ञान प्राप्त करना है। ऐसी दशा में तुन्हें 'तं ब का विवेचन करना चाहिए, तुथिटन नहीं । ४॥

संभाव्यते क च जलं क च नास्ति पायः

शय्यास्थलं क्रचिदिहास्ति न च क चासि। शय्यास्य जीजल निरीक्षणसक्त चेताः

पान्यो न शर्म लभते कलुवीकृतात्मा॥ ५॥ तीर्थयात्रा में कहीं जल की सम्भावना होती है और बी गारी बिल्कुल नहीं मिलता। कहीं पर लेटने की जगह मिलती है और पर वह भी नहीं मिलती। इस प्रकार स्थान, शय्या, जल आहि है। में चित्त के लगे रहने से तीर्थयात्री का मन सदा कलुषित रहता है। मा स शान्ति प्राप्त नहीं होती ॥ ५ ॥

ज्वरातिसारादि च रोगजालं बाधेत चेत् तर्हि न केाज्युण स्यातुं च गन्तुं च न पारयेत तदा सहाये।ऽपि विध्वतीर्य

TIP

10

161

西 和

बिह उसे उत्तर, श्रांतिसार श्रांदि रोग हो जायँ तो उससे बचने का बंदि उससे उन्हों रहता। वह न तो ठहर सकता है और न जा ही उसके संगी-साथों सब उसे छे। इसके संगी-साथों सब उसे छे। इसके संगी-साथों सब उसे छे। इसके संगी-साथों सब उसे छे। इसके संगी-साथों सब चोक्तशौचं क च वा समाध्यः। जानं प्रभाते न च देवता चेनं क चोक्तशौचं क च वा समाध्यः। जानं कुत्र च मित्रसंगितिः पान्थों न शाकं लभते कुषातुरः। ७। प्रातःकाल न तो स्नान हो सकता है और न देवता का पूजनः, न स्वां सकता है और न समाधि। भोजन कहाँ और मित्र की सक्ति हो। मूखे राही को शाक भी नहीं मिलता।। ७॥

तीर्थयात्रा-प्रशंसा

नास्त्युत्तरं गुरुगिरस्तदंपीह वक्ष्ये सत्यं यदाह भगवान् गुरुपार्श्ववासः। श्रेयानिति पथम संयमिनामनेकान्

देशानवीक्ष्य हृद्यं न (नराकुलं मे ॥ ८॥
गुरुजी के ये वचन सुनकर पद्मपादः ने कहा—गुरु के वचनों का
ला देना अनुचित है। आपका यह कहना बिल्कुल ठीक है कि
गुरु के पास रहना तीर्थयात्रा से बढ़कर है तथापि हे संयमियों में श्रेष्ठ !
ला के बिना देखे मेरे हृद्य में चैन नहीं है ॥ ८॥

मनेत्र न कापि जलां समस्ति पश्चात् पुरस्ताद्यवा विदिशु ।
पानीं दि विद्येत न सुञ्यवस्यः सुखेन पुएयं क तु लभ्यतेऽधुना।९।

सब जगह जल नहीं मिलता, यह कथन ठीक है। आगे, पीछे विवासित्र मिलता मिलता, यह कथन ठीक है। आगे, पीछे विवासित्र मिलता। परन्तु विवासित्र से जें। सुब से पुराय की प्राप्ति हो सकती है। अर्थात् तीर्थाटन से जें। विवासित होता है उसके लिये कुछ कष्ट उठाना ही पड़ेगा।, ९।।

जन्मान्तरार्जितमधं फलदानहेतो- ' व्याध्यात्मना जनिमुपैति न नो विवादः ।

18

K

वर्ग है

श्वा है

H

त के

য়ত

श्वना म

बंद्र भ

राध्य

सम

सर्भ

पृद्

## साधारणादिह च वा परदेशके वा

कर्म हासुक्तमजुवर्तत एव जन्तुम् ॥ १०॥

पूर्व जन्म में किया गया पाप फल देने के लिये व्याधि रूप से क् होता है, इसके विषय में मुक्ते कोई विवाद नहीं है। परसुक्त उत्पन्न होना स्वाभाविक है। यहाँ भी हो सकता है, परिशाह हों सकता है। बिना भागा हुआ कर्म मनुष्य के पीछे पीड़े रंगे व रहता है ॥ १०॥ वित्ते व

इह स्थितं वा परतः स्थितं वा कालो न मुञ्चेत् समयागतःची तदेशगत्याऽमृत देवदत्त इत्यादिकं मोहकृतं जनानाम्॥ १।

श्राया हुत्रा काल मनुष्य की नहीं छोड़ता। नाहे वह इस के त्र सम रहे, चाहे परदेस में। किसी देश में जाने से देवदत्त मर गया है। निर्मा लेगों का कहना में ह-जनित ही है।। ११॥ मिर्णार

मन्वादयो मुनिवराः खलु धर्मशास्त्रे धर्मादि संकृत्वितमाहुरतिषदृद्धम्। देशाद्यवेक्ष्य न तु तत्सरिं गतानां शौचाद्यतिक्रमकृतं प्रभवेद्यं नः ॥ १२॥

मनु आदि सुनियों ने देश और काल के अनुरोध से अल्पन होंगे दुध धर्म की संचिप्त रूप से करने की बतलाया है। इसलिये देशाय के पर भी शौच आदि के अतिक्रमण होने से हमें किसी प्रकार कार्य है। व भित्रत नहीं लग सकता ॥ १२ ॥

दैवेऽजुकूले विपनं गतो वा समाप्नुयाई वाञ्छतमन्त्री हियेत नश्येदिप वा पुरस्थं तस्मिन् प्रतीपे तत एव सर्वस् ॥

दैव के अनुकूल होने पर जङ्गल में भी जानेवाला पुरुष वाञ्च को पा लेता है और इस भाग्य के विपरीत होने पर गाँव में भी हुआ अत्र चुरा लिया जाता है अथवा नष्ट हो जाता है ॥ १३॥ '

By 68]

कृषं परित्यक्य विदेशगो ना सुखं समागच्छति तीर्थदृश्वा। विवादी याति मृति पुरस्तात् तदागमादत्र च कि निमित्तम्॥१४॥ इर होड़कर विदेश में जाकर तीर्थी को देखनेवाला पुरुष सुख लहै। घर में रहनेवाला भी प्राणी यात्रा करने के पहले ही मर का है इसमें क्या कारण है ? ॥ १४ ॥

क्षे कार्वेऽवस्थितं तद्विमुक्तं ब्रह्मानन्दं पश्यतां तत्र तत्र । विकाय्ये विद्यमाने समाधिः सर्वत्रासौ दुर्लभो नेति मन्ये ॥१५। भिन्न भिन्न देश और समय में देश-काल से अतीत (रहित) ब्रह्मा-ह के अनुभव करनेवाले पुरुष के। सब जगह चित्त की एकामता होने हसमाधि दुर्तभ नहीं है। यह मेरा विचार है।। १५॥

विश्वीर्यसेवा मनसः शसादिनी देशस्य वीक्षा मनसः कुत्हत्तम्। म्णोत्यनर्थान सुजनेन संगमस्तस्मान कस्मै भ्रमणं विरोचते॥१६॥ अच्छे तीर्थ की सेवा (निवास) मनको प्रसन्न करती है। देशों को जा मन के कौतू इल के। शान्त करता है; अञ्जनों का समागम अनथौं दू मगाता है। इसलिये घूमना किसे अच्छा नहीं लगता ?॥ १६॥ ग्रव्यपानोऽपि विदेशसङ्गतिं लभेत विद्वान् विदुषाऽभिसङ्गतिम्। हिंगे इधानां खलु मित्रमीरितं खलेन मैत्री न चिराय तिष्ठति १७ विदेश में घूमता हुआ विद्वान् अन्य विद्वानों की सङ्गति प्राप्त विद्वान् पुरुष ही विद्वान् का मित्र कहा गया है। दुष्ट के मित्रता बहुत दिन तक टिक नहीं सकती।। १७॥ समीपवासे। ज्यमुदीरितो गुरो-

र्विदेशगो यद्ग हृदयेन् धारयेत्। समीपगोऽप्येष न संस्थितोऽन्तिके न भक्तिहीनों यदि घारयेद्ध हृदि ॥ १८॥ 46

में नहीं है ॥ १८॥

[संह यदि विदेश जानेवाला शिष्य अपने हृद्य में गुरु का ध्यान है। तो इसे गुरु के समीप निवास ही सममना चाहिए। रहि महि होकर गुरु का विन्तन नहीं करता तो गुरु के पास रहने पर भी

ते श्र

震

मध्य

सज

शा

खेश

बुद्द व श्रीर

सत्र

3

研育

वहां ज

338 लि देव

म् विस

सुजनः सुजनेन संगतः परिपुष्णाति मति शनैः शनैः। परिपृष्टमतिर्विवेकवाञ्यानकेर्हे यगुर्णं विमुश्चिति ॥ १९॥ सज्जन के साथ सज्जन की मित्रता घीरे घीरे बुद्धि वहाते।।।एक जिसकी बुद्धि पुष्ट होती है वह विवेक भी पाता है और घीरे घोरे विवास तम आदि गुर्यों के। छोड़ देता है।। १९॥

यद्याग्रहोऽस्ति तब तीर्थानिषेरणायां विद्यो मयाऽत्र न खलु क्रियंते पुमर्थे। चित्तस्थरत्वगतये विहितो निषेधो

मा भूद्विशेषगयनं त्वतिदुःखहेतुः॥ २०॥

शिष्य के इन वचनों की सुनकर आचार्य शङ्कर वेले-की तीर्थयात्रा का विशेष आत्रह हो तो मैं तुम्हारे इस पुरुषार्थ में प्रकार का विघ्न नहीं डालता। चित्त की स्थिर करने के लिये मैंते यात्रां का निषेध किया है। विशेष स्थानों की जाना कहीं श्रिक का कारण न बने।। २०।।

तीर्थ के लिए आचार्य का उपदेश नैका मार्गी बहुजनपद्क्षेत्रतीर्थानि यातां चूौराध्वानं परिहर सुखं त्वत्यमार्गेण याहि। विपाय्याणां वसतिविततिर्यत्र वस्तन्यमीषन्

्र ने। चेत् सार्धं परिचित्तजनैः शीघ्रम्हिष्टदेश्रम् ।।१।। जनपद, चेत्र, लीर्थ में जाने के लिये एक ही रास्ता नहीं इसिलिये जिस रास्ते में चार का भय है। इस रास्ते के बेंद

कि ति से सुखपूर्वक जाना। जहाँ पर अच्छे ब्राह्मणों की बस्ती है।

पि ति रहना परन्तु थोड़े ही दिन के लिये। यदि ऐसी जगह न मिले

पि ति परिवितों के साथ गन्तव्य स्थान की जल्दी चले जाना॥ २१॥

पि सङ्गो विधेय: स हि सुखनिचयं सूयते सहजनाना
ह्यात्मैक्ये कथास्ता घटितबहुरसा: श्राव्यमाणा: प्रशान्तै:।

ह्यात्मैक्ये कथास्ता घटितबहुरसा: श्राव्यमाणा: प्रशान्तै:।

ह्यात्मैक्ये विभिद्युः सतत्रथयभिदः श्रान्तिवश्रान्तवृक्षाः

ह्यात्मैक्ये विभिद्युः सत्त्रथयभिदः श्रान्तिवश्रान्तवृक्षाः

ह्यात्मैक्ये विभिद्युः सत्त्रथयभिदः श्रान्तिवश्रान्तवृक्षाः

ह्यात्मैक्ये विभिद्युः सत्त्रथयभिदः श्रान्तिवश्रान्तवृक्षाः

ह्यात्मैक्ये विभिद्युः सत्त्रथयभिदः श्रान्तिवश्रान्तवृक्षाः

ह्यात्मेक्ये विभिद्युः सत्त्रथयभिदः श्रान्तिवश्रक सुख पैदा करती

ह्यात्मेक्ये के द्वारा कही गई अध्यात्म-विषयक कथाएँ शरीर

स्ज्ञनों की सङ्गित करना; क्योंकि यह अत्यधिक मुख पैदा करती शान्त पुरुषों के द्वारा कही गई अध्यात्म-निषयक कथाएँ शरीर खेश का दूर करती हैं—वे कथाएँ रस से पूर्ण हैं, भय का स्टब्सित हैं, आन्त पुरुषों की निश्रान्ति के लिये वृत्त के समान हैं, और कानों के। मुख देती हैं, प्यास के। शान्त करती हैं और भूख के की दूर भगाती हैं।। २२।।

सत्सङ्गोऽय' बहुगुणयुत्ते।ऽप्येकदे।षेण दुष्टो

यत्स्वान्तेऽयं तपति च परं सूयते दुःखजालम्।

सलासङ्गो वसतिसमये शर्मदः पूर्वकाले

पायो लोके सततिवमलं नास्ति निर्दोषमेकम् ॥२३॥ असङ्ग में बहुत से गुण हैं परन्तु उसमें एक देश भी है कि यह हो। जाने पर अर्थात् सङ्गति के छूट जाने पर चित्त में सन्ताप और करता है। वियोग से पहिले, रहने के समय सत्सङ्ग हैं देता है परन्तु पोछे क्लेश पैदा करता है। संसार में एक भी विमल और निर्दोष नहीं है॥ २३॥

वस्याद्येषा वहुदिवसान पाथसः संग्रही स्यात् वस्यादोषो जिगपिषुपद्रशिक्षित्रस्ततः स्यात्।

[ B) [ B) प्राप्यादिष्टं वस निरसनं तत्र कार्यस्य सिद्धे-र्मू जाद्ध श्रंशोऽभिलिषितपद माप्त्यभावे।ऽन्यवाहि॥

बहुत दिनवाली राह पर यदि चलना है। तो जल का भी क्षा करना। क्योंकि उससे अनेक देश उत्पन्न होते हैं जिससे गत्त्व ह की प्राप्ति में अनेक विझ पड़ते हैं। अपने उद्दिष्ट स्थान पर की निवास करो, नहीं तो यदि बीच में ही टिक जात्रोंगे तो कार्य की मूल उद्देश्य से पतन तथा अभिलिषत पद का न मिलना—ये स उत्पन्न हो जाते हैं ॥ २४॥

मार्गे चोरा निकृतिवपुषः संवसेयुः सहैव

छन्नात्मानो बहुविधगुर्गौः संपरीक्ष्याः प्रयत्नात्। देवान् वस्त्रं लिखितमथवा दुर्विभा नेतुकामा

त्या

बहुत वि

गु

[3

मधिगः

वन्त

आ

वा क्

विश्वासाऽताऽपरिचितनृषु मोडमनीया न कार्यः। रास्ते में ठगनेवाले बहुत-से चार छिपे हुए रहते हैं, स्त्री परीचा करना। ये दुष्ट देवतात्रों की मूर्तियों की, वक्षों के, स्रों : पुस्तकों कें।, चुरा लेते हैं इसलिये अपरिचित लेगों पर क्लि निक्ल करना चाहिए।। २५।। ल सा

मध्येमार्गं योजनाभ्यन्तरं वा तिष्ठेयुश्चेद्ग भिक्षवस्तेऽभिगम्याः। पूज्याः पूज्यास्तद्वचितिकान्तिरुगा

· श्रेय्स्कार्यं निष्फलीकर्तमीशाः ॥ २६ ॥ राह के बीच में या एक-दें। याजन पर जा संत्यासी में हुए हों उनके पास अवश्य जाना चाहिए। वे पूजा के पार पूजा करनी चाहिए। ' उनका उल्लान भयक्कर होता है। वे मी का भी निष्फल करने में समर्थ हाते हैं॥ २६॥

क्षां है। सारे १४ ]

है।ह

य हत

1

11

वहापदपदं सदा यतिवर स्थितं वस्तु त-मतं भन मितंपचान् मनसि मा कुयाः प्राकृतान्। कायक बुषाशयक्ष तिविनिवृतः सन्मतः

मुखी चर मुखे चिरात् स्फुरति संततानन्दता ॥ २७ ॥ कि हे बितवर ! आपत्तियों से विरहित—अर्थात् अनर्थं से शून्य वस्त में हो इस मत के। मानना। कायर पामर जनों का ध्यान मन में भी न लाना। वासना से कलुषित हृद्य की स्वच्छ बनाकर आनिन्द्रत ला सज्जनों से पूजित होकर भ्रमण करना। क्योंकि मुख के रहने पर ह्व दिनों तक आनन्द प्राप्त होता है।। २७॥

रत्यं गुरोर्म्यखगुहोदितवाक्सुधां ता-मापीय हृष्टहृद्यः स मुनिः मतस्ये। ंत्रस्याप्य त' गुरुवरोऽय सुरेश्वराद्यैः

कालं कियन्तमनयत् सह शृङ्गकुन्ने॥॥ २८॥ को गुरु के मुख से निकले हुँए इस वचन-रूपी अमृत की पीकर अर्थात् मों से सुनकर, प्रसन्नवदन होकर पद्मपाद तीर्थ-यात्रा करने के लिये क्ति पड़े। आचार्य शङ्कर उन्हें भेजकर सुरेश्वर आदि शिष्यों के साथ असमय तक उस श्रङ्कोरी पहाड़ पर निवास करने लगे॥ २८॥

[ शङ्कर का श्रपनी माता के पास जाना श्रीर उनका श्राद्ध-कर्म करना । ] भिगम्य तदाऽऽत्मयोगशक्तोरनुभावेन निवेद्य चाऽऽश्रवेभ्यः। भवतिम्बततारकापथोऽसावचिरादन्तिकमाससाद मातुः॥ २९॥ भाचार्य ने यागबल से अपनी माता का संमाचार पाकर इसे अपने विधियों से कह सुनाया। वे तुरन्त आकाशमार्ग से माता के पास कें गरे ॥ २९ ॥

वाध्युरां मातरमैक्षतासौ ननाम तस्यां अर्थों कृतात्मा । म देनमुद्रीक्ष्य शरीरतापं जहाँ निद्धावार इवाम्बुदेन ॥३०॥ वहाँ पर अपनी माता के। शङ्कर ने बीमार देखा। जितेन्त्रिक [ 84 [ 84

नि से

शैम्या

। बुद्धि

ऐस

राम्य

विश्व लंग

मता

म्मृति

हिष्णी वदेखिए

महादे

विष्

ने श्रपनी माता के चरणों का प्रणाम किया। जिस प्रकार की सन्तप्त पुरुष मेघ की देखकर अपने ताप से मुक्त हो जाता है, जी ह माता ने भी अपने पुत्र की देखकर शरीर के सन्ताप की बोड़ हिया। असावसङ्गोऽपि तदाऽऽर्द्रचेतास्तामाह मोहान्धतमोपहर्ता।

अम्बायमस्त्यत्र शुचं जहीहि त्रवीहि किं ते करवाणि कृत्यम् हिं सङ्ग-रहित होने पर भी, आर्द्रचित्त होनेवाले, मेाह के घने अन्ताले

का दूर करनेवाले शङ्कर ने माता से कहा—देखा, मैं तुम्हारा पुरक्षि गया। शोक की छोड़ो। जो मुक्ते करना हो उसे शोघ बताओ॥ शा

दृष्ट्वा चिरात् पुत्रमनामयं सा हृष्टान्तरात्मा निजगाद पन्दम्। अस्यां दशायां कुशली मया त्वं

दिष्टचाऽसि दृष्टः किमतोऽस्ति कृत्यम्॥ ३२॥

बहुत दिनों के बाद अपने पुत्र का कुशली देखकर प्रसन्निक के माता धीरे-धीरे कहने लगी — मैं तुम्हें इस दशा में भाग्य से ही क्रां अस देख रही हूँ, श्रव इससे अधिक मुक्ते क्या चाहिए।। ३२ ॥

इतः परं पुत्रक गात्रमेतद्व वोडुं न शक्नोमि जरातिशीर्णम् । संस्कृत्य शास्त्रोदितवत्र्मना त्वं

सद्दृत मां प्रापय पुरुयलोकान् ॥ ३३ ॥

हे पुत्र ! त्रूव में इस जरा से जीर्या-शीर्या शरीर के। ढोने में सर्वा का हे पुगयचरित ! शास्त्र में कहे गये मार्ग से मेरा संस्कार कर क स्वर्गलोक पहुँचात्रो॥ ३३॥

सुतानुगां सुक्तिमिमां जनन्याः श्रुत्वाऽय तस्यै सुखरूणेश मायामयाशेषविशेषशून्यं मानातिगं स्वप्रभमप्रमेयम् ॥ ३४ ॥

N P

ग्रीर

ी प्रश

1 113

हवादिशद्ध ब्रह्म परं सनातनं न यत्र हस्ताङ्घिविभागकस्पना। ब्रन्तर्वहिः संनिहितं यथाऽम्बरं

निरामयं जन्मजरादिवर्जितम् ॥ ३५ ॥

माता की ये बाते सुनकर शङ्कर ने उसे सुखरूप, एक, माया से प्राप्त की ये बाते सुनकर शङ्कर ने उसे सुखरूप, एक, माया से प्राप्त की विशेषों से रहित, प्रत्यच्च आदि प्रमाणों से रहित, स्वयंप्रकाश, किक्क को उपदेश दिया, जिसमें हाथ-पैर आदि शरीर आदि शरीर किमान की कल्पना नहीं है, जो आकाश के समान भीतर और बाहर शा ज्ञासिन्नहित (पास) रहनेवाला है तथा जन्म-मरण से रहित और को से विरहित है। 38-34॥ °

शिषागुणे मे रमते न चित्तं रम्यं वद् त्वं सगुणं तु देवम् ।

शृद्धिमारोहिति तत्त्वमात्रं यदेकमस्थूलमनएवगात्रम् ॥ ३६ ॥

ऐसा वपदेश सुनकर माता बोली—हे सोम्य! निर्गुण में मेरा चित्त

के विषया, इसलिये तुम सुन्दर सगुण ईश्वर का वपदेश करो। क्योंकि

के अध्युल, श्रानणु, गोत्रहीन तत्त्व मेरी बुद्धि में नहीं श्राता॥ ३६॥

## शिव की स्तुति

गान्य गातुर्वचनं दयालुस्तुष्टाव भक्तया ग्रुनिरष्टमूर्तिम् ।

ग्रिंगोपपदैः प्रसन्नः प्रस्थापयामास स च स्वद्तान् ॥ ३७ ॥

ग्रिंगोपपदैः प्रसन्नः प्रस्थापयामास स च स्वद्तान् ॥ ३७ ॥

ग्रिंगो के वचन सुनकर द्यालु शङ्कर ने भक्तिभाव से भुजङ्गप्रयात छन्द

ग्रिंगि शिव की स्तुति की । तब प्रसन्न होकर महादेव ने अपने दूतों

ग्रिंगो रिंग श्रिंग के में निर्दिष्ट स्तोत्र की 'शिवसुजङ्ग' कहते हैं। एक

भारेन देवेश देवादिदेव, स्मरारे पुरारे यमारे हरेति । " भाषास्मरिष्यामि मक्तया मवन्तं ततो मे द्याशील । देव प्रसीद ॥"

[स्रोध] विलोक्य ताञ्शूलिपनाकहस्तान् नैवानुगच्छेयिति वृवला . तस्यां विस्रष्टयानुनयेन शैवानस्तौदयो माधवमादरेण ॥ १८।

उन दूतों के हाथ में शूल और पिनाक देखकर माता ने का इनके साथ नहीं जाऊँगी। तब श्राचार्य ने विनय से इन दुतों के लेक विष्णु की बड़े त्रादर से स्तुति की-॥ ३८॥

## विष्ण-स्तुति

1: 3

गान

त्व

में हे हि

ग अधि वें वहु

होपप्र 40

भ्रजगाधिपभोगतरपभाजं कमलाङ्कस्थलकरिपताङ विभवग्। अभिवीजितमादरेण नीलावसुधाभ्यां चलमानवामराभ्याम्।। विहिताञ्जलिना निषेव्यमार्यं विनतानन्दकृताञ्जतो रथेन। गानिक . धृतमूर्तिभिरस्रदेवताभिः परितः पश्चभिरश्चिते।पक्रएउम् ॥१० वानम महनीयतमालकोमलाङ्गं मुकुटीरत्नचयं महाईयन्तम्। हन न शिशिरेतरभानुशीलिताग्रं हरिनीलोपलभूषरं इसन्तम्॥श्रीणकी

विष्णु शेषनाग की शय्या पर सोते हैं, लक्ष्मी की गोदी में दे से चरण-कमल रखते हैं। नीला और वसुधा नामक उनकी किंग निर् चळचल चामरों से पङ्का करती हैं। विनता-नन्दन गरुद आगे विवस जोड़कर सेवा करते हैं। चारों तरफ अपनी पाँचों मृतियों के हि करनेवाले अस्त्र देवता के द्वारा वे सेवित हैं। ऐसे विष्णु महामा, वा की स्तुति की जिनका शरीर पूजनीय तमाल वृत्त के समान हैं गर था, जिनका मुकुट रत्नों से सुशोभित था, सूर्य से जिनका प्रमाणि वि प्रकाशित था, जै। अपनी श्यामल शोभा से इन्द्रनील के पर्वत है किहारि वता के हँसं रहे थे ॥ ३९-४१॥ वे अप

तत्ताध्यां निजसुतादितमम्बुजाक्षं

चित्ते द्घार मृतिकाल उपागतेऽपि।

चित्तेन कञ्जनयन' हृदि भावयन्ती तत्याज, देहम्बद्धा किल येगिवत् सा ॥ ११९ । 18 jan 18 ] म्मा अपने पुत्र के द्वारा वर्णित रें। जन्मन कुर्दमा का हृद्य में ध्यान किया और इस प्रकार हृद्य में कि करते हुए उस अवला ने योगियों के समान अपने शरीर की नीयम् इहिया ॥ ४२ ॥

र श्राचन्द्रमरीचिरोचिर्विचित्रपारिष्लवकेतनाढ्यम्।

वानमादाय मनाज्ञरूपं प्रादुर्वभूवुः किल विष्णुद्ताः ॥ ४३॥ व विष्णु के दूत, शारत्काल के चन्द्रमा के समान चमकनेवाले और

प्राची हुई पतांका से युक्त सुन्दर विमान के। लेकर,वहाँ उपस्थित हुए।।४३॥

विकास्तान्त्रयनाभिरामानवेक्ष्य हृष्टा प्रशास पुत्रम्।

१, बनमारोप्य विराजमानमनाथि तैः सा बहुमानपूर्वम् ॥४४॥ ब नयनाभिराम देवता ओं को देखकर प्रसन्न होकर माता ने पुत्र की । अब हो। चमकते हुए उस विमान पर बैठाकर, दूत लोग आदर-

व संसंसर्गलोक के। ले गये ॥ ४४ ॥

वित्रहर्वलक्षपक्षान् षडुदङ्गाससमानिलाकंचन्द्रान् । विविक्षेन्द्रधात्वोकान् क्रमशोऽतीत्य परं पदं प्रपेदे ॥ ४५॥ क कि की माता ने अभि, दिन, शुक्क पच, छः उत्तरायण मास, का, नायु, चन्द्र, सूर्य, चपला, वरुए, इन्द्र और ब्रह्मा के लोकों के क्षार कर परम पद स्वर्ग का प्राप्त किया।। ४५॥

विकीषु रेष मातुश्चरमं कर्म समाजुहाव बन्धून्। क्षेत्रास्त यते तवाधिकारः कितवेत्येनममी निनिन्दुरुच्यैः ४६ को दाह आदि अन्तिम, कृत्य के। म्वयं करने की अभिलाषा से विश्वपने बन्धुओं के। बुलाया। आने की ते। बात अलग रही, में निन्दा करने लगे कि हे ठग्न संन्यासी! क्या इस कार्य में मा अधिकार है ? ।। ४६ ।।

विद्यां प्रिताडिय तस्मै बत नाडडदत्त च बन्धुता तदीया। भिष्रिहितान्तरोऽसाविख्वांस्तानशापच् निर्ममेन्द्रः ॥४७॥

şf

र्या

बारम्बार माँगने पर सो बन्धुजनों ने शङ्कर के। श्राम नहीं दें। पर ममताहीन पुरुषों के अप्रणी शङ्कर ने कुढ़ होकर हन साह बन्धुत्रों के। शाप दिया ॥ ४७ ॥

संचित्य काष्ठानि सुशुष्कवन्ति गृहोपकएठे घृततोयपातः। स दक्षियो दोष्णि ममन्थ विह ददाह तां तेन च संयताला म

घर के समीप, सूखी हुई लकड़ियाँ बटोरकर जलपात (कार्या है रखनेवाले शङ्कर ने माता के दहिने वाहु से मन्थन कर अप्रि के किया श्रौर संयमी शङ्कर ने इसी आग से अपनी माता का नहरं किया ॥ ४८ ॥ स्ताने

न याचिता विह्नमदुर्यद्रसे शशाप तान स्वीयजनान् सरोहान्य इतः परं वेदबहिष्कुतास्ते द्विजा यतीनां न भवेच भिक्षा॥भवित्व

चूँ कि माँगने पर बन्धु-बान्धवों ने उन्हें आग नहीं दी थी, हो तेज कृद्ध हेकर शङ्कर ने यह शाप दिया कि ये त्राह्मण आज रें। बहिष्कृत हे। जायँगे और संन्यासी लाग यहाँ मिन्ना नहीं प्रहण सर्वे । मात गृहोपकएठेष च वः रमशानमद्यप्रभृत्यस्त्वित ताञ्यशा।

श्रिधापि तद्देशभवा न वेद्मधीयते नो यमिनां च भिक्षा 'तुम्हारे घर के पास ही आज से श्मशान बना रहे' इस प्रश

लोगों के। शङ्कर ने शाप दिया। आज भी उस देश के नाहर वेद नहीं पढ़ते और न संन्यासी ही वहाँ भिन्ना प्रहण करते हैं॥ तदाप्रभृत्येव गृहोपकएठेष्वासीच्छ्मशानं कित इन वेष

महत्सु धीपूर्वकृतापराघो भवेत् पुनः कस्य सुलाय बोही

उसी दिन से लेकर उन ब्राह्मणों के घर के पास ही मा बन गई। इसमें आश्चर्य करने की कौन सी बात है ? साम हा का साथ जान-बूसकर यदि कोई अपराध करेगा ते। क्या वह संवी

सुखी रहं सकता है ? ।। ५१।।

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

क्षेत्र [क्षे १४ ] शान्तः पुमानिति न पीडनमस्य कार्यः ंशान्ते।ऽपि पीडनवशात् क्रुथमुद्रहेत् सः। शीत: मुखोऽपि मियत: किल चन्दनदू-

दा।

स्र

13

N

14

TI

स्तीत्राहुताशजनका भवति क्षणेन ॥ ५२ ॥

ला। महापुरुष लोग स्वभावतः शान्त होते हैं इसलिये उन्हें कभी कष्ट कार्या वाहिए, क्योंकि कष्ट देने के कारण शान्त पुरुष भी कभी कभी कि कर बैठता है। चन्द्न का पेड़ शीतल है और मुखद है परन्तु इस हार का भा यदि रगड़ा जाय ते। उससे भयानक आग की चिनगारियाँ स्त्रने लगती हैं।। ५२।।

पोप्तावयशास्त्रीयतया विभाति तेजस्विनां कर्म तथाऽप्यनिन्द्यम्। विन्यकृत्यं किला भागीवस्य ददुः स्वपुत्रान् कतिचिद्गं वृकाय५३ हि तेजसी पुरुषों का यदि के ाई कार्य शास्त्र के विरुद्ध भी जान पड़े तो वे विका निन्दा नहीं करनी चाहिए। परशुराम ने श्रपने भाइयों सी माता का वध कर डाला परंन्तु इसके लिये उनकी कोई निन्दा नहीं पि । सुनते हैं कि कुछ ऋषियों ने अपने पुत्रों के। सेड़िये के। खाने भि विषे है दिया परन्तु तेजस्वी होने से वे निन्दनीय नहीं हुए॥ ५३॥ THE P

इति स्वजननीमसौ मुनिजनैरपि पार्थितां

पुनः प्तनवर्जितामततुसौरूयसंदोहिनीम्। यितिक्षितिपतिर्गति वितमसं स नीत्वा तत-

स्ततोऽन्यमतज्ञातने प्रयतते स्म पृथ्वीतले ॥ ५४ ॥ म प्रकार शङ्कर ने अपनी माता के। मोच-पदवी प्राप्त यह गित है जिसके लिये मुनिजन भी सर्वदा प्रार्थना किया एक बार प्राप्त होने पर जिससे फिर् पतन नहीं होता। यह भानन्द देनेवाली है त्रौर अन्धकार से हीन सदा प्रकाशमय

[BU 15] [8 इस प्रकार आचार्य ने मात्र-कृत्य सम्पादन कर इस क्री विपित्तियों के मत का खराडन करने के लिये उद्योग किया ॥ ५४॥

त्रय तत्सहायज्जाजिष्ठ युपागमेच्छुरभीष्मितेऽत्र विववन क्ष जलजां घ्रिरप्यथ पुरा निजाज्ञया कृतवा जुदीच्यव हुती यसेवनम्

परन्तु पद्मपाद के आने में अभी बहुत देर थी, इसलिये आक उनके आगमन की प्रतींचा करते हुए कुछ दिन बिताये। पर्वा पहले उत्तर के बहुत से तीर्थों का भ्रमण किया ॥ ५५॥

पद्मपाद की दक्षिण यात्रा

10.4

詞

विषय

सुध्य

वत्रैव

देवीं

'व

ब्रम्रा

बही

ग्रञ्ची

शले

लिएय

का

राष्ट्र,

मिवे

शिक्ष

श्राससाद शनकैर्दिशं ग्रुनेर्यस्य जन्म वसुधायटी स्रुता। सा श्रतिः सकत्तरोगनाशिनी याऽपिवण्जत्विषेकितिन्तुना

श्चनन्तरं वे दिचए। दिशा में श्राये जिसका सम्बन्ध श्रास्त्र है है जिन्होंने पूरे समुद्र का जल की एक बूँद के समान पी डाला गा

अद्राक्षीत् सुभगाहि श्रृषिततनुं श्रीकालहस्तीश्वरं तिङ्गे संनिहितं द्धानमनिशं चान्द्रीं कवां गसो पार्वत्या करुणारसार्द्रमनसाऽऽश्लिष्टं प्रमादास्यदं देवैरिन्द्रपुरोगमैर्जय जयेत्याभाष्यपाणं मुनिः। 👫

यहीं पर पद्मपाद ने 'कालहस्तीश्वर' नामक शिवलिङ्ग के बि भगवान् शङ्कर का शरीर साँपों से सुशोभित था, मस्तक के आर् की कला चमक रही थी, करुणामयी पार्वती ने उसे आलिक्किकी था और इन्द्र त्रादि देवता लोग जय जय शब्दों के द्वारा सकी ही रहे थे ॥ ५% ॥

स्नात्वा सुवर्णमुखरीस विवाशयेऽन्तः गत्वा पुनः प्रण्यभित स्म शिवं भवान्या। श्रानच भावक्रसुमैर्मनसा जुनाव स्तुत्का चृतं पुनरयाचत तीर्थयात्राष्

वरे।

मुनि ने 'सुवर्णमुखरी' नामक नदी के जल में स्नान किया; पार्वती क्षाय शिवजी के। प्रणाम किया; भक्तिभाव से उनकी पूजा और मि हिं की और उनसे तीर्थयात्रा करने की अनुमित माँगी।। ५८॥ काञ्ची

नम्। वित्रम् । विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार्थिक विद्यार् माराबिंग सन्तितीर्षोः मसिद्धं दृद्धाः माद्धरेद्धि लोके ब्रामुक्मिन् ५९ ब्राज्ञा पाकर पद्मपाद 'कालहस्ती'चेत्र से ,चलकर पवित्र 'काञ्जी'-क्षेत्र में आये। यह काञ्ची त्रेत्र बड़ा ही पवित्र त्रेत्र है। इसके क्षिय में बृद्ध लेगों का कहना है कि संसार-समुद्र के। पार करनेवाले लिय के लिये यह परम पावन साधन है ॥ ५९ ॥

क्षिकाम्राधीश्वरं विश्वनाथं नत्वा गम्यं स्वीयभाग्यातिशीत्या। य क्र विषामान्तर्गतामन्तकारेहिदै रुद्रस्येव जिज्ञासमानाम् ॥ ६० ॥ वा वहाँ जाकर टन्होंने अतिशय भाग्य के कारण प्राप्त होनेवाले भूप्राधीश्वर' नामक शिव तथा शिव के हृद्यगत भाव की जानने-वर्ती मन्दिर के भीतर स्थित 'कामाची' देवी का प्रणाम किया। शिव-कर्ची में शिव और पार्वती के। कामेश्वर तथा कामाची नाम से पुकारते भी इनका माहात्म्य आज भी अक्षुएए। है। पद्मपाद ने इन्हीं के। के ब्या ॥ ६० ॥

विषेशं द्राक्तते। नातिद्रे लक्ष्मीकान्तं संवसन्तं पुराणम्। किएगाईस्वान्तमन्तादिशुन्यं दृष्ट्वा देवं सन्तुताषेकभक्त्या ॥६१॥ कि पास हो इन्डाल नामक प्राप्त में स्थित क्छालेश नामक विष्णु श्रादि-श्रन्त-होन, विष्णु की मूर्ति के। मुनि ने देखा श्रीर भक्ति-म से उनको स्तुति की ॥ ६१ ॥

शहरीकपुरमाययौ मुनिर्यत्र नृत्यति सदाशिवोऽनिशम्। वित्रहिया हुदा पार्वतीपरिण्विः शुनिस्पता ॥६२॥

ब्रो

1

1

耐

इस व

नृ

तृत्

3

[सर्व हा अतन्तर वे पुराडरीकपुर में गये जहाँ सदाशिव सदा नृत्य किया हैं स्रोर जिस नृत्य के। पार्वती के रूप में परिग्रत होनेवाली आधा मुसकराती हुई सदा देखा करती है।। ६२।।

ताण्डवं मुनिजनोऽत्र वीक्षते दिव्यचक्षुरमताश्योऽनिश्वम्। जन्ममृत्युभयभेदि दशनाक्षेत्रमानसविनेादकारकम्॥ हरू॥

निर्मल चित्तवाले तथा दिञ्यचक्षु से सम्पन्न मुनिजन इसी ना इस ताएडव को सदा देखते हैं जी जन्म-मृत्यु के भय के। दर्शनमा द्र कर देता है श्रीर जिसे देखते ही दर्शकों के नेत्र श्रीर मन श्रास्त श्राप्लावित हो उठते हैं ॥ ६३॥

> किञ्चात्र तीर्थमिति भिक्षुगरोत कश्चित् पृष्टोऽब्रवीच्छिवपदाम्बुजसक्तवितः। संपार्थितः करुणयाऽस्मरदत्र गङ्गा देवाऽय संन्यधित दिव्यसरित् सुतीर्थम् ॥ ६१।

पद्मपाद ने उन लोगों से पूछा कि यह कौन तीर्थ है ? भगवारह मावा के प्रेमी एक ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि पुराने समय में शिव है। ने बड़ी प्राथंना की तब कृपाछ शङ्कर ने गङ्गाजी का सारण वि 11 3 गङ्गाजी की कृपा से इस तीर्थ का उद्गम हुआ है ॥ ६४॥ प्रम वि

शिवगङ्गा

शिवाज्ञयाऽभूदिति तीर्थमेतत शिवस्य गङ्गां पवदन्ति लोके।

स्नानाद्युष्यां विधुतोरुपापाः

शनैः शनैस्ताण्डवमीक्षमाणाः ॥ ६५॥

इस प्रकार यह तीर्थ शिव की आज्ञा से उत्पन्न हुन्ना है से पहेला इसका शिवगङ्गा कहते हैं। जी आदमी इस तीर्थ में स्नात की वा क्ष

1

11

नगर

मान

प्राक्त

अहापूर्वक ताग्रडव नृत्य के। अपनी आँसो देखता है उसके बड़े से या है के पाप भी घुल जाते हैं। इस तीर्थं की ऐसी ही महिमा है।। ६५॥ श्विस्य नाट्यश्रमकर्शितस्य श्रमापने।दाय विचिन्तयन्ती।

विनेति गङ्गापरिणामगाऽभूत् ततोऽय वैतत्प्रथितं तदारूपम्।।६६॥

शिवगङ्गा नाम का एक दूसरा भी रहस्य है। शङ्कर नाचते नाचते म परिश्रम से अत्यन्त खिन्न है। गये तब इस परिश्रम के। दूर करने के क्षि सर्यं भगवती शिवा गङ्गा के प्रवाह-रूप से परिगांत है। गई। स कारण भी इस तीथें का नाम 'शिवगङ्गा' है।। ६६।।

वृत्यतीरहतस्खलाज्जलगतेः पर्यापतद् विन्दुकं

पार्वे स्वावसतेर्विनोद्वशतो यष्जह् कन्यापयः। र्त्यं तन्वति धूर्जटौ विगलितं प्रेङ्खक्जटामएडलात्

१। तेनैतिच्छवजाह्नवीति कथयन्त्यन्ये विपश्चिजनाः ॥६७॥

इब लोग इस नामकरण का एक तीसरा ही रहस्य बतलाते हैं कि में भावान् शङ्कर ठाएडव-नृत्य कर रहे. थे ते। उनके मस्तक का जटा-जूट कि रहा था और मस्तक पर बहेनवाला जल-प्रवाह स्खलित हो। रहा वा जल के चळलने से राङ्गाजी के जल की यूँद शिवजी के इस मन्दिर के मि गिरी थीं। इसी कारण लोग इसे 'शिवगङ्गा' कहते हैं॥ ६७॥

स्नायं स्नायं तीर्थवर्येऽत्र नित्यं वीक्षं वीक्षं देवपादाब्जयुग्पम्। शोधं शोधं मानसं मानवोऽसौ

वीक्षेतेदं ताएडवं शुद्धचेताः ॥ ६८ ॥ हैंसे श्रेष्ठ तीर्थों में स्तान करके और भगवान् शङ्कर के चरण-क्रमल परेलकर जब मनुष्यों का चित्त निर्मल हो जाता है तब वे भगवान मिके गाएडव के। अपनी आँखों देखते हैं ॥ ६८॥

榈

र्ववत

1128

3

雨

लों

गुभा

हुव वि

हिली व

हत्व न दिन

शुद्धं महद्भ वर्णियतुं क्षमेत पुर्यं पुरारिः स्वयमेव तिल्। निमक्डय शम्भुद्युसरित्यमुख्यां दाक्षायणीनायमुदीक्षते या ॥६॥

इस तीर्थी के पुराय का वर्णन करना अत्यन्त कठिन है। गङ्गा में स्तान कर जा मनुष्य दाचायणीनाथ (शिवलिङ्ग का ना का दर्शन करता है उसके शुद्ध तथा विशाल पुराय का वर्णन स्त्रयं माना शङ्कर ही कर सकते हैं। दूसरे किसी में ऐसी शक्ति कहाँ १ ॥ ११।

इतीरितः शङ्करयाजितात्मा

केनापि भिक्षुर्मुदितो जगाहै। तीर्थं तदाप्तुत्य ननाम श्रम्भो-

र इन्चिं जितात्मा अवनश्य गोप्तुः ॥ ७० ॥

इस प्रकार इन वचनों की सुनकर पद्मपाद ने शिव में अपना विभागत लगाकर प्रसन्नता से शिवगङ्गा में स्नान किया और संसार के एव महादेव के चरण-कमल का प्रणाम किया ॥ ७०॥ वसा वे

रामसेतुगमनाय सन्दर्धे मानसं मुनिरनुत्तमः पुनः।

वर्त्मीन प्रयतमानसा व्रजन् संद्द्श सरितं कवेरजाम्॥ धार्मि

पद्मपाद की इच्छा रामेश्वर-दर्शन की थी। उन्होंने उधर जाते हैं। मार्ग पकड़ा। रास्ते में जाते हुए उन्हें कावेरी नदी दिखलाई पड़ी अविष

कावेरी

यत्पवित्रपु लिनस्यलं पयः सिन्धुवासरसिकाय विष्णे । अभ्यरोचतं हिरण्यवाससे पद्मनाभमुखनामशालिने॥ ७२॥ विष्

कावेरी की महिमा असीम है। यह वही नदी है जिसका पित्र विश्व चीरसागर में रहनेवाले, पीताम्बर से मिएडत, भगवान पदांनाम कि को भी अच्छा लगता है।। ७२।।

सञ्चपर्वतस्तातिनिर्मलाम्भोभिषक्तभगवत्पदाम्बुजे।

आकलय्य बहुशिष्यसंवृतः प्रास्थिताभिष्ठितस्यताय स

बह कावेरी सहा पर्वत से निकलती है। इसका जल अत्यन्त निर्मल इसी के पवित्र जल से भगवान् विष्णु का श्रमिषेक होता है। इन्हीं खुका ध्यान करते हुए श्रमेक शिष्यों के साथ पद्मपाद, ने अपने श्रमिक्त स्थानों की श्रोर प्रस्थान किया ॥ ७३ ॥

शास्त्रम् गच्छन् मार्गमध्येऽभियातं गेहं भिक्षुमीतुलस्याऽऽजगाम ।
शास्त्रम् गच्छन् मार्गमध्येऽभियातं मोदं प्रापन् मातुलः शास्त्रवेदी ७४ जव वे बहुत दूर आगे निकल गये तब अपने मामा के घर पहुँचे।
को मामा बड़े भारी परिहत थे। उन्होंने अपने भानजे के अनेक विशेष आनन्द का अनुभव किया।।७४।।
श्वाब तं बन्धुजनः सिश्चाष्ट्यं स्वमातुलागारमुपेयिवसिम्।

कि श्वानत्य दृष्ट्वा चिरमागतं तं जह ष हर्षातिश्वयेन साश्चः ॥७५॥
कि वन्धु-ज्ञान्धवों ने सुना कि पद्मपाद शिष्य-मएडली के साथ अपने
श्वाकं घर आये हुए हैं तब वे लोग उन्हें देखने के लिये आये। वे
श्वाकं घर आये हुए हैं तब वे लोग उन्हें देखने के लिये आये। वे
श्वाकं विनों के बाद इधर आये थे। इस्तुलिये उन्हें देखकर मित्रों की

कि कि कि प्रमादातिश्व कि चिद्ध वचः स्वलद्ध्याः प्रणनाम कि श्वित् वचः स्वलद्ध्याः प्रणनाम कि श्वित् वचः स्वलद्ध्याः प्रणनाम कि श्वित् वचः स्वलद्ध्याः प्रणनाम कि श्वित् विश्व श्वानन्द के मारे कि सी को है कि सी वाते कह रहा था। श्वानन्द के मारे कि सी-कि सी के मुँह से विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर कोई कोई उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर कोई कोई उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर के हैं उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर के हैं विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर कोई को है उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है उन्हें प्रणाम कर रहा था ७६ विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर को है विश्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर को स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी निकल रही थी श्वीर के स्व वाणी नि

हित्तिते त्वां जनताऽतिहाद्वित् तथाऽपि शक्नोषि न वीक्षणाय ७७
किकी जाति के लोग आनन्दमम होकर उनसे कहने लगे कि आप
कित्तों के बाद दिखाई पड़े हैं। आप काशी में विद्याध्ययन करने

R

Ed.

होड़

प्रेम से यह जनता आपके दर्शन के लिये उत्सुक है तथापि आप में [ By | A | 1

पुत्राः समित्रा न न बन्धुवर्गी न राजबाधा न व बोर्गी कृतार्थताम् जपदं यतित्वं प्रस्निवन्तं फिलितं महान्तम्॥ ॥ शाखापशास्त्राश्चितमेव द्वशं बाधन्त त्रागत्य न तिहरीना। यथा तथा वा घनिनं दरिद्रा वाधन्त आगत्य दिने दिने सा

संन्यासी होने से मनुष्य सर्वथा कृतार्थ हो जाता है। इस अवस रुसा न कोई मित्र है, न पुत्र है, न कोई बन्धुवर्ग है; न राजा से कोई ह ₹ F चोर से भय। फूलने और फलनेवाले, अनेक शाखाओं से गुक् कि यया वृत्त के पास आकर मनुष्य उसे बाधा पहुँचाते हैं। वे उसके सा काटकर, फलों की गिराकर, उसकी दुर्दशा कर डालते हैं। पत् इससे रहित है उसकी दुर्दशा तनिक भी नहीं होती। धनिकें के ऐसी ही दशा है। दरिद्र लोग प्रतिदिन उनके पास आते हैं और भाग वति क्लेश पहुँचाते हैं॥ ७८-७९॥

कुदुम्बरक्षागतमानसानामायाति निद्राष्ट्री सुसं न नातु। क देवताची क्व च तीर्थयात्रा क्व वा निषेवा महतां भनेका है

जिन बेचारे गृहस्थों पर कुटुम्ब की रज्ञा करने की विनादीने पर उन्हें न तो कभी नींद आती है और न कभी सुख के ही सांवहीं क देवताओं का पूजन कहाँ, तीर्थयात्रा की बात कहाँ और बड़ी ब कहाँ ? यही हमारी दशा है। यही हमारा दुर्भाग्य है॥ ८०॥ विवह अशोषा संन्यासकृतं भवन्तं विप्रात् कुतिश्रद् गृहगागता निर

कालोऽत्यगात् ते बहुरच दैवात् तीर्थस्यं हेताग्र हमागतस्त्रा कभी एक त्राह्मण इधर आया था। उसके मुख से हमी आपने संन्यास प्रहण कर लिया है। बहुत सा समय बीव मि बड़े भाग्य की बाद हैं कि आप तीर्थयात्रा करते हुए ह्या है पधारे हैं।। ८१।।

म्।

भाक्षे ग्या शकुन्ताः परवर्धितान्द्रुमान् समाश्रयन्ते सुखदांस्त्यजन्त्यि। ग्रम्बृह्मान् मठदेवतागृहान् यतिः समाश्चित्य तथोषभति भ्र वम्८२ विड़ियों का यह स्वभाव है कि वे दूसरों के लगाये गये पेड़ों पर आकर الما हिं। जब तक उससे सुख मिलता है तब तक निवास करती हैं, पीछे होड़कर चली जाती हैं। संन्यासियों का भी यही स्वभाव है। वे FIN सों के बनाये हुए मठों और मन्दिरों में रहते हैं और पीछे उन्हें छोड़-अवस्य के चले जाते हैं ।। ८२ ।।

S D मा हि पुष्पाएयमभिगम्य षट्पदाः संग्रह्म सारं रसमेव अञ्जते । वा यतिः सारमवाप्नुवन् सुखं गृहाद् गृहादे।दनमेव भिक्षते॥८३॥ भौरों की भी यही लीला है। वे फूलों के पास आते हैं, उनके मधुर पत्न के लकेर चखते हैं, उसी प्रकार संन्यासी प्रत्येक गृहस्थ के घर में का है और उससे भोजन की भिन्ना माँगता है।। ८३।।

वंविरज्यात्मगतिः कलत्रं देहं गृहं संयतमेव सौरूपम्।

पिक्तिभाजस्तनयाः स्वशिष्याः किमर्थनीयं यतिनो महात्मन् ८४ 🗚 हे महात्मा ! संन्यासियों के लिये क्या चाहिंए ? वैराग्य प्राप्त कर विकिपर सब प्राणियों में जा एक आत्मा की भावना है वही उसकी भायों क वेह ही उसका गेह है, संयम ही उसका सौख्य है, विरक्ति घारण ब्रह्मितेवाले शिष्य ही उसके पुत्र हैं। ऐसी दशा में संन्यासी के किस चीच विकात है ? ॥ ८४ ॥

वित्यानां न समाप्तिरिष्यते पुनः पुनः संतन्तते मनोरयान्। प्राप्तिमीप्सुर्यतते दिवानिशं तान् प्राप्य तेभ्यस्तनयानभीप्सति८५ मनारथों की समाप्ति नहीं है। पूक मनारथ के मिल जाने पर मनुष्य मनोरथ चाहता है। स्त्री के पाने के लिये वह रात-दिन परिश्रम है और भार्यों के मिल जाने पर वह पुत्र पाने की इच्छा च्या है गा ८५ ॥

[ By B] [8

194 हो ज

गमय

à

वेतह

संयु

181

श्रनाप्तुवन् दुःखमसौ सुतीव्रं प्राप्नाति चेष्टेन वियुष्यते प्रा सर्वात्मना कामवशस्य दुःखं तस्माद् विरक्तिः पुरुषेण कार्योक्ष

यदि पुत्र नहीं मिलता तो वह अत्यन्त कष्ट पाता है। उसके कर की सिद्धि नहीं होती है। इसलिये काम के वश में होनेवाले मनुष् लिये सब तरह से दु:ख ही दु:ख है। अतः मनुष्य का कर्तन वह वैराग्य को प्रहण करे॥ ८६॥

विरक्तिमृत्वं मनसे। विशुद्धिं तन्मूत्वमाहुर्महतां निषेवाम्। भवादशास्तेन च दूरदेशे परोपकाराय रसामटन्ति॥ ८७॥

वैराग्य की जड़ है मन की शुद्धि और इस शुद्धि की जड़ है स्तुवान की सेवा। इसी कारण आप जिसे महानुभाव लोग पोक करने के लिये तीथयात्रा के बहाने पृथ्वी पर श्रमण किया करते हैं 🗷 की अज्ञातगोत्रा विदितात्मतत्त्वा लोकस्य दृष्ट्या जदवहं विमान चरन्ति भूतान्यनुकम्पमानाः सन्ते। यहच्छोपनतोपभोषाः॥

सन्त लोग त्रात्मतत्त्व का साज्ञात्कार करते हैं और ने झा चन्हें अनायास प्राप्त हो जाती है उसे ही खाकर वे दिन बिजी चनके न गोत्र का पता है अगैर न कुंदुम्ब का। लोगों की दिहाँ एक जड़ उन्मत्त के समान जान पड़ते हैं। प्राणियों पर दया करों। लिये वे घूमते रहते हैं ॥ ८८ ॥

चरन्ति तीर्थान्यपि संग्रहीतुं लोकं महान्ता नंतु ग्रद्भावा शुद्धात्मविद्याक्षपितोरुपापास्तक्जुष्टंमम्भो निगदन्ति वीर्थेष

शुद्ध हरूपवाले महापुरुष लोक-संम्रह की हिष्ट से तीयों में मि करते हैं। उन्होंने शुद्ध आत्म-विद्या के। पाकर विशाल पार्वे भगा दिया है। वे पुरायशील हैं, आदर्शवित्र हैं, वे जहीं वहीं का जल तीर्थ है परन्तु फिर भी लेक-शिच्या के लिये वे किया करते हैं॥ ८९॥

138

र्याह

NO

मनुष्

परोक्त

मान्ड

TIK

N T

वस्तव्यमत्र कतिचिद्दिवसानि विद्वं-स्त्वइश्नं वितनुते मुदितादि भन्यम्। एवयद् वियोगचिकता जनतेयमास्ते

दुःखं गतेऽत्र भवितेति भवत्यसङ्गे ॥ ९० ॥

विह्न ! कुछ दिन तक आप यहाँ अवश्य रहिए। आपका यह इश्तंन किसके हृद्य में आनन्द उत्पन्न नहीं करता ? परन्तु यहाँ विजनता अभी से आपके भविष्य वियोगं की चिन्ता से कातर है। रही ।। वह जानतो है कि आप असङ्ग हैं, आपके चले जाने पर उसे सकुद्धान् कष्ट होगा ॥ ९०॥

## गृहस्थ-प्रशंसा

क्षेशं क्लेश्यलस्य लास्यगृहमप्युद्रंहसामालयं पैशुन्यस्य निशान्तग्रुत्कटमृषाभाषाविशेषाश्रयम्। सिंगामांसल्यमाश्रिता चनुधनाश्रांसा नृशंसा वयं

वर्षे दुर्जनसंगमं करुएया शोध्या यतीन्दा त्वया ॥९१॥ है। गृहस्थात्रम क्लेश और मल का केशा है। अत्यन्त साहसों का घर तीं पिशुनता का निकेतन है। उत्कट मिध्या भाषण का विशेष क्ष है। हिंसा से ज्याप्त है। वर्जनीय दुर्जनीं की सङ्गति से युक्त वा ऐसे गृहस्थाश्रस में इस लोग पड़े हुए हैं। धन की श्राशा पिशाविनी बह हमारे पीछे लगी हुई है। हे यतिराज, आप कुपा करें और मिंगर्ग दिखलावें ॥ ६१॥

वंधुनक्ति विद्युनक्ति देहिनं दैवयेव परपं पनागि। । एसंगतिनिद्यस्थिकार्वयोर्निर्विकारहृद्ये। पवेषरः ॥,९२ ॥ भाव ही सज्जन्य कें। किसी विश्व से विलोश है और फिर उससे का के देता है। इस्तितिये यसुध्य की चाहिए कि मित्र के मिलन

श्री

विंग

3

स्यों

म से

ने

[ 84,8] तथा वियोग होने पर किसी प्रकार का विकार अपने वित्त में हिंही होते हैं। संयोग श्रोर वियोग भाग्य के श्रधीन है। तव श्रान्त है शोक से लाभ क्या ? ॥ ९२ ॥ मध्याहकाले क्ष्मधितस्तृषातः क मेऽन्नदातेति वृद्न्पेति। यस्तस्य निर्वापयिता क्षुघातेः कस्तस्य पुण्यं वितृ क्षेत्र कुण

द्रोपहर के समय मूख और प्यास से सन्तप्त मनुष्य यह कहताहा कि मुक्ते कीन अन्न देगा, जब सड़कें पर घूमता है उस समय के मून उसकी भूख और प्यास के क्लेश के। शान्त करता है इस मुख् विशाल पुराय का वर्णन कौन कर सकता है ? इस प्रकार गोला को गृहस्थ का पुराय बहुत ही अधिक है।। ९३।। विध

सायं प्रातर्विकार्यं वितन्वन्

मक्जंस्तोये दण्डकुष्णानिनी च। नित्यं वर्णी वेदवाक्यान्यधीयन्

क्षुद्रध्वा शिव्रं गेहिना गेंहमेति ॥ ९४ ॥

प्रात: श्रीर सायङ्काल श्रमिहात्र करनेवाला, द्राड श्रीर क्रपारं नि धारण करनेवाला, वेदपाठी ब्रह्मचारी, जब मूख से व्याकुल है विद है तब गृहस्थ के घर आता है ॥ ९४ ॥

उच्चै: शास्त्रं भाषपाणोऽपि भिक्षुस्तारं मन्त्रं संजपन्या गर्कि मध्येषस्रं जाठराग्नौ प्रदीसे दएडी नित्यं गेहिनो गेहपेति

टच स्वर, से शास्त्र को व्याख्या करनेवाले, प्रण्व मन्त्र कर्नायम संयमी संन्यासी की उद्र-ज्वाला दे। पहर के समय जब ध्यक्ते हैं। तब वह सदा गृहस्थ के ही घर में भिंचा के लिये आ पहुँचता है। १९ यदन्नदानेन निनं श्रारीरं पुन्यांस्तपोऽयं कुरुते सुतीव्रप्। कतु स्तद्धं ददतोऽज्ञमध्मिति स्मृतिः संवद्दतेऽनव्या जिस प्रकार ब्रह्मचारी और संन्यासी गृहस्थ के ऊपर अवलिन्ति हैं, की ही दशा वानप्रस्थ की भी है। जिसके अन्नदान से वानप्रस्थी अपने की की पृष्ट कर तीन्न तपस्या किया करता है उस तपस्या की नामा फल क्षा देनेवाले का होता है। स्पृति का यह आदरणीय वचन है।। ९६॥ पृण्यं गृहस्थेन विचक्षणीन गृहेषु संचेतुमलं प्रयासात्। विनाऽपि तत्कर्म निषेवणोन तीर्यादिसेवा बहुदु:स्वसाध्या ॥९७॥ इस प्रकार गृहस्थ अपने घर पर रहकर ही विशेष पुष्य कमा सकता विशेष ग्रा करने की उसे आवश्यकता ही क्या है। उसमें तो लिक्स के कष्ट सहने पड़ते हैं।। ९७॥

विवास विकार कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था कि स्था क

विदिताखिलार्था जितेन्द्रियाः सेवितसर्वतीर्थाः ।

पिकारवित्तो महान्त आयान्ति सर्वे गृहिणो गृहाय ।।१००॥

अपने धर्म में निष्ठा रखनेवाले वे महापुरुष लोग भी गृहस्य के ही

आते हैं जा जितेन्द्रिय हैं, सब तीर्थों में अमण करते हैं.

पिकारी हैं और सम्पूर्ण तत्त्वों का जानते हैं ॥ १००॥

[ 84 A [8 गृही गृहस्योऽपि तदश्तुते फलं यत्तीर्थासेवाभिरवाष्यते की

माधिर

योर

अगर

हे चर

द्य

घ सं संदि

प्रकृ

तत्तस्य तीर्थं गृहमेव कीर्तितं धनी वदान्यः प्रवसेन क्ष्या तीथों की यात्रा कर जो कुछ फल प्राप्त होता है वही फल एहत मिलता है। उसके लिये उसका घर ही तीर्थ है। इसिले शील धनी गृहस्थ की तीर्थयात्रा की कुछ भी आवश्यकता नहीं है॥ अन्तः स्थिता मुषकमुरूयजीवा बहिः स्थिता गोमृगपित्रमुल्या जीवन्ति जीवाः सकलोपजीव्यस्तस्माद्ध गृही सर्ववरो मत्रोषे

मेरी सम्मति में तो गृहस्थ सबसे बढ़कर है। घर के भीतर ह वाले मूषक ( चृहा ) आदि क्षुद्र जन्तु तथा घर के बाहर रहनेवाले व मृग, पत्ती त्रादि जन्तु गृहस्थ के ही त्राधीर पर जीते हैं। इसिले ह सब प्राणियों का उपजीव्य —भोजन देनेवाला—है। ऐसी द्शामें महिमा सबसे अधिक क्यों न हो ॥ १०२ ॥

शरीरमृतां पुरुषार्थसाधनं तचान्नमृतां श्रतितोञ्जामते। तचान्रमस्माकममीष संस्थितं सव फलां गेहपतिहुमाश्रयम्॥

चारों पुरुषार्थों की सिद्धि शारीर के ऊपर अवलिवत है। । यदि स्वस्थ है तभी पुरुषार्थों का ऋर्जन हो सकता है और वा अन्न के ऊपर अवलम्बित है। वह अन्न हमें गृहस्थों से ही आ इसलिये संसार के जितने फल हैं वे सब गृहस्य-हपी कर होते हैं ॥ १०३ ॥

> त्रवीमि भूयः शृणुताऽऽदरेण वो , यहागतं पूजयताऽऽतुरातिथिम्। संपूजितो वोऽतियिरुद्धरेत् कुर्ल निराकृतात् कि भवतीति नेाच्यते ॥ १०४॥

सुनिए, मैं आप लोगों से तत्त्व की बात कह रहा हूँ। त्रादर से सुनें। घर में त्राये हुए त्रातुर त्रितिथ की से लेये द्वा

स्याः

त् त्

ाले ए

में छ

ाते।

ĮII!

के विश्व विश्व क्योंकि सत्कार पाने पर वही अतिथि आपके कुल का विकास सकता है। परन्तु यदि उसका तिरस्कार किया जायगा तो जे। क्षिते अतिष्ट उत्पन्न होता है, वह कहने योग्य नहीं है।। १०४॥

विनाऽभिसंधि कुरुत श्रुतीरितं कर्म द्विजा ने। जगतामधीश्वरः। तुष्येदिति पार्थनयाऽपि तेन

स्वान्तस्य शुद्धिर्भविताऽचिरेण वः ॥ १०५ ॥ वो थे। हे ब्राह्मणा ! संसार के अधीश्वर परमात्मा मेरे इस कार्य से प्रसन्न हैं इस बात की प्रार्थना करते हुए आपके। चाहिए कि फल की इच्छा ना वेद-विहित कर्मी का अनुष्टान करें। ऐसे कर्म का तुरन्त फल क्षिगा, तुरन्त चित्त की शुद्धि होगी ॥ १०५ ॥

ससंरम्भश्लिष्यत्सुफिणितिवधूटीकुचतटी-पटीवत्पाटीरागरवनवपङ्काङ्कितहृदः। तथाऽप्येते पूता यतिपतिपद्।म्भोजभजन-

क्षणक्षीणक्लेशाः सद्यहृद्याभाः सुकृतिनः ॥१०६॥

इम लोग रात-दिन विषय-सुख के भोगने में लगे हुए हैं। मधुर-वह गिषिणो सुन्दरियों के आलिङ्गन का सुख हम लोग उठाया करते हैं। SIR शेर इस कार्य में इन सुन्द्रियों के कुच-तट पर लगे हुए चन्द्र और भार के लेप से हमारी छाती श्रङ्कित हुआ करती है। तथापि श्राचार्य के नरण-कमल की सेवा से च्रण भर में हमारे क्लेश दूर हा जाते हैं। हिंग सद्य बन जाते हैं श्रोर इस लोग पवित्र हे। कर पुरायशाली बनने भ सौमाग्य प्राप्त कर लेते हैं।। १०६॥

विष्यत्यं बन्धुतां भिक्षराजो भिक्षां चक्रे मातुलस्यैव गेहे। मच्छेनं मातुलो अक्तवन्तं किस्विच्छनं पुस्तकं शिष्यहस्ते १०७ यितराज पद्मपाद ने अपने मित्रों का यह सुद्धर उपदेश गृहस्थ-धर्म

विषय में दिया और श्रपने मामा के घर में भाजन प्रहण किया।

[ Bi is | 18 भोजन कर लेने पर मामा ने पूछा कि विद्यार्थी के हाथ में यह कीई पुस्तक गुप्त रूप से रक्खी है।। १००॥

टीका विद्वन् भरष्यगेति ब्रुवार्णं तां देहीति मोचिषे दत्ताव। श्रद्राक्षीत् तां मातुलस्तस्य बुद्धिं दृष्ट्वाऽऽनन्दीत्लेद्माप्च किन्ति।

पद्मपाद ने कहा कि यह शाङ्करभाष्य की टीका है। मामाने ह्याव कि यह मुक्ते दे। पुस्तक लेकर मामा ने अपने भानने की विलाग देखकर एक ही साथ आनन्द और खेद प्रकट किया॥ १०८॥ प्रबन्धनिर्माणविचित्रनैपुर्णी दृष्टा प्रमादं स विवेद किंचित्।

ने ल

8

ों कि

व् (मं

निहा

अप

विवद्

मतान्तराणां किल युक्तिजाछैर्निरुत्तरं बन्धनमालुलोचे ॥१०

उत्तके आनन्दित होने का कारण था प्रबन्ध लिखने की निपुत चन्हें इस बात से प्रसन्नता हुई कि अनेक युक्तियों से मतान्तरों का हा इतना बढ़िया किया गया है कि उसका कोई उत्तर न था॥ १०९॥ गुरोर्मतं स्वाभिमतं विशेषान्त्रिराकृतं तत्र समत्सरोऽभू। साधुर्निबन्धोऽयमिति ख्रुवारास्तं साभ्यस्योऽपि कृतामिनदा

परन्तु उनके हृद्य में डाह की श्राग जलने लगी, जब उन्होंने स मत गुरुमत का खएडन देखा। यह निबन्ध बहुत ही श्रस्त्राहे कहकर उन्होंने मत्सरयुक्त हे। कर उसका श्रमिनन्दन श्रवश्य किया। सेतुं गच्छाम्यालये पुस्तभारं ते न्यस्येमं वर्तते मेळ जीवा वाहे विद्वन् यद्धः गोग्रहादौ परेषां मीतिः पूर्णा नस्तया पुरतमारे।

पद्मपाद—श्रापके घर में यह पुस्तक रखकर मैं सेतुबन्ध की भोते। के लिये जा रहा हूँ। मेरा जी इस पुस्तक में लगा हुआ है। है जिला जिस प्रकार दूसरे लोगों की प्रीति घर, गाय आदि वस्तुओं में हैं कि

ष्सी प्रकार मेरी प्रीति इस पुस्तक में है।। १११॥

इत्युक्त्वा तैर्मातुलं एस्करीशः शिष्येह ध्यन् सेतुमेष प्रति प्रस्यातुः श्रीपद्मपादस्य जातं कष्टं चैष्यत्स्चनाये निर्वित्र मामा से इतना कहकर पद्मपाद सेतुबन्ध को यात्रा के लिये अपने क्ष्मों के साथ निकल पड़े। प्रस्थान के समय हो पद्मपाद के। कुछ ऐसे क्षमां के साथ निकल पड़े। प्रस्थान के समय हो पद्मपाद के। कुछ ऐसे क्षमां के साथ निकल पड़े। प्रस्थान के कष्टों की सूचना मिली॥ ११२॥ क्षिण गन्तुरस्पन्दतीय बाहु: प्रस्फोरापि वामस्तथोरु:। विकास विवेद प्रस्तात् तत्सर्व द्राग्जोऽगणित्वा जगाम११३ हनका बायाँ नेत्र फड़कने लगा। उसी प्रकार बाई उरू भी फड़ के लगी। आगे खड़े हुए एक आदमी ने बड़े जोर से छींका परन्तु का सब बातों का बिना विचार किये हुए वे तोथंयात्रा के लिये

ति से ही पड़े ॥ ११३ ॥
ति से मेने किल मातुलोऽस्य प्रन्थे स्थितेऽस्मिन् गुरुपक्षहानिः ।
ति से मेने किल मातुलोऽस्य प्रन्थे स्थितेऽस्मिन् गुरुपक्षहानिः ।
ति से अ नायेत महान् प्रचारो ने विचार किया कि मुक्तमें इतनी शक्ति
कि में इस प्रन्थ का खराडन कर सकूँ । इस प्रन्थ के रहने पर गुरुव (मीमोसक प्रभाकर का मत ) की बड़ी हानि होगी और यदि यह
व सि माशाद गुरुपच का बड़ा प्रचार होगा। ११४ ॥
ति से नाशाद गुरुनाश एव नो वरं गुरुस्तैव दहामि पुस्तकम् ।

निह्न्य न्यद्धाद हुताशनं चुक्रोश चारिनद्हतीति मे गृहम् ११५

श्रमे पच के नाश होने की अपेक्षा वर का नाश होना मेरे लिये

श्रमे पच के नाश होने की अपेक्षा वर का नाश होना मेरे लिये

श्रमें पच के नाश होने की अपेक्षा वर का नाश होना मेरे लिये

श्रमें प्राची कर हसने स्वय' अपने घर में आग लगा दी और

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११५॥

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११६॥

श्रमें विल्ला हठा कि आग मेरे घर को जलाये जा रही है ॥ ११६॥

श्रमें विल्ला है आधार पर लोग ऐसा कह रहे हैं। मेरे कहने का मी

श्रमें विल्ला है और हससे दुगुना पाप कहनेवाले के लगता है ॥११६॥

## अगस्त्य-आश्रम

[ स्ति हैं।

P

तिष

श्रा

प्राव

सभा

त्धा

नाग

स्होंने

गच्छन्नसौ फुलुगुनेर्जगाम तमाश्रमं यत्र च रामचन्द्रः अश्वत्यमूले न्यंधित स्वचापं स्वयं कुशानामुपरि न्यंपीद्र्।।

यात्रा के प्रसंग में पद्मपाद (फुल्ल' सुनि के प्रसिद्ध आग्रा गये। यह वही आश्रम है जहाँ रामचन्द्र ने पीपल के पेड़ के नीरे क्रांग धनुष के। रक्खा था और स्वयं कुशों के ऊपर बैठे थे॥ ११७॥ तीत्वी समुद्रं जनकात्मजायाः संदर्शने।पायमनीक्षमाणः। वसुंघरायां प्रवर्णाः प्लवंगा न वारिराशौ प्लवनं समने ॥॥

वे विचार कर रहे थे कि समुद्र कें। पारकर जानकीजी बतुब किस प्रकार किया जा सकता है। बन्दरों की शक्ति पृथ्वी पर में है। भला वे संगुद्र के जल के ऊपर कैसे तैर सकते हैं १॥१४॥ इसे

संचिन्तयिनित क्रशासनसंनिविष्टो ज्योतिस्तदैक्षत विदूरगमेव किंचित्। संच्याप्तुवडजगदिदं सुखशीतलं यत् संप्रार्थनीयमनिशं मुनिदेवताभिः॥ ११९॥

कुशासन पर बैठकर जब रामचन्द्र यह सोच ही रहे थे कि बड़ी दूर पर मुनियों और देवताओं के द्वारा पूजनीय एक नेहि यह ज्योति सुखद् और शीतल थी और अपने तेज से समत् रंग न्याप्त कर रही थी॥ ११९॥

श्रागच्छद्रात्माभिमुखं निरीक्ष्य सर्वे तदुत्तस्थुहदारवीर्वा ततः पुमाकारमदृश्यतेतन्महाभभामण्डलमध्यवर्ति ॥ ११ के

वह रामचन्द्र के सामने छाई। उसे देखते ही बलगर्व तोग उठ खड़े हुए। अनन्तर इस प्रभामएडल के बीव है हैं। श्राकार के। धारण करनेवाला एक व्यक्ति दिखाई पड़ा ॥ १२०॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangetri

११८ इ देवा है ॥ १२२ ॥

विक्रमामगडलमैक्षताञ्चितं शिवाकृतिं सर्वतपोमयं पुनः।

विश्वासिद्धद्रासिद्धतं महामुनि प्राबोधि कुम्मोद्भवमादराज्जनैः१२१
प्रमामगडल के बीच में मुनि का तपोमय शरीर चमक रहा था।

कि आकृति कल्याग्यकारिग्री थी और सङ्ग में विराजमान थी उनकी पत्नी
विक्रमामगडला रेखते ही लोगों ने महर्षि अगस्त्य के। पहिचान लिया।।१२१॥

प्रमास्यदृश्चा रघुनन्द्नस्ततः स खेद्मन्तः करणोत्यमत्यजत्।

श्वास्यदृश्चा रघुनन्द्नस्ततः स खेद्मन्तः करणोत्यमत्यजत्।

श्वास्यदृश्चा देखते ही रामचन्द्र के हृद्य से सन्ताप दूर हो गया।

बहुद्ध इचित ही था। जिस प्रकार सूर्य घने अन्धकार के पटल के। दूर मगाता

म्मार्यमध्यदिभिरचियत्वा रामस्तद्र हिं शिरसा ननाम ।

पूर्णी ग्रहूत व्यसनिर्णवस्यो धृति समास्याय पुनर्वभाषे ॥१२३॥

पम ने स्त्री के साथ अगस्त्य मुनि की भली भांति पूजा की । उनके

प्राप्त पर अपना मस्तक नेवाया। विपत्ति के समुद्र में पड़ने पर भी

काने वैर्य धारण कर यह कहना शुरू किया—॥ १२३॥

ग हो हसी प्रकार महापुरुषों का दर्शन प्राणियों के सन्ताप की शोध नब्द

विविद्य प्रमोदे यन्मामगा दुःखमहार्णवस्थम् ।

कि मिने ममाऽऽत्मानमवाप्तकामं वंशो महान् मे तपनात् प्रदृत्तः।।१२४॥

है मगवन् ! पिता के तुल्य आपको देखकर मुक्ते बड़ा आनन्द

कि मेरे शास चले आये । मेरा सब मनेत्रथ सिद्ध हो गया । सूर्य कि महासागर में दूबनेकि मेरे पास चले आये । मेरा सब मनेत्रथ सिद्ध हो गया । सूर्य कि माह्म जिन्ता ने जातः पद्च्युतोऽहं, प्रथमं सभायेः ।

कि माह्म जिन्ता न जातः पद्च्युतोऽहं, प्रथमं सभायेः ।

कि माह्म जिन्ता न जातः पद्च्युतोऽहं, प्रथमं सभायेः ।

1

१ राव

उस वंश में मेरे समान न ते। कोई पैदा हुआ और न पैदा होनी। है। पहले तो मैं राज्य से च्युत हो गया; स्त्री और लहमण के साय के में आया; मारीच की माया से मेरा हृद्य अत्यन्त कलुषित हो गया। तत्रापि भार्यामहृत च्छलोन स रावणो राक्षसपुंगवो मे। सा चाधुनाऽशोकवने समास्ते कुशा वियोगात् स्वत एव तनी

तिस पर राज्ञसों में श्रेष्ट रावण ने मेरी स्त्री के अलकर हर लि इस समय वह अशोक-वाटिका में है। वह स्वभाव से ही क्या है। इस विरह ने उसे और भी पतला बना डाला है।। १२६॥ तीत्वी समुद्रं विनिहत्य दुष्टं बलोन सीतां महता हरामि। यथा तथोपायमुद्राहर त्वं न मे त्वदंन्ये।ऽस्ति हितोपदेष्टा ॥१३

त्रापसे बढ़कर मेरे लिये कोई हितापदेश देनेवाला नहीं है। म हित की ऐसी बात कहिए जिससे मैं समुद्र की पारकर और ताल मारकर बड़ी सेना के सहारे सीता की फिर लौटा लाऊँ॥ १२०॥ इतीरितो वाचमुवाच विद्वान् मा राम श्लोकस्य वशंगतो गू। दंशह्रये सन्ति तृपा महान्तः संमाप्य दुःखं परिम्रक्तदुःबा॥।

इतनी बात सुनकर अगस्त्यजी बोले-हे रामचन् ! ह कभो शोक नहीं करना चाहिए। सूर्य और चन्द्रवंश में ऐसे बहुत से हुए जिन्होंने पहले क्लेश जरूर सहा परन्तु पीछे कष्ट से बिल्का हो गये॥ १२८॥

त्वमग्रणीदिश्यरथे घनुर्भृतां तवानुजस्यापि समा न बह्मी करी प्रवंगमानामिष्रपस्य केाटिशो मा मुख्य मां मुख वचो विनासी का

हं दाशरथे ! तुम धनुषधारियों में अप्रगएय हो और तुम्हें लक्ष्मण के समान कोई पुरुष दिखलाई नहीं पड़ता। वानों के पति सुप्रीव के समान श्री कोई पुरुष नहीं है। इसित्ये वे विवा मत कहो ॥ १२९ ॥

सां भा सां १४] होनम

या ॥

1

1

1183

CITO

ll

मूं।

सेष

16

ह्यायसंपत्तिरियं तवास्ति हिते।पदेष्टाऽप्यहमस्मि कश्चित्। वि विक्

गरां निधिः किं कुरुते तवायं स्मराधुना गोष्पद्मात्रमेनम् १३० तुम्हारे पांस सहाय सम्पत्ति भी श्रिधिक है। सहायकों की तुम्हें बी नहीं है और मैं तुम्हारे हित की बातें बतलानेवाला वर्तमान ही हूँ। ति हो से यह समुद्र तुम्हारा क्या कर सकता है ? इसे तुम केवल

रिक्षित्व के खुर के समान समको ।। १३० ॥

गरे पुरेव चार्चिष्यमहं पिवामि

शुष्केऽत्र तेन मतियाहि लङ्काम्। एवं मया कीर्तिरुपार्तिता स्याद

बद्धे तु वार्धी तव सार्जिता स्यात्।। १३१।। में पहले के समान इस समुद्र की पीने के लिये तैयार हूँ। जब यह व नायगा तव आप लङ्का चले जाइएगा। इस प्रकार मेरी कीर्ति

ѝ श्रीर समुद्र के ऊपर त्र्यापको विजय प्राप्त होगी ॥ १३१॥

सेतु' वाधी बन्धयित्वा जिह त्व' ॰

दुष्टं चै।यांचेन सीता हताऽऽसीत्। । है प्रामोषि त्वं कीर्तिमाचन्द्रतारं

तेनात्राब्धि बन्धय त्वं कपीन्द्रैः ॥ १३२ ॥

समुद्र के ऊपर पुल बाँधो और चोरी से सीता का हरण करनेवाले है पन्या की मार डाली। जब तक चन्द्रमा और तारा रहेंगे तब तक वे। क्या कीर्ति इस काम से बनी रहेगी। देर न करो, वानरों से शीघ प्रिक्त बनवाओ ॥ १३२ ॥

हे स्यं यत्र मेरितोऽगस्त्यवाचा सेतु' रामो बन्धयामास वार्धी।

तुङ्गैः शृङ्गे वानरैस्तेन गत्वा

तं इत्वाऽऽजा जानकीमांनिनायं ॥१३३॥

श्चगस्त्य के द्वारा उस प्रकार प्रेरित किये जाने पर रामने पा चोटियों के बड़े बड़े पत्थरों से पुल बनवाया तथा लङ्का में बाह्य है की मारकर, सीदा की घर लाये।। १३३॥

तत्तादक्षे तत्र तीर्थे स भिक्षुः स्त्रात्वा भक्त्या रामनाय क तत्र श्रद्धोत्पत्तये मानुषाणां शिष्येभ्यस्तद्वे भवं सम्यग्रे॥

ऐसे पवित्र तीर्थ में पद्मपाद ने स्नान किया और भक्ति से एन (शिव) की प्रणाम किया। मनुष्यों में अद्धा उत्पन्न करों उन्होंने अपने शिष्यों से उस तीर्थ के वैभव की कह सुनाया॥ शि तन्माहात्म्यं वर्णयन्तं सुनि तं पपच्छैनं कश्चिदेवं लिश्चि रामेशाख्या किंसमासापपना पृष्टक्षेघाड्योचदेवं समासमा

जब वे तीर्थ का माहात्म्य कह रहे थे तब किसी ने उसे ह हे विद्वन् ! रामेश्वर शब्द में कौन समास है ? इस पर मुनिन्निल कि इस शब्द में तीन प्रकार से समास है। सकता है॥ १३५॥ रघृद्रहस्तत्पुरुषं परं जगौ शिवा बहुत्रीहिसमासमैरम्। रामेश्वरे नामनि कर्मधारयं परं समाहुः स्म सुरेश्वराहर वि

भावं

. 1

4

मेरे

रामचन्द्र ने इसमें तत्पुरुष समास बत्लाया है, शहर वहुत्रीहि समास बतलाते हैं और इन्द्र आदिक देवताओं की म पद में कर्मधारय समास है।। १३६॥ निकर

टिप्पणी - रामेश्वर में तीन समास होने से तीन तरह के अर्थ कि ्राम शिव के भक्त थे ब्रतः उनकी राय से इसमें तत्पुरुष समाव हुआ ईश्वर:-- जिसका अर्थ है राम का ईश्वर | शिवजी राम के मक वेड . श्रनुसार बहुत्रीहि समास का अर्थ हुन्ना—राम हैं ईश्वर बिरहे (व यस्य)। देवतात्रों के मत से कर्मघारय का श्रर्थ, है स करनेवाला ईश्वर (राभश्वासी ईश्वर:)। वक्ता की मनेर्लाह के ही शब्द में ये तीन प्रकार के छमास हैं।

ने पहारी

जाक्र हि

100

वि॥

से एक

वेपि

15

(8

No.

एवं निश्चित्यादितं तत्समासं श्रुत्वा तत्रत्यो बुधो ये।ऽभ्यनन्दत्। ग्रामानाङ् घ्रस्तैरय स्त्यमानः

क्राञ्चित्कालं तत्र यागीडनैषीत्।। १३७॥ इस प्रकार कहे गये समास का सुनकर वह परिडत ऋत्यन्त प्रसन्न भारत श्रीर वारिराट पद्मियाद ने इन त्राह्मणों से वारम्बार प्रशंसा पाकर 🙀 दिनों तक उसी नीर्थ में निवास किया ॥ १३७॥

## पञ्चपाद का मत्यागमन

सम्भारार्यः प्रस्थितोऽभूत् स्रशिष्यस्तीर्थस्नानापात्तवित्तामलत्वः । ने क्षान् पातु लीयं जगाहे गेहं दाहं तस्य पुस्तेन सार्धम्।१३८। कि जिन्त्र सेदमापेदिवान् स मत्वा मत्वा धैर्यमापेदिवान् सः। गावं श्रावं मातुलीयस्य तीत्रं दाहं गेहस्यानुकम्पां व्यघत्त ॥१३९॥ हि। मुनिका चित्त रामेश्वर में स्नान करने से नितान्त निर्मल हे। गया। हर हिन रहने के बाद वे अपने विद्यार्थियों के साथ लौटे। नाना देखें ह विश्वत हुए यह अपने मामा के घर आये और पुस्तक के साथ उनके घर क्षि बतने की बात सुनकर वे अत्यन्त खिन्न हुए। परन्तु तत्त्वों का बार-गर विचार कर उन्होंने धेर्य धारण किया। मामा का घर जलने की बात क्तर बन्होंने बन पूर द्या की ॥ १३८-१३९ ॥ SAP.

विश्वस्य मां निहितवानसि पुस्तभारं

तं चाद्हद्धतवहः पतितः भमादात्। 。 वावान में सद्नदाइकृतोऽनुतापो

यावांस्तु पुस्तकविनाशकृता मम स्यात् ॥१४०॥ काके सामा कहने लगे कि तुमने मेरा विश्वास कर इस पुस्तक भेरे भर में रक्खा था परन्तु में क्या करता। रालती से किसी ने इस घर में आग लगा दो। मुक्ते अपने घर के जल जाने का कि सन्ताप नहीं है जितना सन्ताप तुन्हारी इस अनमेल पुन्कः जल जाने का है ॥ १४०॥

इत्यं ब्रुवन्तं तमयो न्यगादीत् पुस्तं गतं बुद्धिरवस्थिता है। उक्त्वा समारब्ध पुनश्च टीकां कतुं स धीरो यतिहन्द्वन्य।

मामा के इस वचन की सुनकर पद्मपाद बोले प्रस्तक वर्ती में विका हुन्ना, मेरी बुद्धि तो कहीं गई नहीं। इतना कहका की धीरतापूर्वक फिर से प्रन्थ की टीका लिखनी शुरू कर दी॥ १४१॥ हुन्ना बुद्धि मातुलस्तस्य भूया भीतः प्रास्यद्वोजने तन्मने प्रमा

मामा उनकी बुद्धि के। देखकर डर गया। उनकी बुद्धि के कार्य देने के लिये उसने कोई विशेष विष भोजन में मिला दिया जिसके कार्क वे पहिले के समान टीका लिखने में समर्थ नहीं हुए। ऐसा झुद्धी कहते हैं।। १४२।।

श्रित्रान्तरेऽन्यैर्निजवचरद्भिः स्वैस्तोर्थयात्रां द्यितैः सतीर्थः। त्रर्थादुपेत्याऽऽश्रमतः कनिष्ठैर्ज्ञातः सखेदैः स म्रुनिः समैक्षि।

इसके बाद इन्हीं के समान इनके बहुत से मित्र तीर्थयात्रा है। निकले हुए थे। वे लोग वहाँ आये और इन्हें पहिचानका बड़े खेद के साथ देखा॥ १४३॥

दृष्ट्वा पद्माङ्घि क्रमात्ते प्रग्रेमुस्तत्पादाम्भोजीयरेणुन्द्वा क्षेत्र

पद्मपाद की देखकर चन्होंने प्रणाम किया। उनके वर्ष की धूलि अपने माथे पर रक्खी और बहुत दिनों तक एक सार्व की कारण चन्होंने एक दूसरें की प्रणाम किया और एक दूसरें की प्रहाण किया ॥ १४४॥ ॰

का स

SM !

वा थे।

H (1

6

का ह

वाणीनिर्जितपन्नगेश्वरगुरुपाचेतसा चेतसा विम्राणा चरणं मुनेर्विरचितव्यापछ्वं पछ्वम्। कुन्ततं प्रभया निवारिततमाश्रङ्कापदं कामदं

रेजेऽन्तेवसतां समष्टिरसुहृत्तत्याहितात्याहिता ॥१४५॥ न्यः| हवि यहाँ आचार्य के शिष्यों का वर्णन कर रहा है। शिष्यों बी में अपनी वागी से शेषनाग, बृहस्पति श्रौर वाल्मीकि की जीत लिया व हो व तोग चित्त में श्राचार्य के उन चरणों का ध्यान करते थे जो पहन ॥ अभी विपत्ति उत्पन्न कर तिरस्कार करनेवाले थे, प्रभा से चमक रहे थे; 🕎 और डर के। निवारण करनेवाले थे तथा मनेारथ के। पूरा करते । 🕅 वे लोग प्राण के। इरण करनेवाले कामादिक की वासनाओं से के कालत डरते थे। आचार्य की द्या से वे सब प्रलोभनों से रहित

के बोकर श्रानन्द-मग्न हो गये॥ १४५॥

अवैवाव साठन्तेवसतां समष्टिः स्वदेशकीयां सुखदां सुवार्ताम्। र्णतसमीपागततः कुतिश्चिद्ध द्विजेन्द्रतः सेवितसर्वतीर्थात् ॥१४६॥

श्रय गुरुवरमनवेक्ष्य नितान्त व्यितहृदो मुनिवर्यविनेयाः।

कथमपि विदिततदीयसुवाताः

समधिगताः किल केरलदेशान् ॥ १४७॥ पद्मपीद के पास रहनेवाले उन शिष्यों ने तीर्थ-यात्रा करके लैाटने-किसी ब्राह्मण से अपने देश की मुखद वार्ता मुनी। अनन्तर अपने शक्त शक्कर की न देखकर इन शिष्यों का हृदय नितान्त व्यथित हो रहा कर्मी हन्होंने कहीं से समाचार पा लिया कि आजकल आचार्य केरल है। इस पर वे लोग भी केरल देश में चले आये॥१४६-१४०॥ अत्रान्तरे यतिपतिः प्रसुवोऽन्त्यकृर्यां ॰

कृत्वा स्वधर्मपरिपालनसक्कवितः।

## आकाशलिङ्ग बरकेरमही रुहेषु

श्रीकेरलेषु मुनिरास्त चरन् विरक्तः॥ १८८॥

इस बीच में आचार्य ने अपनी माता की अन्तिम किया समापह उनका मन अपने धर्म के पालन में लगा हुआ था। वे विक्रि केरल देश में चारों स्रोर घूम रहे थे। इस देश में 'केर' (निरिका है ते बड़े बड़े युत्त होते हैं, इसी कारण इस प्रदेश की केरल कहते हैं। १११ ह विचरत्रय केरलेषु विष्वङ् निजिशाष्यागमनं निरीक्ष्य गीने विनयेन महासुरालयेशं विनमन्नस्तु निस्तुलानुभावः॥ १४॥॥

इसके अनन्तर केरल देश में घूमते हुए शङ्कर ने अपने निवास की छाया हुआ देखकर भी उनके साथ भाषण नहीं किया, ह महासुर नामक स्थान के ऋधिष्ठातृ-देवता श्री विष्णु भगता स्तुति की-।। १४९॥ sla

सदसत्वविग्रुक्तया अकृत्या चिदचिद्रूपिदं जगद्र विचित्र कुरुषे जगदीश लीलया त्वं परिपूर्णस्य न हि प्रयोजनेखा

हे जगदीश ! श्रापकी र्माया श्रानिवेचनीय है। वह सत्य-रूप में प्राहे है और असत्य-रूप भी नहीं है। उसके रूप का ठीक ठीक वर्णन हो। सकता। केवल लीला के लिये इस जड़-चेतन की सृष्टि भागाह माया के बल पर करते हैं। आप स्वयं परिपूर्ण हैं। आपकी की इच्छा नहीं जिसकी पूर्ति शेष हो। केवल लीला के लिये आप अर सृष्टि करते हैं॥ १५०॥

रजसा सुजसीश सत्त्ववृत्तिस्त्रिजगद्रक्षसि तामसः विणी बहुधा परिकीत्येसे च स त्वं विधिवैकुएं शिवाभिषाभिकि

श्राप रजोगुण से युक्त होने पर जगत् की सृद्धि करते हैं। से युक्त होने पर इस जगत् की रच्चा करते हैं और तमोगुण सें पर इसका नाश करतें हैं। आप हैं तो एक परन्तु ब्रह्मा, विश्व इन तीन नामों से अवस्था के अनुसार पुकारे जाते हैं।

विषेषु नवाशयेषु से।ऽयं सवितेव प्रतिबिम्बतस्वभावः। १८॥ हिल्मिद प्रविश्य विश्वं स्वयमेकोऽपि भवान् विभात्यनेकः१५२ सर्व वस्तुतः एक ही है। परन्तु भिन्न भिन्न जलाशयों में प्रतिबिन्बत माज्य किला वह अनेक सा प्रतीत होता है। इसी प्रकार आप स्वयं एक कि भी इस नाना-रूप-धारी विचित्र संसार में प्रवेश करने पर अनेक ॥ १४ समान प्रतीत हो रहे हैं ॥ १५२॥

मौती विषयी-एक होने पर भी ईश्वर में अनेकता के आमास होने का यह बड़ा १११ माणीय उदाहरण है । यह उदाहरण है बहुत पुराना । इस ब्राह्मैतवाद निवासि स्थापना निम्न श्रुति बड़े सुन्दर शब्दों में कर रही है—

या, ह यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान् त्र्यपोभिन्ता बहुधैकोनुगच्छन्। गवार उपाधना कियते भेदरूपो, देव: चेत्रेष्वेवमजीयमातमा॥

ति देवमभिष्दुवन् विशिष्टस्तुतितोऽसौ सुरसबसंनिविष्टः।

वित्र सिकालवियागदीनचित्तैः शिरसा शिष्यगर्णैरयो ववन्दे॥१५३॥ भगवान शङ्कर मन्दिर में जाकर भगवान विष्णु की इन पद्यों से स्तुति पर्यम्परहेथे। वहुत दिन वियोग के कारण शिष्यों का चित्त बड़ा दुःखी विक्रांग्या था। वे उन्हें देखने के लिये व्याकुल थे। जाकर उन लोगों बा गुरु के प्रणाम किया ।। १५३ ॥

क्षा इशता तुयागपूर्व सद्यं शिष्यगणेषु सान्त्वतेषु ।

विदीन्मनाः शनैरवादीदजहद्भ गद्भगदिकं स पद्मपादः ॥१५४॥ श्राचार्य ने शिष्यों से कुशल-प्रश्न पूछा और वड़ी कृपा से उन्हें विवादी। तव पद्मपादः ने अत्यन्त दीन मन से आचार्य के पास बैठ कि विश्वीर स्वर में कहना शुरू किया ॥ १५४॥

पश्चिमाद्कार मा उद्भावना । भावना तानुनीतिनीतो बत पूर्वाश्रममातुलोन गेहम् ॥ १५५ ॥

पद्मपाद — हे भगवन् ! इस तीथयात्रा के प्रसङ्ग में में क्रिकेट भगवान् रङ्गनाथ का दर्शन कर रास्ते में लौट रहा था। राहित् भगवान् रक्षणाय के मामा मिले श्रीर उन्होंने मुक्तसे बड़ा श्रतुनय-विनय

अहमस्य पुरो भिदावदेन्दे।रपि पूर्वाश्रमवासनानुबन्धात्। अप्ठं भवदीयभाष्यटीकामजयं चात्रकृतानुयागमेनम्॥

मेरे मामा भेदवादी मीमांसक थे। उनके सामने भी मैंने का भाष्य की टीका पढ़ सुनाई। इसमें मेरा कोई दोष न था। पूर्व कार्य की (संन्यासी बनने के पहले की अवस्था ) जो मेरी वासना श्री मेरे मामा हैं, उसी के अनुरोध से उनके अद्वादी होने पर भी की टोका उन्हें पढ़ सुनाई अौर उन्होंने जब कभी शङ्का की स्व की जीत भी लिया ॥ १५६॥

दग्धमुद्रमुखमुद्रणमन्त्रेध्व स्ततक्रगुरुकावित्तन्त्रैः।

वर्मितो निगमसारसुधाक्तिमातुलं तमजयं तव स्कैः॥ १७

हे भगवन् , आपकी सूक्तियाँ अपने मर्त के निराकरण के कारण के मारे लाल-लाल नेत्रवाले भेदवादियों के मुख-मुद्रण करते हैं। महामन्त्र हैं। न्याय, मीमांसा तथा सांख्य दरीन के वे बता वाली हैं। वेदान्त-रूपी सुधा से ये सिक्चित हैं। श्रापकी इन हैं को अपना कवच बनाकर मैंने अपने मातुल का शाबार्य के कर दिया ॥ १५७ ॥

खड्गाखड्गिविहारकरिपतरुजं काणादसेनामुले शस्त्राशस्त्रिकृतं अमं च विषमं पश्यत्पदानां परे। यष्टीयष्टिभवं च कापिलवले खेदं मुने तावकै

म्कें योक्तिकवं शमीक्तिकमयैनिऽऽपद्यते वर्मितः

रात नुपटे

हे श्राचार ! श्रांपके वचन युक्तिक्रपी माती से समा आदमी इन वचनों से अपने के। सुरित्तर खता है हसे कि मैंने इन

市

इन स्में श्री में ग

का अवसर नहीं आता। करणाद की सेना के प्रिति होने पर भी तलवार के चलाने से जे। शरीर में घाव कि होने पर भी तलवार के चलाने से जे। शरीर में घाव कि है उसे पीड़ा नहीं उत्पन्न होती। गौतम की अकियों से वह क्वा है परन्तु हथियारों के चलाने का परिश्रम उसे नहीं होता। किपल कि अनुवाधियों के साथ वह डटा रहता है परन्तु उसे लाठालाठों के विश्व अनुवाधियों के साथ वह डटा रहता है परन्तु उसे लाठालाठों के विश्व अनुभव नहीं होता। आपके वचन उस हद कवच के समान कि असे धारण कर के ई भी मनुष्य वाग्युद्ध में प्रवल शत्रुओं का पूर्व का आविला कर सकता है।। १५८॥

श्रेष ग्रय गृदहृदो यथापुरं मा-

मिनन्द्याऽऽहितस्रत्क्रियस्य तस्य।

त्रिधसद्भ निधाय भाष्यटीका-

पहमस्याऽऽयमशङ्कितो निशायाम् ॥ १५९॥ इस पराजय के अनन्तर वे बड़े सत्कार के साथ मुक्ते अपने नगर
श्री वार्षे। उनका हृदय पराजय की आग से छिपे छिपे जल रहा था।
कार्षे इसकी तिक भी खबर न थी। उनके घर मैंने यह भाष्य-टीका
विशे और बिना किसी शङ्का के तीर्थाटन के लिये चल पड़ा॥ १५९॥
यार्थे यार्थेयनित्यदुग्रफाल-

ष्वतन्द्रवालकरालकीलजालः । दहनोऽधिनिशीयमस्य धाम्ना

बत टीकामिप भस्मसादकार्षीत् ॥ १६०॥

वत टीकामिप भस्मसादकार्षीत् ॥ १६०॥

वत टीकामिप भस्मसादकार्षीत् ॥ १६०॥

वत टीकामिप भस्मसादकार्षीत् ॥ १६०॥

वत टीकामिप भस्मसादकार्षीत् ॥ १६०॥

विकास समान कराल प्रतीत होती थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होती थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होती थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होती थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होती थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत होता थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। उस विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थीं। अप विकास का समान कराल प्रतीत थ

[ Bul 13 ] अदहत् स्वगृहं स्वयं हताशो विमतग्रन्थमसौ विद्राष्ट्रकामा मितमान्यकरं गरं च भैक्षे व्यिषतास्येति विजृम्भते सम्बाताः

चारों ऋोर यह बात फैली हुई है कि हमारे मामा ने शाबाने हैं। जित होकर विरोधी मत के प्रन्थ की जला डालने की प्रवल हिंदू अपने घर में स्वयं आग लगा ली और मेरी बुद्धि के मन्द वन क के श्रमिप्राय से उसने मेरे भोजन में विष डाल दिया॥ १६१॥

अधुना धिषणा यथापुरं ने। विधुनाना विश्वयं प्रसादमेति। विषमा पुनरीहशी दशा नः

किम्रु युक्ता भवदङ्घिकिङ्कराणाम्॥ १६२॥ इस समय मेरी प्रतिभा संशय के। दूर कर उतनी प्रसन्न नहीं हो है जिस प्रकार वह पहिले हुआ करती थी। मेरी दशा बड़ी दबके में आपके चरण का सेवक ठहरा। क्या ऐसी विषम दशा में उपयुक्त है ? ॥ १६२ ॥

ायं व

174

ति ह

Ma

3

-

राष्ट्र

कि में

爾

गुरुवर तव या भाष्यवरेएये व्यरचि मया ललिता किल इति:। निरतिश्योज्ञ्बलयुक्तियुता सा पथि किल हा विननाश कुशारी॥ १६३॥ जा

हे गुरुवर ! त्रापके सुन्दर भाष्य के ऊपर मैंने जो लिल वृति थी वह अत्यन्त उज्ज्वल युक्तियों से भूषित है। कर अपनी झ्रा को दित फैला रही थी। बड़े दुःख की बात है कि ऐसो सुन्दर शेव जलकर सदा के लिये नष्ट हो गई ॥ १६३॥

भयतेऽहं पुनरेव युका तां प्रविधातुं बहुधाकृत्यत्तः। न यथापूर्वमुपक्रमते ताः पदुयुक्तीर्भगवन् मम बुद्धिः वना क्ष

के हिर्म की फिर उसी प्रकार से लिखने के लिये अनेक बार कि किया। परन्तु हे भगवन् ! मेरी बुद्धि पहिले के समान सुन्दर कियों के रखने में समर्थ नहीं होती ॥ १६४॥

ह्यापारावारं तव चरणकोणाप्रशरणं

गता दीना द्नाः कति कति न सर्वेश्वरपदम्।

गुरो मन्तुर्नन्तुः क इव मम पापांश इति चेत्

पृषा मा भाषिष्ठाः पद्कमत्तिचित्तिविधिरसौ ॥ १६५ ॥
हे भगवन् ! आपके चरण का के।ना कृपा का अथाह समुद्र है।
की शरण में जानेवाले न जाने कितने दीन और खिन्न पुरुषों ने सर्वे स्पर्द प्राप्त कर लिया है। हे गुरुवर ! मैं सदा आपका अभिवन्दन के।
हे स्वाला हूँ। मुक्तसे कौन यह घोर अपराध हो गया है ? यदि यह कोई पही तो उसे भी अब तक नष्ट हो जाना चाहिए था क्योंकि आपने स्वाला के कि गुरु के चरण-कमल की चिन्ता हो पापों के। दूर करती

भाषा के गुरुक चरण-क्रमल की चिन्ता ही पापों के दूर करती स्थापह आपका वचन रेंग्रे विषय में मूठा सिद्ध होगा ?॥ १६५॥

विवादिनमेनमार्थपादः करुणापूरकरम्भितान्तरङ्गः।

स्वाब्यिसखैरपास्तमोहैर्वचनै: सान्त्वयित स्म वल्गुवन्धै: १६६ इत वचनों को सुनकर आचार्य के हृदय में कहणा की बाढ़ उमड़ है। उन्होंने सुधा के समान मीठे, मोह की दूर करने में निपुण और अपने सुन्दर वचनों के द्वारा शिष्य की शान्त करना शुरू किया ॥१६६॥

विषा वत कर्मणां विषाको विषमोहोपमदुर्निवार एकः । वर्षे दितः प्रथमं मयाऽयमर्थः कथितश्चाङ्ग सुरेशदेशिकीय ।।१६७॥ शहर कर्मों का विषाक बड़ा ही विषम होता है। वह तो विष से किया है। इतना बलवान् है कि वह कठिनता से रोका किया है। क्या किया जाय ? कर्मों का फल भोंगना ही पड़ता है। मैंने ११

K

रृप

पूर्व शृङ्गक्ष्माघरे मत्समीपे प्रेम्णा याऽसौ वाचिता पश्चपादी। सा मे चित्तानापयात्यद्य शोको याताच्छीन्नं तां विवेत्यालां

पहले तुमने शङ्करी पहाड़ के ऊपर पञ्चपादिका के बहे में है है कर सुनाया था। वह मेरे चित्त में इतनी गड़ गई है कि नहीं स्थे जान्नो, शोक दूर करो श्रीर शीन उसे लिख लो ॥ १६८॥

त्राश्वास्येत्यं जलजचरणं भाष्यकृत्पञ्चपादी-

माचलयौ तां कृतिम्पहितां पूर्वयैवाऽऽनुप्रवी नैतिचित्रं परमपुरुषेऽच्याहतज्ञानशक्तौ

तस्मिन् मूले त्रिश्चवनगुरौ सर्वविद्यामहत्तेः॥॥

इस प्रकार पद्मपाद के। आश्वासन देकर आचार्य ने उस पश्चार्व का ठीक आनुपूर्वी से कह सुनाया। इसमें आश्चर्य करने की केंद्र नहीं है। क्योंकि आचार्य वह परम पुरुष हैं जिनकी ज्ञान-शकि का है तथा जिनसे सब विद्याएँ प्रवृत्त हुई थीं ॥ १६९ 🛭

प्रसभं स विलिख्य पञ्चिपादीं परमानन्द्भरेण पद्मपादः। चद्तिष्ठद्तिष्ठद्भ्यरोदीत् पुनरुद्गगयति तु स्म वृत्यिति स्म

पद्मपाद ने बड़े आनन्द से पञ्चपादिका की लिख डाला। वेह से उठ खड़े हुए, रोने लगे, बारम्बार गाने और नाचने लगे॥ 🕬 🤋 कविताकुश्वोऽय केरल्स्माकमनः कश्चन राजशेखराह्या

मुनिवर्यममुं मुदं वितेने निजकौटीरनिघृष्ट्रपन्नखाम्यः ॥ ११

इसके अन-तर कविता-कुशल केरल के राजा राजरोबर है मस्तक के रहों के। मुनि के चरणों पर मुकाया जिससे मुनि

प्रसन्न हुए ॥ १७१ ॥

मयते किम्र नाटकत्रयी सेत्यमुना संयमिना ततो तिस्क अयमुत्तरपाददे प्रभादादनी साऽऽहुतितामुपागतेति ॥

विद

मुवि ग

面

irth

विवाज शङ्कर ने पूछा कि कहिए, आपके तीनों नाटक संसार में क्षित तो हैं ? राजा ने कहा कि मेरी असावधानी से वे तीनों म से हू

विश्व । पितां मुनीन्दुना तां विलिखन्नेष विसि विपयेऽय भूपः। ह कि करवाणि किंकरे। उहं वरदेति प्रणमन् व्यक्तिज्ञपच ।।१७३। शहूर ने तीनों नाटकों के। अपने मुख से कह सुनाया। उनके। विवा विकास के बाद राजा के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। प्रणाम कर उन्होंने ह्म कि हे भगवन् ! में आपका दास हूँ । कहिए क्या आज्ञा होती है १७३ य कालटिनामकाग्रहारा द्विजकर्मानिवकारियोऽद्य शप्ताः। श्राचार्य ने इस पर कहा कि हे राजन्! कालटो प्राम के रहनेवाले

कें का मैंने ब्राह्मण-कर्म का अनिवकारी होने से शाप दिया है। क अब मारको भो उनके साथ वैसा ही बर्ताव करना चाहिए॥ १७४॥

बाङ्घौ प्रतिपद्य नष्टविद्वति तुष्टे पुनः केरल-

क्ष्मापालो यतिसार्वभौमसविधं प्राप्य प्रणम्याञ्जसा 🗫 त्रा तस्य मुखात् स्वनाटक्वराएयानन्द्रपायानिघौ मञ्जंस्तत्पदपद्मयुग्ममनिशं ध्यायन् प्रतस्ये पुरीम्।।१७५॥

अपनी नष्ट हुई टीका के। फिर से पाकर पद्मपाद प्रसन्न हुए श्रीर केरल ह्या मिराना आचार्य के मुख से अपने नष्ट हुए, तीनों नाटकों को पाकर । ११ विन्त-सागर में निमम हो गया। आचार्य के चरण-क्रमलों का ध्यान त्रे विहुए वह अपनी नगरी की लौट गंया ॥ १७५॥

इति श्रीमाघवीये तत्तीर्थयात्राटनार्थकः। संक्षेपशङ्करजये सर्गोऽजिनि चतुर्दशः॥ १४॥

माधनीय राङ्कर-विजय में पद्मपाद की तीर्थयात्रा का वर्णन करनेवाला चौद्ह्वाँ सर्ग समाप्त हुआ।



श्राचार्य शङ्कर का दिग्विजय

भेख

M

बाये

TIP

N.

अय शिष्यवरैर्युतः सहस्रेरचुयातः स सुधन्वना च राह्ना ककुभो विजिगीषरेष सर्वाः प्रथमं सेतुग्रदारघीः पतस्ये॥

इसके अनन्तर उदारबुद्धि शङ्कर, राजा सुधन्वा और असी विद्यार्थियों सहित, दिशास्त्रों की जीतने की इच्छा से सेतुक्य है चले ॥ १ ॥

अभवत् किल तस्य तत्र शाक्तीर्गिरिजाचिकपटान्मधुपसके निकटस्थवितीर्णभूरिमे।दस्फुटरिङ्खत्पदु युक्तिमान् विवाह

वहाँ पर बहुत-से शाक्त लोग रहते थे जो देवी की पूर्वा शराब पीने की ही परम धर्म सममते थे। उन लोगों से गई भारी विवाद हुआ। इसमें छन्होंने निपुशा युक्तियाँ देका का खरडन किया। युक्तियाँ ऐसी अनूठी थीं कि जिन्हें सुन की रहनेवाले लोग त्रानन्द से गद्गद ही गये।। २॥

स हि युक्तिभरैविश्राय शाक्तान् प्रति वाग्व्याहरणेडिंग तार्ग दिजजातिबहिष्कृताचनार्यान्दकरोळ्ळोकहिताय कर्मसेतुर् とうううしょ

हा ।

सकी

हिं

डि

T

बाबार्य ने युक्तियों की इतनी बौछार की कि शाक्त लोगों की बोलती हिंगई। ये त्राह्मण लोग, अपने हीनाचरण के कारण, जाति से क्षित थे। इस प्रकार त्राचार्य ने लोक के कल्याए के लिये शाकों । प्राजय कर एक आदर्श चपस्थित किया ॥ ३॥

श्रभिपूज्य स तत्र रामनाथं सह पाण्ड्यै: स्ववशे विधाय चोलान्। द्रविडांश्च ततो जगाम काश्चीं

नगरीं हस्तिगिरेर्नितम्बकाश्चीम् ॥ ४ ॥

वहाँ पर उन्होंने रामेश्वर की पूजा की। पाएड्यों के साथ चील तथा हिंदु देश के लोगों की अपने वंश में किया। अनन्तर हस्तिगिरि की मता पर अवस्थित काञ्ची नगरी में गये॥ ४॥

इरवाम स तत्र कारियत्वा परविद्याचरणानुसारि चित्रम्।

थे ॥ श्वार्य च तान्त्रिकानतानीद्भगवत्याः श्रुतिसंपतां सपर्याम् ॥५॥ यपते ह वहाँ पर शङ्कर ने परविद्या के आचरण के अनुकूल एक विचित्र मन्दिर त्य से नवाया। तान्त्रिकों के। वहाँ से दूर भगाकर भगवती की श्रुति **श्**रेति ल वैदिक पूजा की प्रतिष्ठा की ॥ ५ ॥

निष्पादसरोजसेवनायै विनयेन स्वयमागतानवाऽऽन्ध्रान्।

भ्रुपृत्व स वेंकटाचलेशं प्रियापत्याऽऽप विदर्भराजधानीम् ॥६॥ बा क्तकें चरण-कमल की सेवा करने के लिये बहुत से आन्ध्र लोग गरे। उन पर आचार्य ने अनुप्रह दिखलाया। वेङ्कटाचल का पाम कर वे विद्भ की राजधानी में पहुँचे (जिसे आज कल बार,कहते हैं ) ॥ ६ ॥

भिगम्य स भक्तिपूर्वमस्यां कृतपूजः क्रयुकैशिकेश्वरेण। निनिशिष्यनिरस्तदुष्टबुद्धीन् व्यद्घाद्ग् भैरवृतन्त्रसावलम्बान् ॥७॥

[ BA KIN विदर्भ के राजा ने भक्तिपूर्वक आचार्य की पूजा की। भैरव तन्त्र के माननेवाले बहुत से भक्त थे। उनकी अपने शिक्षे परास्त कराकर शङ्कर ने वैदिक सार्ग की स्थापना की ॥ ७॥

श्रमिवाद्य विदर्भराडवादीदय कर्णाटवसुन्धरामियासुम्। भगवत् बहुभिः कंपालिजालैः स हि देशो भवतामगम्बह्या ॥

ब्रब ब्रांचार्य कर्णाटक देश में जाने की तैयारी करने लगे। कि राज ने निवेदन किया कि हे अगवन् ! उस देश में कापालिकों ने का जाल बिछा रक्खा है इसलिये आप वहाँ न जाइए। आपरे ह लायक वह देश नहीं है।। ८।।

न हि ते भगवद्यशः सहन्ते निहितेष्याः श्रतिषु ब्रवीम्यतेष श्रहिते जगतां सम्रुत्सहन्ते महितेषु प्रतिपक्षतां वहन्ते ॥१॥

म

बह

**W** :

न्

स्म

桐

स्याः

值

निर्

विष

वे लोग वेद से वड़ी ईव्यों करते हैं। इसलिये वे आपके वा सह नहीं सकते। वे संसार के अमङ्गल की सदा कामना क्या हैं और महान् पुरुषों का संदा विरोध करते हैं। मेरे आप्रहब कारण है।। ९।।

# क्रकच कापालिक का वर्णन

इतिवादिनि भूमिपे सुधन्वा यतिराजं निजगाविष्णप्या मिय तिष्ठति कि भयं परेभ्यस्तव भक्ते यतिनाय पामरिका

विदर्भराज के वचन सुनकर धनुष-बाग् चढ़ाकर राजा सुन शङ्कर से कह ि हे चतिराज ! जब तक में आपका भक्त हैं इन पामरों से डरने की क्या आवश्यकता है॥ १०॥

अय तीर्थकराग्रणीः मत्रस्ये किल कापालिकजातकं विकी निशमय्य तमागतं समागात् क्रकचो नाम कपालिदेशिक्ष

अतन्तर शास्त्रकारों के अप्रयों शङ्कर ने कापालिकों के जा ल की छिन्न शिष्य अति के लिये प्रस्थान किया। उस देश में क्रकच नामक कापालिकों का ह्या रहता था। वह शङ्कर केा आया हुआ जानकर, उनसे भेंट करते हेलिये आया ॥ ११ ॥

का । विकाननभस्मनाऽनु लिप्तः कर्संप्राप्तकरोटिरात्तश्रुलः।

हिती बहुभिः स्वतुल्यवेषैः स इति स्माऽऽह महामनाः सगर्वः १२ श्मशान का भस्म उसने अपने शरीर प्र मल रक्का था; हाथ में रें ने ह ।।।।। अपने की खोपड़ी विद्यमान थी; दूसरे हाथ में उसने त्रिशूल के। धारण ब्या था। इसी तरह के वेशवाले अनेक लोग उसके पीछे-पीछे चल हेथे। वमएड से भूमता हुआ वह आचार्य के सामने आयां॥ १२॥ ताञ्च

गितं धृतमित्यदस्तु युक्तं श्चि संत्यच्य शिरःकपालमेतत्। 91 ह्याश्चि खर्परं किमर्थं न कथंकारमुपास्यते कपाली ॥१३॥ है आचार्य, इस भस्म का धारण करना उचित है। परन्तु पवित्र क्या सुरह के छोड़कर यह मिट्टी का बना हुन्ना खप्पर त्राप क्यों धारण ह ब मिरहे हैं और भैरव की उपासना आप क्यों नहीं करते ?॥ १३॥ ००० गर्गार्षकुशेशयरलब्ध्वा रुधिराक्तर्मेष्टुना च भैरवार्चाम्। भया समया सरोच्हाक्ष्या कथमाश्चिष्टवपुर्भुदं प्रयायात् ॥१४॥

. ख़न से भरे हुए नरमुएड-रूपी कमलों से और शराब से भगवान् विन की विना पूजा किये हुए, कमलनयनी सुन्दरी से आलिङ्गित होकर वा कोई मनुष्य आनन्द पा सकता है ?॥ १४॥

क्षा विषयित भैरवागमानां हृद्यं कापुरुषेति तं किनिन्छ। निर्यासयदात्मवित् समाजात् पुरुषैः स्वैरिकारिभिः सुधन्वा॥१५॥ सि प्रकार जब क्रकच अपने आगम के रहस्य की सम्फ्रा रहा था सि प्रकार जब क्रकच अपने आगम क रहर अपने अपि-विकास सुधन्वा ने कापुरुष कहकर उसकी निन्देश की और अपने अधि-

अवापा न कापुरुष गर्व । वहाँ से निकाल बाहर किया ॥ १५॥

[ By k] मृकुटीकुटिलाननश्र लोष्ठः सितमुद्यम्य परश्वधं स मूर्लः। भवतां न शिरांसि चेद्विभिन्द्यां क्रकचो नाहमिति व वन्नवासी

इस अपमात से उसकी भ्रुकुटी तन गई। श्रोठ काँपने को के के मारे नेत्र लाल हो गये। उस मूर्ख ने स फेर परशु उठाकर प्रतिह्या यदि में आप लोगों के सिर की छिन्न-भिन्नांन कर डालूँ तो मैं कक्त ब इतना कहकर वह चला गया।। १६॥

क्रकच और श्राचार्य का शासार्थ

त्र

रुषितानि कपालिनां कुलानि प्रलयाम्भोधरभीकरारवाणि। अमुना प्रहितान्यतिप्रसंख्यान्यभियातानि समुद्यतायुषानि॥।

इसके बाद उसने ऋद हुए कापालिकों के मुख्ड का लड़ने की भेजा। वे इतने अधिक थे कि उनकी गिनती न हा सकती थी। स हाथों में हथियार चमक रहे थे ख्रौर वे लोग प्रलय काल के मेमं केस भीषण गर्जन कर रहे थे।। १७॥

अय विपकुतं भयाकुत्तं तद् द्रुतमात्तोक्य महारयः सुघना। कुपितः कवची रथी निषङ्गी घतुरादाय ययौ शरान् विष्न

तब महार्थी सुभवा है । इन्हें देखकर त्राह्मण लोग डर (गये। धारण कर, रथ् पर चढ़, धनुष-बाण लेकर लड़ने के लिये आगे आगा। श्रवनीभृति योधयत्यरींस्तांस्त्वरयैकत्र ततोऽन्यते। निष्ठका

क्रकचेन वधाय भूसुराणां द्रुतमासेदुरुदायुधाः सहस्र्॥ जब राजा एक त्रोर शत्रुत्रों से लड़ रहा था तब क्रक्व में मिति को मारने के लिये दूसरी तरफ हजारों हथियारबन्द कापालिकों के भेर त्रवलोक्य कपालिसंघमाराच्छमनानीकनिकाशमापतन्तर्। व्यथिताः प्रतिपेदिरे शरएयं शूर्णं शंकरयोगिनं हिनेत्र

यमराज की सेना के समान भयानक इस कापालिक-सह के ब्राह्मणों के हे।श-हवास जाते रहे। वे शरणागत-वत्सल योगी वि शंरण में गये ॥ २०॥ •

श्रीतोगरपिट्टशत्रिश्र छै: प्रजिधांसन् मृश्रमुिक्मताट्टहासान्।
श्रीतार्यं स चंकार भस्मसात्तानिजहुंकारसुवाऽिनना क्षणेन।२१
कापालिक लोग तलवार, तोमर, पट्टिश और त्रिश्लों से त्राह्मणों के।
श्रीति के लिये आये थे। आनन्दोल्लास से वे अट्टहास कर रहे थे। इन्हें
स्कर शङ्कर ने ऐसा हुङ्कार किया कि उसकी आग ने इन कापालिकां
स स्वाभर में भस्म कर दिया।। २१॥

हिंदि हैं सिम्बर्ग स्था स्था स्था स्था सिम्बर्ग स्था स्था सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्ग सिम्बर्

द्र क्रकचो हतान् स्वकीयानरुजाँश्च द्विजपुक्तवातुदीक्ष्य।

वा।

श्रीतमात्रविद्यमानचेता अतिराजस्य समीपमाप भूयः ॥२३॥

क्रकच ने जब देखा कि उसके अनुयायी तो नष्ट हो गये परन्तु त्राह्मिणें क्रवा में बाल भी बाँका नहीं हुआ तब उसके चित्त के। बड़ा खेद हुआ और

भिताश्रय पश्य मे प्रभावं फलपाप्स्यस्यधुनैव कर्मणोऽस्य ।
विक्रांति हस्ततले द्धत्कपालं क्षणपध्यायद्सौ निपीस्य नेत्रे ॥२४॥
विक्रांति हस्ततले द्धत्कपालं क्षणपध्यायद्सौ निपीस्य नेत्रे ॥२४॥
विक्रांति हस्ततले द्धतंक्ष्म । अस्ति हस्ति । तुन्हे अपनी करनी का फल अवश्य
विक्रांति हस्ततले द्धतं । सेरा प्रभाव देखे। तुन्हे अपनी करनी का फल अवश्य
विक्रांति हो विक्र विकास स्थान करने लगा ॥ २४॥

विषे परिप्रितं कपालं महिति ध्यायित् भैरवागमझे। विषिय तद्रधमधमस्या निद्धार समरति सम भैरवं च ॥२५॥

[ # h] [ वह भेरव तन्त्र का प्रकारड परिडत था। ध्यान करने के शराब से भरे हुई आधी खोपड़ी का वह पी गया और आधी का रहने दी और फ़िर भैरव का ध्यान करने लगा॥ २५॥

त्रय मर्त्यशिरःकपालमाली **ख्वलनख्वालजटा**ब्रहिश्स्ती। विकटप्रकटाट्टहासशाली पुरतः पादुरभून्महाकपाली ॥ २६॥ ए

इतने में उसके सामने नरमुएड की माला पहिने हुए, हाय में क्रिया लिये, विकट अट्टहास करते हुए, आग की लपट के समान लाक जटावाले महाकपाली भैरव प्रकट हा गये ॥ २६॥

तव भक्तजनद्रहं दशा संजिह देवेति कपालिना नियुक्त। कयमात्मिन में अपराध्यसीति क्रकचस्यैव शिरो जहार स्थान

उन्हें देखकर क्रकच ने कहा कि हे देव! आपके भक्तन है। करनेवाले इस शङ्कर के। दृष्टि मात्र से मार डालो। यह मुनग्रे ने कहा कि यह शङ्कर तो मेरे अवतार हैं। क्या तुम मेरे ही स्मानर द्रोह करते हा ? इतना कहकर भैरव ने क्रकच के सिर का काट सता। ग्रमिनामृषभेण संस्तुतः सन्नयमन्तर्धिमवाप देववर्यः। श्रिक्तिंऽपि किले कुले खलानामम्मानचु रतं दिनाः गरा

雅

R

न्

P

ग्र

T

गर्व

यतिराज शङ्कर ने भैरव की स्तुति की। भैरव अन्तर्धात है दुष्टों के नष्ट हे। जाने पर ब्राह्मणों ने आनन्दित होकर शङ्कर की पूर्व यतिराडय तेषु तेषु देशेष्विति पाषएडपरान् द्विजानियम श्रपरान्तमहाराचापकण्ठं प्रतिपेदे प्रतिवादिदर्पहन्ता॥ श

इस प्रकृर आजार्य ने भिन्न-भिन्न देशों में पाखरडी ब्राइडी इ किया। अनन्तर प्रतिवादियों के अभिमान की चूर करते पश्चिम समुद्र के पास पहुँचे ॥ २६ ॥ विल्लांस चलत्रङ्गहस्तैनद्राजोऽभिनयनिग्रव्यर्थे। अवधीरितदुन्दुभिम्वनेन प्रतिवादीव महान्महारवेण ॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

के कित प्रकार कोई प्रतिवादी गूढ़ अर्थ की प्रकट करता हुआ शासार्थ कि हार्यों से उसी प्रकार समुद्र चञ्चल तरङ्ग रूपी हाथों से दुन्दुमि वै ब्रावाज़ की तिरस्कृत करनेवाले गर्जन से किसी गम्भीर अर्थ की प्रकट वी। विष्कृता मुशोभित हो रहा था।। ३०।।

राह्तम्पवानयं जडात्मा सुमनाभिमीयतश्च पूर्वमेव ।

यमें मिन्युमुपेस्य स क्षयावानिव गोकर्णमुदारघीः प्रतस्थे ॥३१॥ वाता यह समुद्र जड़ है, इसमें अनेक भँवरें (अम ) उठती हैं, देवताओं

क्तं इसका मन्थन कर लिया है; इसलिये आचार्य ने समुद्र की उपेता

है। बिग्रीर गोकर्ण की स्त्रोर चले ॥ ३१॥

खालाह सरित्पति स तत्र त्रियमासाच तुषारशैलपुत्रयाः। का वेलसत्तममद्भुतार्थिचित्रं रचयामास भुजंगदृत्तरम्यम् ॥ ३२॥ मुनका गङ्कर ने समुद्र में स्नान किया और पार्वती-वहाम शिव की बड़ी हो संबंद सुवि भुजङ्गप्रयात छन्द में की ॥ ३२॥

बाबा। विषयी—शिवभुजङ्ग —यह चालीस पद्यों का स्तोत्र 'शिवभुजङ्ग' के नाम किंद है श्रीर नितान्त मञ्जुल है। इसके एक दा स्रोक नीचे दिये जाते हैं: ह

प्रा सिवासमायातदेवासुरेन्द्रानमन्मौलिमन्दारमालाभिषकम् ।

व है। नमस्यामि राम्भो पदाम्भो छहं ते भवाम्भो घिपोतं भवानीविभाव्यम् ॥

वृत्र निवन्यः शरएयः प्रपन्नस्य नेति प्रसीद स्मरन्नेव इन्यास्त दैत्यम् ।

मन्त्री वित् मकवात्सल्यहानिस्ततो मे दयालो सदा सिन्नेविहि॥

अयं दानकालस्त्वहं दानपात्रं भवानेव दाता त्वदन्यं न याचे। 138 मन्द्मिक्तमेव स्थिरां देहि मह्यं कृपाशील । शम्मो कृताथोंऽस्मि तस्मात्॥

भू तिनाद्यान्ति । त्यस्य पाह मक्ष क्षासायः । इतिपाद्यन्तमेनम्

विक्रिमाह्योऽधिगम्य स्वगुरुं संगिरते स्म नी बक्र एउस् ॥३३॥

क्षित्वर आचार्य जब अपने शिष्यों की वेदान्त पढ़ा रहे थे तब हर-

क विद्वान् अपने गुरु नीलकएठ के पास गया और उनसे शासे बनात्ना। ३३ ।।

शु

पह

### शैव नीलकएठ

भगवित्रह शङ्कराभिघाना यतिरागत्य जिगीषुरार्यपादान्। स्ववशीकृतभृष्टमण्डनादिः सह शिष्यैगिरिशालये समाते

हे भगवन् ! आपके। जीतने के लिये शङ्कर नामक एक सिंह हैं। उन्होंने कुमारिलभट्ट तथा मगडन आदि अनेक विद्वानों के लिया है। वे अपने शिष्यों के साथ शिवालय में ठहरे हुए हैं॥ श इति तद्वचनं निश्चम्य सम्यग्ग्रथितानेकनिबन्धरत्नहारः। शिवतत्परसूत्रभाष्यकर्ता प्रहसन् वाचमुवाच शैववर्यः॥ ३५

नीलकएठ अपने पासिंडत्य के लिये वड़े प्रसिद्ध थे। इहाँने अनेक निबन्धों की ही रचना नहीं की थी बलिक ब्रह्मसूत्र के उस परक भाष्य भी बनाया था। इस बात की सुनकर शैवों में क्रे के हँसते हुए बोले ॥ ३५ ॥

टिप्पणी-नीलंकराठ-वेदान्तसूत्रों पर श्रीकराठाचार के द्वार विशेष कण्ठमाष्य' है जिसमें शिवपरक न्याख्या की गई है। कुछ विद्वानों बीस क्षीकण्ठ' का ही दूसरा नाम 'नीलकग्ठ' था। कुछ लोग नीलक्छ है। का नामान्तर न मानकर भिन्न आचार्य मानते हैं। परन्तु एक बात बी हो देना त्रावश्यक है। नीलक एठ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त परम है परन्तु श्रीकर्ठ का सिद्धान्त विशिष्टाद्वेतवाद है। रामानुज के मत है। है कि जहाँ रामानुज ईश्वर की नारायण कहते हैं, वहाँ श्रीकण की बतलाते हैं। दार्शनिक दृष्टि में किसी प्रकार का मेद नहीं है। सरितां पृतिमेष शोषयेद्वा सवितारं वियतः प्रपातयेद्वा पटवत् सुरवर्त्म वेष्ट्येद्वा विजये नैव तथापि मे समर्थः

नीलक्एठ—यह समुद्र की सुर्खा सकते हैं, सूर्य के आक सकते हैं, कपड़े की तरह आकाश की घेर सकते हैं त्यापिये जीत सकते ॥ ३६ ॥

13

विर्विः

त्त्वसतिमस्च इचदकें मेम तर्के बेहु या विशीर्यमार्गम्।

इस्तैव मंत' निजं स पश्यत्विति जरपन्निरगादनस्पकोपः ॥३७॥ ाति । में परपद्म रूपी अन्धकार के भेदन करने में सूर्य के समान प्रतापशाली विष् अपने तर्कों से उनके मत की अभी छित्र-भित्र कर दूँगा। यह कहते निके हर वह कुद्ध होकर बाहर आये ॥ ३७॥

है। भ मित्रभृतितरङ्गितास्त्रिलाङ्गः स्फुटरुद्राक्षकलापकमकएउः।

गरिवीतमधीतसैवशास्त्रिर्मुनिरायान्तममुं ददर्श,शिष्यैः ॥ ३८॥ ॥ ३५ इनके शिष्यों के शरीर स फेंद भस्म से मानो तरिक्वत हो रहे थे। गले क्वी क्रांच की कमनीय मालाएँ लटक रही थीं। इन्होंने शैवशास्त्र का गाढ़ क्या था। ऐसे विद्यार्थियों से घिरे हुए नीलकएंठ के। आचार्य भेष्ठ के अपनी श्रोर श्राते हुए देखा ॥ ३८ ॥

प्रिमात्य महर्षिसंनिकर्षं कविरातिष्ठिपदात्मपक्षमेषः।

गुकतातकुतात्मशास्त्रतः प्राक्तपिलाचार्य इवाऽऽत्मशास्त्रपद्धा ॥३९॥

की सन शहर के पास जाकर उसने जपने मक की स्थापना उसी प्रकार की ह वेश जिस प्रकार शुकदेव के पिता वेदव्यास के द्वारा ब्रह्मसूत्र की रचती है की ग्रो हते आचार्य किपल ने अपने शास्त्र की स्थापना की थी॥ ३९॥

विशेष मगवन् अरामात्रमीक्ष्यतां तत्प्रयमं तु स्फुरदुक्तिपाटवं मे ।

हो कि देशिकपूंगवं निवार्य व्यवदत्तेन सुरेश्वरः सुधीशः ॥ ४०॥ हे भेगवन् ! आप च्या मात्र मेरी युक्ति की पटुता देखिए।

हा। वह से आचार्य के। रोककर सुरेश्वर नीलकएठ से शास्त्रार्थ करने लगे॥४०॥

शङ्कर और नीलकएठ का शासार्थ

नीलकएठ दैतवादी शैव हैं। उनकी आध्यात्मिक दृष्टि दैतवाद की है। के अद्वेतमत का खरहन उन्होंने अनेक युक्तियों से किया, परन्तु शङ्कर वे वनका ख्यडन अनेक प्रमाणों से कर अपने मत की प्रतिष्ठा की ।]

[ en h] सुमते तव कौशासं विजाने स्वयमेवैष मुनिः प्रतिव्रवीतु। इति तं विनिवर्य नीलकएठो यतिकएठीरवसंग्रुखस्तदं।

हे विद्वन् ! मैं तुम्हारे कौशल का जानता हूँ। यह तुम्हारे गुरू मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इस प्रकार नीलकएठ ने सुरेश्वर के रोक श्राचार्य शङ्कर के सामने श्राया ॥ ४१ ॥

परपक्षिवसावलीमराछैर्वचनैस्तस्य मतं चलएड दण्ही। श्रय नीलगलः स्वपक्षरक्षां जहद्देतमपाकरिष्णुरूचे॥ ४२॥

शङ्कर ने परपत्त के खरड़न करनेवाले वचनों से उसके मत का का कर दिया। इस पर नोलकएठ ने अपने मत की रहा न करते हुए क का खएडन आरम्भ किया॥ ४२॥

नीलकएड का पर्वपक्ष

**H** 

प्रशमिस्तदसीति यस्त्रयीकैः कथितोऽर्थः स न युज्यते लिहिः अभिदा तिमिरप्रकाशयोः कि घटते हन्त विरुद्धधर्मवत्वात हिं

नीलकएठ — हे स्वामिन् ! उपनिषद् काः जो 'तत्त्वमित' वास ्डस्का त्रापने जीवन और ईश्वर की एकतापरक त्रर्थ बतलाय क्रि परन्तु यह अर्थ किसी प्रकार भी उपयुक्त नहीं होता। जीव और है में परस्पर-विरोधी धर्म रहते हैं। ऐसी दशा में दोनों की एकता है प्रकार से भी नहीं घटती। क्या कभी प्रकाश और अन्यक्त

अभित्रता मानी जा सकती है ? ॥ ४३॥ रवितत्प्रतिबिम्बयारिवाभिद्ग घटतामित्यपि तत्त्वता न वांगी मुकुरे प्रतिबिक्निबतस्य मिथ्यात्वगतेच्यीपशिवादिदेशिकोल्ला

यह कहना भी ठीक नहीं है कि जिस प्रकार सूर्य और समी विम्बों में श्रमिन्नता है उसी प्रकार की श्रमिन्नता जीव श्रौर ईवर है। आचार्य ज्योमशिव के अनुसार द्पेश में प्रतिबिन्धित पुर्व असत्य है। अतः दोनों में अभिन्नता नहीं हो सकती॥ ४४॥ हिण्या— व्यामशिव श्राचार्य—वैशेषिक दर्शन के एक विशिष्ट असी थे। टीक्डकार का यह कथन कि ये पाशुमत के श्राचार्य थे, विश्वांत श्राचार्य थे। टीक्डकार का यह कथन कि ये पाशुमत के श्राचार्य थे, विश्वांत श्राचार्य थे। देव क्योंकि इनके प्रत्य में पाशुपत-मत के तिदान्तों का खरहन किया श्री है। ये शैव-तिदान्त के माननेवाले थे। इन्होंने प्रशस्तपाद माध्य की लेकिनी नामक टीका लिखी है। उदयनाचार्य ने किरणावली में श्रीचार्याः" कहकर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली. की टीका में माध्य के श्रीचार्याः कहकर तथा राजशेखर ने न्यायकन्दली. की टीका में माध्य के श्रीचार्याः में इन्हीं का नाम सबसे पहले उिल्लिखत किया है। ये दशम शतक श्रीचार्याः स्थान थे। प्रतिविम्ब के विषय में जिस मत का उल्लेख इस कि में है वह उनकी व्यामवती में नहीं है।

क्कारस्यमुखस्य विञ्ववक्त्राद्भिद्या पार्श्वगत्तोकतोकनेन। शिविक्रिकतमाननं सृषा स्यादिति भावत्कमतानुगोक्तिका च ४५

द्रिंग में प्रतिबिन्वित होनेवाला मुख विम्ब-मुख से सचमुच भिन्न है, कि केवल मेरा ही मत नहीं है किन्तु आपके अनुयायो लोगों का कथन भी विश्व है। इसका मुख्य कारण यह है कि पास खड़े होनेवाले लोग द्र्पण वास विश्व कि असली मुख से भिन्न ही अनुभन करते हैं। इस-वार्य कि प्रतिबिन्वित मुख के असली मुख से भिन्न ही अनुभन करते हैं। इस-वार्य कि प्रतिबिन्वित मुख असल्य है, यह मत आपको भी सम्मत है।। ४६॥

विकास विकास किया किया स्वरसार्वे इविरुद्ध धर्म बाधात्।

त्मा निम्ना निम्ना स्थारित स्थार स्थार सर्वज्ञ है, ये दोनों (मृद्रु तथा सर्वज्ञता) जीव अल्पज्ञ है तथा ईश्वर सर्वज्ञ है, ये दोनों (मृद्रु तथा सर्वज्ञता) जीव अल्पज्ञ है तथा ईश्वर सर्वज्ञ है, ये दोनों (मृद्रु तथा सर्वज्ञता) जीव अल्पज्ञ है के माथिक हैं। ये परस्पर विरुद्ध होने से बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कारण है कि जीव और ईश्वर में इन बाधित विरुद्ध धर्मों के कारण है कारण है कारण है। अतः जीव और ब्रह्म की अभिन्नता बाधिता है। यह वेदान्त मत यथाय नहीं है। अद्ध ॥ विरुद्ध पान हो है। यह वेदान्त मत यथाय नहीं है। अद्ध ॥ विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात । विरुद्ध पान हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो है। स्थात हो

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

[ BI ] जो बात सैकड़ों प्रमाणों से सिद्ध की गई है उसका वाध क्यापि है हो सकता। जीव श्रीर ब्रह्म के धर्मों की भिन्नता श्रीर विवेदता है चादि अनेक प्रमार्गों से सिद्ध है। ऐसी दशा में वे कथमि वाकिश हो सकते। त्रीर बाध न होने के कारण उन्हें मायिक क्षा नितरां अनुचित है। ऐसी दशा में भी यदि बाध स्वीकार किया के तो जगत् से भेद का सदा के लिये बिदाई ही देनी पड़ेगी। खहात लिये गो और अश्व पर विचार कीजिए। इन देानों में रहते विरुद्ध धर्म 'गोत्त्र' श्रौर 'श्रश्वत्व'। इन विरुद्ध धर्मों के गरिका माना जायेगा तो अश्व और गो के स्वरूप में एकत्व होने लगेगा। पदार्थों के। हम प्रत्यच रूप से भिन्न पाते हैं उनमें भी इस रीहि है बाध्य होकर अभिन्नता माननी पड़ेगी। इस प्रकार व्यावहारिक का नाना प्रकार के अनथीं के होने की सम्भावना उपस्थित हो जो त्रतः त्रद्वेतवाद की युक्ति नितान्त त्रप्राह्य है।। ४७॥ P यदि मानगतस्य हानिष्छं न भवेत्तर्हि न चेश्वरोऽहगरिगा इति मानगतस्य जीवसर्वेश्वरभेदस्य च हानमप्यभीष्टम्॥ ्र यदि प्रत्यचादि प्रमाणों के द्वारां त्र्यवगत वस्तु का त्याग त्रमीर है तो जीव और ईश्वर के परस्पर भेद का त्याग भी कथमि म नहीं हो सकता। क्योंकि यह भेद प्रत्यच सिद्ध है। प्रत्येक ना थह निजो अनुभव है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ। अतः प्रत्यत्त अनुभव है जिस भेद के। प्रत्येक व्यक्ति सिद्ध कर रहा है भला उसका अपता मिप किया जा सकता है ? अतः प्रत्यन्त प्रमाण के द्वारा सिंद्र कि कारण जीव और बंहा में भेद ही है। अभेद का लेश भी नहीं इति युक्तिश्रतैः स नीलकएठः कविरक्षोभयदद्वितीयपत्र निगमान्तवचः प्रकाश्यमानं कलुभः पद्मवनं यथा मुझ् इस प्रकार नीलकएठ ने सैकड़ों युक्तियाँ देकर उपित्रह है पर के द्वारा प्रकाशित किये गये अद्वेत मत का उसी प्रकार खर्डन

प्रकार हाथी का बच्चा खिले हुए कमल-वन के। छिन्त-भिन्त कर्वे

विष्

वित है

हैवा

विद

हिस्स

वे हैं

म्य तीलगलोक्तदोषजालो भगवानेवमवाचदस्तु कामम् ।
म्य तत्त्वमसीति संपदायश्रुतिवाक्यस्य परावरेऽभिसंधिम् ॥५०॥
तीलकएठ के देशों के। सुनकर श्राचार्य ने कहना शुरू किया—
क्लमसि' वाक्य का ब्रह्म में क्या श्रभिप्राय है १ इसको में सम्प्रदाय के
मनुसार कहता हूँ, सुनिए ॥ ५०॥

# शङ्कर का सिद्धान्त-पक्ष

ति वाच्यगता विरुद्धताधीरिह सोऽसावितिवद्विरेषिहाने।

प्रिवरोधि तु वाच्यमाददेश्ययं पदयुग्मं स्फुटमाह के। विरोधः ॥५१

जिस प्रकार 'सोऽयं' इस वाश्य में वाच्य अर्थ के विचार करने पर

कितियेष दिखलाई पड़ता है, परन्तु लक्ष्यार्थ में किसी प्रकार विरोध

किती है, 'तत्त्वमिं वाक्य की भी ठीक यही दशा है। वाच्य अर्थ में

कियेष है परन्तु लक्ष्यार्थ में अविरोध ॥ ५१॥

विष्णी—मागवृत्ति लच्णा के लिए द्रष्टव्य ३५६ एष्ठ पर दी गई टिप्पणी।
पिर्वे विदेशक्तमितप्रसञ्जनं भा न भवेनो हि गवाश्वयाः प्रमाणम्।
पिर्वे विदेशक्तमितप्रसञ्जनं भा न भवेनो हि गवाश्वयाः प्रमाणम्।
विदेशक्तिमितप्रसञ्जनं भा न भवेनो हि गवाश्वयाः प्रमाणम्।
विदेशकार सिद्ध नहीं होता, क्योंकि 'गो' और 'श्रश्व' में श्रिमन्नता विदेशकानेनोला प्रमाण कोई भी नहीं है। परन्तु ब्रह्म और जीव की एकता विदेशकानेनोला तो स्वयं उपनिषद् का तत्त्वमित वाक्य ही है। ऐसी द्रा विदेश श्रिम से जान के द्रारा अभेद होने का श्रवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश श्रिम से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं विदेश से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो नहीं से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से अवसर हो से

विष्यसमस्तवित्त्वधर्मान्वितज्ञीवेश्वरक्षपतोऽतिरिक्तम् ।

परिनिष्ठितं स्वरूपं बत नास्त्येव यतोऽत्र लक्षणा स्यात्५३
नीलकण्ठ—जीव सदा अल्पज्ञता से मण्डित है और ईश्वर सर्वे इता,
से सदा अन्वित है। इस स्वरूपं की छोड़कर जीव और ईश्वर

一時間 का कोई स्वभावसिद्ध अन्यरूप विद्यमान ही नहीं है। आ का कोइ स्वभाषाण्य ष्ट्रार्थ के। छोड़कर लच्च्या करने का प्रसङ्ग ही नहीं श्राता। सिर्वे वृत्ति तम्रणा मानना नितान्त अनुचित है ॥ ५३॥

इति चेन्न समीक्ष्यमाणजीवेश्वरक्षपस्य च कल्पित्त्युक्त्या तद्धिष्ठितसत्यवस्तुने।ऽद्धा नियमेनैव सद्।ऽभ्युपेयतायाः॥

शङ्कर—यह आपका कथन बिलकुल ठीक नहीं है। कीर ईश्वर का जो स्वरूप हमारे अनुभव में आता है वह उसी प्रकार है जिस प्रकार रजत में दिखलाई देनेवाला शुक्ति का रूप। स्व से ये दोनों कल्पित हैं। इनका जो अधिष्ठान है वही वस्तु वालिक शुक्ति का अधिष्ठान रूप जिस प्रकार रजत ही सत प्रकार मृद्ता तथा सर्वेज्ञता का अधिष्ठान-रूप चैतन्य ही वस्तुता सम्म श्रतः जीव श्रीर ईश्वर का इस कल्पित रूप से पृथक् एक सल-ता इसे त्रापका मानना ही पड़ेगा ॥ ५४ ॥

भवताऽपि तथा हि दृश्यदेहाद्यहमन्तस्य जदत्वमभ्युपेग्। पैरिशिष्टमुपेयमेकरूपं नतु किंचिद्धि तदेव तस्य रूप् ॥

यह अद्वेत वेदान्त का ही सिद्धान्त नहीं है। आप भी हो हैं। आप भी श्रहङ्कार से युक्त इस दृश्य देह की जहंही क इसको छोड़कर जीव का परिशिष्ट रूप जो कुछ है वही सम्बाह यह तो श्रापको मानना ही पड़ेगा ॥ ५५ ॥

देख

निड

जगतोऽसत एवमेव युक्त्या त्वनिरूप्यत्वत एव किंगिति तद्धिष्ठितभूतरूपमेष्यं नजु किंचिद्धिं तदीश्वरस्य सत्

इसी युक्ति से अनिर्वचनीय हैं ते के कारण यह जात् भी ं इस जगत् का अधिष्ठानमूत ईश्वर का जो स्वरूप है वहीं है इसे ता मानना ही पड़ेगा ॥ ५६॥

विक्र विविध्य स्वाविष्ट श्रुतिगोभयस्व रूपे निरुपाधी न हि मौड्यसर्विन्ते ।

विक्र विविद्य स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वाविष्ट स्वावि

ति हिगोचर नहीं होती ।। ५७ ॥ निक्षिया यथार्थतायां निक्षयं भेदहशः श्रुतिक्रवीतु ।

स्वारीतहराो हानर्थयोगो न भिदाधीर्विपरीतधीर्यतः स्यात् ॥५८॥
ति को लोग भेद-ज्ञान की यथार्थता के। नहीं मानते हैं ( अर्थात्
ह्वाद के अनुयायी हैं ) उनके विषय में श्रुति कहती है कि उन्हें किसी
हिमे भय नहीं होता और उससे विपरीत ज्ञान रखनेवाले पुरुषों के
ते अनेक प्रकार के अनर्थ उत्पन्न होते हैं। भेद-ज्ञान ही विपरीत-ज्ञान
हों पुरुष भेद-ज्ञानी है उसे ही भय होता है तथा वही अनर्थ के।

कता है। अतः भेद्-ज्ञान विपरीत-ज्ञान होने के कारण नितरां का अप्राह्म है।। ५८॥

ति श्रुतिगाऽप्यतात्त्विकी चेत् पुरुषार्थश्रव्णं न तद्दगती स्यात्।।
तिङ्गिति भ्रमस्य शास्त्राद्विष्ठुमानत्वगतेरिवास्ति वाघः।५९।

[ सर्ग १५] अति के द्वारा प्रतिपादित अभेदवाद अयथार्थ नहीं माना जा सका यदि ऐसा होता ते। अभेद के ज्ञान होने पर पुरुषार्थ के उत्तन होने बात नहीं सुनी जावी। परन्तु श्रुति का स्पष्ट कथन है कि एका ज्ञान रखनेवाले पुरुष के लिये शोक और माह का एकदम अमार है। जाता है (तत्र के। माहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः; ईशावार्य ॥) श्रतः इस प्रकार अभेद्-ज्ञान होने पर पुरुषार्थं की उत्पत्ति होती है। ईश्वर नहीं हूँ, यह बुद्धि अमरूप है जो शास्त्र के द्वारा बाधित होती श्रतः अ ति-प्रतिपादित श्रभेद वास्तविक है। इसमें केाई सन्देह नहीं है। तदबाधितकरपनाक्षतिनीं श्रुतिसिद्धात्मपरैक्यबुद्धिवायः।

निग मात् प्रवतं विलोक्यते माकरणं येन तदीरितस्य वाषः

आत्मा और ब्रह्म का ऐक्य-ज्ञान अुति के द्वारा प्रतिपादित है। ह ज्ञान किसी भी ज्ञान के द्वारा बाधित नहीं होता। क्या अति से प्रवलं प्रमाण होता है जिससे अति-प्रतिपादित सिद्धान्त के बाधिक जाय ? कहने का श्रमिप्राय यह है कि श्रति ही सबसे प्रवत प्रमाव श्रीर वह जब श्रद्धेतवाद के। स्पष्ट प्रमाणित कर रही है, तब स्स स्न के बाँधित होने का प्रसङ्ग उपस्थित नहीं होता ॥ ६०॥

ऋषिभिर्बहुषा परात्मतत्त्वं पुरुषार्थस्य च तत्त्वमप्ययोक्तर्। तदपास्य निरूपितप्रकारो भवताऽसौ कथमेक एव वार्यः

नीलकएठ-कपिल, कर्णाद् आदि अनेक ऋषियों ने परमालका अनेक प्रकार से व्याख्या को है तथा पुरुषार्थ के रहस्य के भी प्रकार से बतलाया है। इन सब ऋषियों का श्रमिप्राय द्वेतवाह में ही इन ऋषियों के मतों का छोड़कर आप एक ही प्रकार के सिंहिंग मानने के लिये क्यों उद्यत हा रहे हैं १८॥ ६१ ॥

भवत्तश्रुतियानते। विरोधे बलहीनस्मृतिवाच एव तेया। इति नीतिबलात्त्रयीविरुद्धं न ऋषीणां वचनं प्रमालगीगा **10 10** 

गहर-मीमांसा का यह सिद्धान्त है कि प्रवल श्रुति-प्रमाण से विरुद्ध विक्रित्वास्य दुर्वल होता है।] अतः वह स्वीकार्य नहीं होता। क्षित्व के बल पर ऋषियों का जो वचन वेद के विरुद्ध हो वह प्रमाण-गर कि में कैसे आ सकता है ? ।। ६२ ॥

ह्म्या - श्रुति स्रीर स्मृति के बलाबल के विषय में जैमिनि का यह प्रधान वित है कि श्रुति जी प्रतिपादित करती है वही प्रमाण है। उसके अतिरिक्त वि भी वस्तु प्रमाण नहीं मानी जा सकती। ( वर्मस्य शब्दमूलस्वादशब्दमन-किस्तित्यात्—जैमिनि सूत्र १।३।१) जे। स्मृतियाँ श्रुति के अनुकृत हैं। वे इसारे लिए वहैं। परन्तु यदि स्मृति-वाक्य श्रुति से विरुद्ध पड़ता हो तो वह कथमपि वर्गय नहीं है। (विरोधे त्वनपेच्यं स्यात्, श्रसति ह्यनुमानम् —जैमिनिस्त्र शह ) इसी सिद्धान्त को लेकर आधार्य ने अपना पद्ध पुष्ट किया है।

गुक्तियुतं महर्षिवाक्यं श्रुतिवद्गं ग्राह्मतमं परं तथा हि। ब्ह्मसौ विभिन्न आत्मा सुखदुःखादिविचित्रतावलोकात्॥६३॥ गेलकएठ—यह आपका कथन यथार्थ नहीं है। महर्षियों का जो म युक्तियुक्त हो वह श्रुति के समान ही हमारे प्रहण के योग्य ।ऐसे वाक्यों का हम लोग तिरस्कार नहीं कर सकते। न्याय तथा सांख्य वं बात्मा को प्रति-शरीर में भिन्न मानते हैं यह विद्धान्त युक्तियुक्त है विचित्रताओं सुखदुःखादि नाना विचित्रताओं अनुमव करते हैं ॥ ६३ ॥

ति वाऽऽत्मन एकता तदानीमतिदुः ली युवराजसौल्यमीयात्। सम्मलोऽमुकस्तु दुःखीत्यनुभूतिर्न भवेत्तयोरभेदात् ॥६४॥ यदि आत्मा एक ही होता तो अत्यन्त दुःस्ती निर्धन पुरुष युवराज को मोल्य को प्राप्त करता। दुःखी श्रीर सुबी के श्रमेद होने से कि सुस्ती है और अमुक पुरुष दुःस्ती है यह अनुभव ही संसार होता। परन्तु यह अनुभव होता है। अनु ऋषियों का पूर्वोक्त अनुभन्न के द्वारा पुष्ट होने से हमारे लिये सर्वदा मान्य है ॥ ६४ ॥

İq

A.

श्रयमेव विद्निवतश्च कर्ता न हि कर्तृत्वमचेतनस्य हुए। श्रत एवं भ्रुजेर्भवेत्स कर्ता परभोक्तृत्वमित्रसङ्गदुष्ट्म् ॥ ६५॥

श्चात्मा श्रकती है तथा श्रचेतन श्रन्त:करणादिकों में कर त्मा है। यह वेदान्त का मत नितान्त अयुक्त है क्योंकि ज्ञान से अनित्रोत ही पदार्थ कर्ता है। अचेतन में कर्ल की शक्ति नहीं है। अतएव आत्मा ही भाग करने का भी कर्ता होगा अर्थात् आत ही भोक्ता है। यदि कर्ता से अतिरिक्त के। भोक्ता माना जायेगा वर्षे हा भाषा ए। व्याप्त कर्मी के फलों के भोगने का अवसर यहता है लिये हे। जायगा। अतः जो कर्ता है वही भोक्ता है यह सिक्क सचा है॥ ६५॥

पुरुषार्थ इद्देष दुःखनाजः सकत्त्वस्यापि सुखस्य दुःलयुक्तात्। श्रविहेयतया पुपर्थता नो विषपृक्तात्रविद्वयभेद्ययुक्तेः॥६६॥१

समस्त दुःखों का नाश होना ही पुरुषार्थ है। अर्थात् मेह ञ्चानन्द की अनुभूति नहीं रहती। केवल दुःखों का ही अभाव ए ्है। <sup>®</sup>संसार के समस्त सुख दु:ख से युक्त हैं। त्रतः मोत्र सुक्त पु नहीं हो सकता। जिस प्रकार विष से मिला हुआ अन्त इमारे त्याच्य है, उसी प्रकार से दुःख से मिला हुआ सुस भी वि हेय है। अतः मुक्ति का आनन्द-रूप मानना यह वेदान-विक निन्दनीय है ॥ ६६ ॥

इति चेन्न सुखादिचित्रताया मनसो धर्मतयाऽऽत्मभेदकत्त्। न कथंचन युध्यते पुनः सा घटयेत् प्रत्युतं मानसीयभेदम्

शङ्कर-सुख-दु:ख आदि की विचित्रता मन का धर्म है। क श्रात्मा के। किसी प्रकार भिन्न सिद्ध नहीं कर सदाती। वह विकार इतना ही बतलाती है कि मन एक दूसरे से भिन्न होता है ॥ हण्॥

84]

11

वितियोगिवशेष एव देहे कृतिमत्ताघटकोऽप्यचेतने स्यात्।

त्यावतं एवं कर्तृता स्यान्न तृणादेरिति कल्पनं वरीयः ॥६८॥

देह अचेतन है। वह चैतन्य के साथ युक्त होकर ही किसी कार्य के कि इते में समर्थ होता है। यह कथन युक्तियुक्त नहीं प्रतीत होता। चैतन्य के के के के के के के के के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस के किस

विषयोत्यसुखस्य दुःखयुक्तवेऽप्यत्तयं ब्रह्मसुखं न दुःखयुक्तम्।

पुरुषार्थतया तदेव गरुयं न पुनस्तुच्छंकदुःखनाशमात्रम् ॥ ६९ ॥

श्रानन्दरूप मेाच का खएडन भी यथार्थ नहीं है। विषय से खन्न मुख ही दु:खयुक्त होता है। ब्रह्ममुख नाशरहित है। वह अमिप दु:ख के साथ मिश्रित नहीं हो सकता। श्रुति ने स्पष्ट कहा है। ज्ञानन्दं ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चन (तैतरीय उप० २।४।१) श्रीत ब्रह्म के आनन्द को जाननेवाला पुरुष किसी से भी नहीं खा। अतः ब्रह्म-प्राप्ति आनन्द्रूप है इसमें सन्देह नहीं। इसे असी मानना चाहिए। तुच्छ दु:ख का केवल नाश पुरुषार्थ नहीं

रेहे गना जा सकता ॥ ६९॥

विषयी—मोद्धां के विषय में मारतीय दाश निकों की मिन्न-मिन्न क्ष्मिण हैं। मधुसदन सरस्वती ने "वेदान्त-कल्पलिका" में इन मतों का क्षिण में वर्णन तथा, खराइन कर वेदान्त-सम्मत मोद्धा का सुन्दर निरूपण किया है। कुछ दार्शनिक लोग दुःख के ब्रात्यन्तिक नाश को ही मोद्धा बवलाते हैं परन्त किन्म में मुक्तावस्था में ब्रान्ट की उपलिब होती है—ब्रोपनिषदास्त किन्म नीलाचलनायकेन नारायणेनानुग्रहीता निरित्ययानन्दबोधरूप ब्रात्मैवा-

वि युक्तिशतोपच् हितार्थैर्चचनैः श्रुत्यवरोधसौविद्रहेः।
विरात्ममतः प्रसाध्य शैवं परकृद्र्शनदाक्षौरजैवीत्।। ७०।।

शङ्कर ने इस प्रकार श्रुति के अर्थ का प्रतिपादन करनेवाते, के युक्तियों से मिएडत, वचनों के द्वारा अपने मत का समर्थन किया की मत के। जीत लिया ॥ ७० ॥

विजिता यतिभूमृता स शैवः सह गर्वेण विसुल्य च स्वमान श्रारणं प्रतिपेदिवान् महर्षिं हरदत्तप्रमुखैः सहाऽऽत्मशिष्

यतिराज के हाथ से जीते जाने पर नीलकएठ अपने भाष्य के के हरदत्त आदि प्रमुख शिष्यों के साथ आचार्य के शरण में आया॥॥ यमिनामृषभेण नीलकण्टं जितमाकण्यं मनीषिषुर्यवर्यम्। सहसोदयनाद्यः कवीन्द्राः परमद्भैतग्रुषश्चकम्पिरे सा॥ १९।

जब उद्यन त्रादि विद्वानों ने यह धुना कि नीलक्ष जैसे विद्वान् के। यतिराज ने शास्त्रार्थ में परास्त कर दिया है तब दे ले के मारे कॉप चठे॥ ७२॥

टिप्पणी—उद्यनाचार्य मियिला के नितान्त प्रसिद्ध नैयान

o इन्होंने बौद्ध मत के खएडन करने के लिये तथा न्याय मत है। के लिये अनेक अन्थों की रचना की जिनमें न्यायवार्तिकताला भी कुसुमाञ्जलि, ग्रात्मतत्त्वविवेक, किरणावली ग्रौर न्यायपरिशिष्ट पुन

#### द्वारका

विषयेषु वितत्य नैजभाष्याएयय सौराष्ट्रमुखेषु तत्र तत्र बहुधा विबुधैः प्रशस्यमाना भग्नवान् द्वारवतीं पुरी विक्

सौराष्ट्र चादि देशों में शङ्कर ने अपने भाष्य का वार्ग ग्री कर दिया । अनन्तरं विद्वानों के द्वारा प्रशंसित हो हो पुरी में गये ॥ ७३ ॥

क्षे भूजियार्तितप्रशङ्ख चक्राकृतिलोहाइतसंमृतवणाङ्गाः।

क्षेत्र समवेत्य पाञ्चरात्रास्त्वसृतं पञ्चभिदाविदां वदन्तः।

विश्वविद्यवरैरतिप्रगरुभैमु गराजैरिव कुञ्जराः प्रभग्नाः॥ ७५॥

ह्यारकापुरी में उस समय पाञ्चरात्र सम्प्रदाय के अनुयायियों की श्वानता थी। पाञ्चरात्र लोग अपनी भुजाओं पर राह्व, चक्र को तप्तह्याओं का चिह्न धारण करते थे। माथे पर दग्ड के समान दर्ध्वगृह विराजमान था और कानों के ऊपर तुलसी का पत्ता भुशोभित था।
तिम क्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जावक्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जावक्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जावक्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जावक्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जावक्वानवालों को मुक्ति होती है। पाँच प्रकार के भेद ये हैं:—१ जाव-

ये पाञ्चरात्र लोग सैकड़ें। की संख्या में आचार्य के साथ शासार्थ को लगे, परन्तु जिस प्रकार सिंह हाथियों के मार भगाता है उसी प्रकार भाषार्थ के प्रगल्म शिष्यों ने इन्हें हराकर भगा दिया ॥ ७४-७५॥

विषयो - पाञ्चरात्र — वैष्यव त्रागमों को पाञ्चरात्र कहते हैं। पाञ्चरात्र विषयो - पाञ्चरात्र के त्रनुसार 'रात्र' का अर्थ है ज्ञान—रात्रं च ज्ञानवचनम्, ज्ञानं पञ्चविष्यं स्मृतम्। विषयो के निरूपयां करने से इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र पड़ा है। श्रहिर्बुध्न्य-विषयों के निरूपयां करने से इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र पड़ा है। श्रहिर्बुध्न्य-विषयों के निरूपयां करने से इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र पड़ा है। श्रहिर्बुध्न्य-विषयों के निरूपयां करने से इस तन्त्र का नाम पाञ्चरात्र पड़ा है। श्रहिर्बुध्न्य-विषयों के निरूपयां करने से इस अर्थ की पृष्टि करती है। पाञ्चरात्र का ही याम मागवत या सात्त्वत है। महामारत के नारायणीय उपाक्यान में कि तन्त्र का सिद्धान्त प्रतिपादिस किया गया है। १०८ संहिताए मिलती हैं सि तन्त्र से सम्बद्ध हैं। उनमें से बहुत ही कम अब तक प्रकाशित हुई हि

[ 44 | ग्रहिर्बु ध्न्यसंहिता, ईश्वरसंहिता, जयाख्यसंहिता, विष्णुसंहिता इनमें मुख्य हैं। इन संहिताओं के विषय चार हैं—(१) ज्ञातु—नेहा, वीर हो जगत् के श्राध्यात्मिक रहस्यों का उद्घाटन तथा सृष्टि-तत्त्व का निरूप्। योग—मुक्ति के साधनभूत याग तथा उसकी, प्रक्रियाश्रों का वर्षन। क्रिया—देवालयों का निर्माण, मूर्ति की स्थापना आदि। (४) चर्य क्रिया, मूर्तियों श्रीर यन्त्रों का पूजन श्रादि।

चतुन्यू ह का सिद्धान्त पाञ्चरात्र की श्रपनी विशेषता है। रह क श्रनुसार वासुदेव इस जगत् के ईश्वर हैं। उन्हीं से संकर्षण (बीत) उत्पत्ति होती है। संकर्षण से प्रद्युग्न (मन) की तथा उससे ग्रनिहरू (ग्रह्य की उत्पत्ति होती है। भगवान् के उभयभाव निर्गुण श्रीर सगुग-लीहा गये हैं। नारायण निर्जुष होकर भी सगुण हैं। ज्ञान, शक्ति, वस क वीर्य तथा तेज ये ६ गुण भगवान् के विग्रह हैं। भगवान् की शक्ति का सन नाम लच्नी है जिनके दो रूप होते हैं--(१) क्रियाशक्ति, (२) भूतशिक। अपू मञ्जल के लिये भगवान् अपने ही आप चार रूपों की सृष्टि करते हैं-(1) (२) विभव, (३) अर्चावतार तक्षा (४) अन्तर्यामा । जीव स्वमावतः क्ष शाली, व्यापक तथा सर्वेज्ञ है। परन्तु सृष्टि-काल में भगवात् की लि शक्ति ( माया या श्रविद्या ) जीव के विभुत्व, सर्वशक्तिमत्व तथा खंद्रा तिरोघान कर देती है जिससे जीव श्राग्रा, किञ्चित्कर, किञ्चित्व वन वर्ष इन्हीं श्रागुत्वादि के। 'मल' कहते हैं। भगवान् की कृपा से जीव का उसी है श्रीर उस कुपा के पाने का उपाय है शरणागित जो इः प्रकृर है यह मतं जीव ऋौर ब्रह्मं के ऐक्य का प्रतिपादन श्रवश्य करता है यह निवर्तवाद को न मानकर परिग्णामवाद का पद्मपाती है। विशिष्टाद्वैत मत इसी आगम पर अवलम्बित है। पाञ्चरात्र के मुन होने के लिये देखिए—श्री यामुनाचार्य का 'श्रागमपामाएय' त्या देशिक का "पाञ्चरात्रप्रदा"। इस मत के खयडन के लिये हान ( २।२।४२-४५ ) पर श्राङ्करमाष्य ।

मा

अप

II Ni

H B

वीव )

### **खडजिय**नी

वीत हा र्वि वैच्यावशैवंशाक्तसौरप्रमुखानात्मवशंवदान् विधाय। मितवेलवचो भरीनिरस्तप्रतिवाद्युष्जयिनीं पुरीमयासीत्।।७३॥ इस प्रकार आचायं ने वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर (सूर्यीपासक) बादि मतानुयायियों के। अपना भक्त बना लिया। अपनी युक्तियों से <sub>गरियों</sub> के। परास्त कर वे चडजयिनी पुरी में गये॥ ७६॥ मपदि प्रतिनादितः पयादस्वनशङ्काकुलगेहकेकिजालैः। ग्रमृन्युकुटाई ए। युदङ्गध्वनिरश्रूयत तत्र मूर्विताशः ॥ ७७ ॥

(ग्रह इस नगरी में भगवान् महाकाल नामक शिवलिङ्ग की पूजा-श्रर्चा हों। द्राचाय के नगरी में प्रवेश करते ही महाकाल की पूजा के असर पर बजनेवाले सृद्ङ्गों की ध्वनि सुनाई पड़ी। वह ध्वनि इतनी म्भीर और मांसल थी कि मेघों की गर्जना की शङ्का से घर में रहनेवाले क्ष भी त्रावाज़ करने लगे।। ७७।।

(1) क्षाप्यजिवद्विडाप्तिविद्वाङ्गश्रमहृतपुष्पसुगन्धवन्मरुद्धिः । मारुद्भवधूपधूपिताशं स महाकालनिवेशनं विवेश ॥ ७८ व।

तब शिव की प्राप्ति के उपाय जाननेवाले आचार ने महाकाल के क्तिर में प्रवेश किया, जहाँ पर फूलों की सुगन्ध से सनी हुई हवा थकावट विव्यवस दूर कर रही थी तथा अगुरु के जलाने की सुगन्धि चारों तात्रों के। ज्याप्त कर रही थी।। ७८॥

7 भावानभिवन्द्य चन्द्रमौत्तिं मुनिवृन्दैरभिवन्द्यपादपदाः। अमहारिणि मण्डपे मने। इं स विश्वश्वाम विस्तवरम्भावः ॥७९॥ राहिर ने चन्द्रमोिल के। प्रशाम किया और थकावट के। दूर करनेवाले

भावे कथयास्मदीयवार्तीमिह सौम्येति सः मृष्टभास्कराय । विसम्बं वश्वदात्रगण्यं मुनिरभ्यर्णगृतं सनन्दनार्यम् ॥ ८०॥

[ मं ]

विश्राम कर आचार्य ने अपने पार्श्ववर्ती, शिष्यों में अभूषी, कि को यह कहकर भेजा कि हे सौन्य! इसी नगरी में भट्टभारकर नाम ह का थर करकार । विशेष विद्वान् रहते हैं। उनके पास जात्रो और मेरे आने को वाह के कह सुनात्रो ॥ ८० ॥

### भट्टभास्कर

श्रभिरूपकुलावतंसभूतं बहुधाव्याकृतसर्ववेदराशिष्। तमयत्ननिरस्तदुःसपत्नं प्रतिपद्यत्यमुवाच वावद्कः ॥ ८१॥

भट्टभास्कर त्राह्मण्-वंश के त्र्यवतंस थे। उन्होंने सव वेद्नावा व्याख्या लिखी थी। शत्रुत्रों के परास्त करना तो उनके वर्षे का खेल था। ऐसे विशिष्ट विद्वान् के पास जाकर पद्मपाद कहने लो जयति स्म दिगन्तगीतकीर्तिभगवाञ्शंकरयागिचक्रवर्ती। प्रययन् परमाद्वितीयतत्त्वं शामयंस्तत्परिपन्यिवादिद्र्षम् ॥॥

पद्मपाद -दिगन्तों में अपनी कीर्ति फैलानेवाले, योगियों के स्व शङ्कर त्राज इस नगरी में पधारे हैं। उन्होंने शत्रुओं का लं कर दिया है तथा अपने अद्भेति मत का चारों तरक विस्तार कर लि (वे आपसे भेंट करना चाहते हैं) ॥ ८२॥

स जगाद बुधाग्रणीर्भवन्तं कुमतोत्र्पेक्षितसूत्रवृत्तिजाबस्। श्रभिभूय वयं त्रयीशिखानां समवादिष्म परावरेऽभिसंषिष्

<del>उस परिडत-शिरोमिण ने मेरे मुख से त्रापके लिये यह सन्त्रा</del> है कि हमने कुत्सित मतवालों के द्वारा लिखी गई सूत्र-वृत्तियों का करके वेदान्त का अभिप्राय ब्रह्म में है, यह दिखलाया है॥ ८३॥ तदिदं परिगृश्वतां मनीषिन् मनसाऽऽलोच्य निरस्य दुर्गतं व अयवाऽस्मद् द्रग्रतकेवज्रमतिघातात् परिरक्ष्यतां स्वपाः

हे मनीषी ! अपने दुष्ट मत का दूर कर इस सिंहानी कीजिए अथवा मेरे इम तकों के वज्र प्रहार से अपने पर कीजिए॥ ८४॥

वात है

लो

ų IK

का वितामवहेलपूर्ववर्णां गिरमाकण्यं तदा स लब्धवर्णः।

क्षा विधिरीधदात्तरोषस्तमुवाच प्रहसन् यतीन्द्रशिष्यम् ॥८५॥ भट्टमास्कर ने यह त्र्यवहेलना से भरी वाणी सुनी। वे स्वयं एक अबिद दार्शनिक थे और अपने सिद्धान्तों का प्रतिष्ठित कर उन्होंने खूब हा कमाया था। यह बात सुनते ही ऋद्ध होकर हँसते हुए पद्मपाद

हे बोले ॥ ८५ ॥ ११॥ मुन्मेष न शुश्रुवानुदन्तं मम दुर्वादिवचस्ततीर्नुदन्तम् ।

त्व तिनिसाङ्कुरानदन्तं विदुषां मूर्घस नानटत्पदं तम् ॥८६॥ भट्टमास्कर—जान पड़ता है कि तुम्हारे गुरु ने मेरी कीर्ति नहीं सुनी । मैंने दुर्वादियों के तर्कों का 'खगडन कर दिया है। दूसरों को कीर्ति-ली बिस ( मृणाल ) के श्रङ्कुर की उखाड़कर मैंने खा डाला है। विद्वानों ॥ कि सिर पर मैंने अपना पैर रख दिया है ॥ ८६॥

म वस्गति स्किगुम्फद्यन्दे कराभुग्जलिपतमस्पतामुपैति।

मि पित्रस्य पत्तायते पत्ताएः सुधियां कैव कथाऽधुनातनानाम् ८७ स्कियाँ जब मेरे मुँह से निकलती हैं तब क्याद को कल्पना 🕱 माछुम पड़ती है ऋौर कपिल का प्रलाप भाग खड़ा होता है। व शाचीन आचार्यों की यह दशा है, तब आजकल के विद्वानों में गण्ना ही क्या है ? ।। ८७ ।।

विवादिनमञ्जवीत् सनन्दः कुशालोऽयैनमविज्ञ माञ्चमंस्याः। वि दारितभूघरोऽपि टङ्कः प्रभवेद् वज्रमणिप्रभेदनाय ॥८८॥ ही इन वचनों के। सुनकर सनन्दन ने कहा कि आप आचार्य की मिन्देलना मत की जिए। टङ्क पहाड़ के। तोड़ देने पर भी वज्रमिए विद्ने में कभी समर्थ नहीं हो सकता है। आपने अनेक वादियों अवश्य परास्त किया है, परन्तु शङ्कर नज्जमणि के समान आपके

में इमें चाई ॥ ८८॥

स तमेवमुदीर्य तीर्थकीते रूपकण्ठं प्रतिपद्य सिंद्रप्रयः। सकतं तद्वोचदानुपूर्व्या स महात्माऽपि यतीश्रामासीत् ॥

इतना कहकर पद्मपाद श्राचाय के पास श्राय श्रीर सन् के को ठीक-ठीक कह सुनाया। इतने में भास्कर भी यितात है। श्रा पहुँचा।। ८९।।

भट्टभास्कर और शङ्कर का शास्त्रार्थ अय भास्करमस्करिपवीरौ बहुधाक्षेपसमर्थनप्रवीणौ। बहुभिर्वचनैरुदारवृत्तेर्व्यदधातां विजयेषिणौ विवादम्॥१

इसके अनन्तर नाना प्रकार के आचि प और समर्थन में निपुण का भिलाबी भास्कर और यतिराज शङ्कर ने प्रदात्मक वचनों से शक करना आरम्भ किया ॥ ९०॥

अनयोरतिचित्रशब्दशय्यां द्धतोदु नियभेदशक्तयुक्त्योः। पद्धवादम्घेऽन्तरं तटस्याः श्रुतवन्ते।ऽपि न किंचनान्वविद्या

श्रत्यन्त विचित्र राब्द-राय्या के। धारण्-करनेवाले इन होने आति की 'धक्तियाँ दुष्टमत के भेदन करने में नितान्त समर्थ थी। इन हो बीच में श्रव शास्त्रार्थ का संश्राम छिड़ गया। तटस्य लोगं के कथन के। श्रव्यक्ती तरह से सुना परन्तु दे तों के बीच किसी कि श्रम्तर के। वे न जान सके।। ९१।।

श्रय तस्य यतिः समीक्ष्य दाक्ष्यं निजपक्षाञ्जरारण्जराजाः केर

यतिराज शङ्कर ने उनकी निपुराता देखकर उनके पत्त की अति। से खराडन करना शुरू किया। जिस प्रकार चन्द्रमा के सामने माइन में सुकुलित है। जाता है उसी प्रकार अद्धेत पत्त के सामने माइन विद्लित है। गया और पिएडतों के आगे उसमें के निकली कि निवान्त अभाव है। गया १। ९२ ॥

क्ष भास्करवित्सवपक्षगुप्तयै विधुतो वाग्गिमवरः प्रगरमयुक्तया।

हिन्द्र भार्करवित्सवपक्षगुप्तयै कविरद्वेतमपाकिरिष्णुरूचे ॥ ९३ ॥
हिन्द्र क्षेत्रनन्तर प्रौढ़ युक्तियों से तिरस्कृत है। कर विद्वान् भास्कर ने
हिन्द्र के मन्त्रों के द्वारा प्रकाशित किये जानेवाले खद्वेत-तत्त्व की खएडन
हिन्द्र किया ॥ ९३ ॥

म्यामिस्त्वदुदीरितं न युक्तं प्रकृतिर्जीवपरात्मभेदिकेति।
निर्मिति हि जीवगेशागा वे। स्यभावस्य तदुक्तरोद्भवत्वात्।।९४।।
भारकर—हे संन्यासिन्! आपका कहना यह ठीक नहीं है कि
स्वक्ष्मा जीव और ब्रह्म में भेद उत्पन्न करती है। वेदान्त का यह कथन
कि जीव और ब्रह्म वस्तुतः अभिन्न है, माया ही उन दे!नों में भेद हा करती है, उचित नहीं प्रतीत होता। वह माया न ता जीव का
समय लेकर भेद उत्पन्न करती है और न ब्रह्म का आश्रय लेकर।
हा लेकि ये दे!नों भाव अर्थात् जीव-भाव और ईश्वर-भाव प्रकृति के उत्पन्न
हा के अनन्तर उत्पन्न होनेवाले हैं। ऐसी दशा में माया के उत्पत्तिकि से न तो जीव-भाव ही रहता है, न ईश्वर-भाव, जिसका आश्रय लेकर

हिण्यी—माया के स्वरूप का वर्शन करते समय नृसिंह-उत्तरतापिनी उप-मह का कहना है कि माया जीव श्रीर ईश के। श्रामास से पैदा करती है भीर स्वयं वह माया श्रीर श्रविद्या के रूप में परियात होती है। श्रव: जीव भीर ईश की कल्पना माया के श्रवन्तर होती है—जीवेशावामासेन करोति माय।

के भेद उत्पन्न करती है ॥ ६४॥

वित्विमिहोत्तरं बभाषे मुकुरो वा प्रतिबिम्बबिम्बभेदी ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यान्ति विविद्यान्ति ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।
विविद्यानि ।

बिम्बगत है या प्रतिबिम्बगत है ? यदि मुख मात्र का आत्रय लेका मेद बतलाता है तो उसी प्रकार चैतन्यमात्र (ब्रह्म) का नार्षय के साया भी भेद बतलाती है। इस विषय में माया और दर्पण का स्वार अंदरनत समान है।। ९५॥

चितिमात्रगतप्रकृत्युपाधेर्जहतो बिम्बपरात्मपक्षपातम्। प्रतिबिम्बतजीवपक्षपाते। युक्करस्येव विरुध्यते न जातु॥ १६

यदि यह मत ठीक है, तो माया ब्रह्म में मुखदु:खादि भागें के हैं।
नहीं उत्पन्न करती है ? जीव ही में इन भागों के। क्यों उत्पन्न कर्ती है
इस प्रश्न के उत्तर में आचार्य का कहना यह है कि मुख के क्या रक्खे जाने पर भी द्र्या मुख में किसी प्रकार का विकास उत्तर करता। बल्कि वह प्रतिबिग्न में ही मिलनता आदि विकास पैदा करता है, इस प्रकार यहाँ भी चैतन्यमात्र में रहनेवाली माना उपाधि बिग्नमूत परमात्मा में अपना पन्नपात छोड़ देती है और विवन्त करता में ही मुखदु:खादि भावनाओं के। प्रकट करती है। कि समान माया का यह आचरण किसी प्रकार विवह ना के समान माया का यह आचरण किसी प्रकार विवह ना का जा सकता।। ९६॥

श्रविकारिनिरस्तसङ्गबोधैकरसात्माश्रयता न युष्यतेऽस्या। श्र श्रत एव विशिष्टसंश्रितत्वं प्रकृतेः स्यादिति नापि शङ्कनीयर।

परन्तु यह माया विकारिगा और अज्ञान-रूपा है। उसका श्रीत असङ्ग, ज्ञान-रूप ब्रह्म का आश्रय लेना विरुद्ध होने के कारण श्रीत नहीं माना जा सकता। अतएव वह प्रकृति, अन्तः करण-विशिष्ट अर्थात् जीव का आश्रय लेकर ही रहती है। प्रकृति के हो ही अर्थात् जीव का आश्रय लेकर ही रहती है। प्रकृति के हो ही अर्थात् जीव जानरूप ब्रद्धा में अज्ञानरूपा माया का विच नहीं है तो वह जीव का आश्रय लेकर रहती है। इस वार्थ शक्का करना उचित नहीं है। ९७॥

विशिष्ट का आश्रय लेकर माया रहती है, आपके इस कथन में बहुँ प्रमाण नहीं दिखलाई पड़ता। मैं अज्ञ हूँ (अहमज्ञः) यह प्रतीति का महा अवश्य होती है। इस प्रतीति का यह अर्थ है कि अन्तः करणकि मित्रक्ष चतन्य में (अर्थात् जीव में) अज्ञान का आश्रय रहता है।
कि मित्रक्ष अज्ञान का विशिष्ट में आश्रय रहता है यह प्रतीति प्रमाणकि नहीं है। यदि यह बात मान ली जाय तो भी पूर्व कथन की कि वहाँ होती । ९८।।

का का विश्व कि स्थात । विश्व कि से अनुभवेश्च विश्व कि स्थात । विश्व कि से अनुभवे हैं। इस प्रतिति में अनुभव के ति कि से अनुभवे हैं। इस प्रतिति में अनुभव के ति कि से अनुभवे हैं। इस प्रतिति में अनुभव के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति कि से अनुभवे के ति के ति के ति के ति के ति कि से अनुभवे के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति के ति

विष्युतिमदात्मयोगाति प्रमुटं व्ययदिश्यते तथैव ।

प्रमुतिमदात्मयोगतोऽन्तः कर्गो सा व्ययदिश्यतेऽत्भूतिः १००

भारकर — आपका यह कथन मुक्ते यथार्थ नहीं प्रतीत होता। दाहअपि में हिर्देश्तो है परन्तु छसी अपि के संयोग से लोह-पिग्रह में

प्रमुतिमदात्मयोगतोऽन्तः कर्गो सा व्ययदिश्यतेऽत्भूतिः १००

भारकर — आपका यह कथन मुक्ते यथार्थ नहीं प्रतीत होता। दाहअपि अपि में हिर्देश्तो है परन्तु छसी अपि के संयोग से लोह-पिग्रह में

प्रमुतिम्हित्वा स्थानिक आरोपित की जातो है। हसी प्रकार आत्मा ही अनुभव

परन्तु अनुभव से युक्त आत्मा के साथ योग होने के कारण

अन्त:करण में उस अनुभव का आरोप भली भौति किया जा सका अन्तः अन्तः करण के। अनुभूति का आश्रय न मानना किसी अकार क्र से पुष्ट नहीं किया जा सकता ।। १००॥

इति चेन्मैवमिहापि तस्य मायाश्रयचिन्मात्रयुते तयोपनारः। न पुनस्तदुपाधियोगतोऽन्तःकरणस्येति समाऽन्ययागितिहिं।१०॥

श्राचार्य-ऐसा कथन यदि माना जायगा ते। भैं श्रह हूँ (श्रह इस अनुभव में माया का आश्रयभूत जो चैतन्य उससे गुक होता श्चन्त:करण में श्रज्ञान का उपचार हो सकता है, परन्तु किला उपाधिकरा माया के योग से अन्त:करण में अज्ञान का स्पनार हो सकता है। अन्यथा दोनों की गति समान ही है॥ १०१॥ न च तत्र हि बाधकस्य सत्त्वादियमस्तु प्रकृतेर्न साऽस्त्यवाद्या इति वाच्यमिहापि तङजिचत्ते तदुपाश्रित्ययुतेश्च वाषकताह

'त्रजब् अनुभव का जब् अन्तःकरण में आश्रय नहीं है। सन्त बाधक के रहने के कारण अनुभूतिमान आत्मा के योग होने से कर करा में अनुभूति का आरोप होता हैं यह कथन युक्तियुक्त गाव सकता है। श्राशय यह है कि बाधक रहने के कारण श्राला के ले अन्त:करण में अनुभव की स्थिति मानी जाती है। प्रकृत पह में प्र करण को माया के आश्रय होने में किसी प्रकार का वाव वी अतः मायाश्रय चैतन्ययुक्त अन्तः करण में अज्ञान का उपवार के यह कथन युक्तिपूर्ण नहीं माना जा सकता क्योंकि ज्ञान जिले 艏 विद्या के आश्रय का योग न होना ही बाधक है।। १०२॥ श्रिषिसुप्त्यर्पि चित्तवर्ति तत्स्याद्यदि चाज्ञानिमदं हदाशितं स्वीक्ष तदिहास्ति न मानमुक्तरीत्या प्रकृतेह श्यविशिष्टिनिष्ट्रतीया

यदि अज्ञान चित्त का आश्रित होकर रहेगा ते। यह अ निद्रा की तृतीय अवस्था ) काल में भी चित्तवर्ती बना होगा कित दृश्य अन्तः करण-विशिष्ट चैतन्य-रूप जीव में आश्रित होती है, कार् ह्र कथन कें उक्त प्रकार से कोई प्रमाण नहीं मिलता। अतः माया के। क्रतः करण-विशिष्ट में न मानकर चिद्रूप ब्रह्म में ही. मानना नितरां

[महमास्कर का प्रधान लच्य है माया का खरहन। उनके प्रयत का आहा क्या अस्म अवसान इसी में है। अब तक कथनोपकथन का सासंश यही है कि होता कृति को जीवाश्रित मानना ठीक नहीं। वह ब्रह्म में ही आश्रित होकर जीव न्या है के परस्पर मेद के। बतलाती है।]

वात्वत न प्रतिवन्धिकेव सुप्ताविति सा द्रत एव चिद्वगतेति।.

विवन्धक शून्यता तु सुप्तेः एरमात्मैक्यगतेः सतेति वाक्यात् १०४ विवास महभारकर—सुषुप्ति-काल में जीव-ब्रह्म की एकता का प्रतिवन्ध निवास को अविद्या रहती ही नहीं, इस कारण वसे चैतन्यात्रित मानने की का तो स्वयं ही दूर हो जाती है। सुषुप्ति में अज्ञान का अभाव रहता ते को इस विषय में श्रुति का ही प्रमाण है। श्रुति कहती है—सता सौन्य वा सम्पन्नो भवति, स्वमपीतो भवति ('छान्दोग्य ६।८।१) अर्थात् को स्वयं स्वयं हे कि इस समय अज्ञान का निवान्त अभाव रहता है। विश्वा के के स्वयं स्वयं है कि इस समय अज्ञान का निवान्त अभाव रहता है। १०४॥ वा के तत्र च तत्स्यिति प्रतितिः सति संपद्य विदुर्न हीति वाक्यात्। वा का त्रित्र च वा कहती है—से सम्ययमाः सर्वाः प्रजाः सवि सम्पद्य न विदुः के सम्यद्यामह इति ( छान्देग्य ६।९।२ ) अर्थात् परमात्मा के साथ का का निवान्त वा का स्वयं स्वयं स्वयं के सम्यद्यामह इति ( छान्देग्य ६।९।२ ) अर्थात् परमात्मा के साथ का सम्यद्यामह इति ( छान्देग्य ६।९।२ ) अर्थात् परमात्मा के साथ का का निवान्त स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स

नित्र के ही प्रतिपत्ति है। अविवाक्य में 'न' शब्द का प्रयोग यही

[ Bi | |

सूचित करता है कि यहाँ ज्ञान का निषेध किया गया है। आहार है है कि यह श्रुति यही बतलाती है कि सुष्प्रि में ज्ञान के क रहता है, 'अज्ञान' की सत्ता नहीं बतलाती। 'अज्ञान' तथा 'ज्ञानक दो भिन्न-भिन्न वस्तुएँ हैं। श्रुति दूसरे की बात बतलाती है, है की बात नहीं ॥ १०५ ॥

किमु नित्यमनित्यमेव चैतत् प्रथमो नेह समस्ति युक्त्यमावात्। अनिवर्तकसस्वतोऽस्य नान्त्यो न हि भिद्याद्विरोधि चिलकाश्व

श्रज्ञान नित्य है या श्रनित्य ? (१) श्रज्ञान के नित्य नहीं न सकते, क्योंकि इसके लिये कोई युक्ति नहीं है। (२) तब उसे क्री मानना चाहिए, परन्तु यह पत्त भी ठीक नहीं जान पड़ता। अज्ञान निवर्तक (दूर हटानेवाला) के ाई पदार्थ रहता, ते उसके द्वारा होने पर इसे अनित्य मानते। परन्तु अज्ञान के दूर अते कोई वस्तु नहीं है।

शङ्का-चित्प्रकाश इसे हटा सकता है या जड़ प्रकाश १

ू उत्तर—चित्प्रकाश अर्विरोधी अज्ञान को इटा नहीं सक चित्रकाश साची-रूप से सदा अवभासित होता है। से का साथ केाई विरोध नहीं है जो वह उसे दूर हटा देगा॥ १०६॥

न च तच्छमयेष्णडपकाशोऽप्यविरोधात्सुतरां जदत्वतोऽस्य तदिहाप्रतिबन्धकत्वमस्य प्रभवेत् कित्विह तद्वम्माप्रहादि॥

शङ्का—तब जड़ प्रकाश अज्ञान के। दूर भगा सकता है ?

उत्तर—नहीं, जड़ से जड़ का कभी विरोध नहीं रहता। जड़ है तथा जड़प्रकाश भी जड़ है। श्रतः दोनों में विरोध वहीं जड़प्रकाश श्रज्ञान के। शान्त नहीं कर सकता। अतः वसे प्रतिबन्धक ? नहीं मान स्कृते । वेदान्त का यह मत कि सकत हैं बोजभूत अज्ञान तीनों अवस्थाओं में विद्यमान रहता है सिंह वी शिव हैं तीनों अवस्थाओं में प्रतिबन्धक अम (मिध्या ज्ञान) तथा अप्रह्र कि का का का आवमास नहीं होता ॥१००॥ अवस्थाओं आदि हैं जिनके कारण चैतन्य का अवमास नहीं होता ॥१००॥ वि चेदिदमीरंथ अपः को मनुकोऽहं त्विति श्रेष्ठचीति चेन । शृतिविस्पृतिशीखता तवाहो गदितुः सर्वपदार्थसंकरस्य ॥१०८॥ शृत्वा अम किसे कहते हैं ११ भास्कर—'अहं मनुकः' 'में मनुक्य वा अही ज्ञान अम है क्योंकि यह आत्मा में मनुकत्व धर्म का आरोप कताता है जो वस्तुतः अविद्यमान है। शङ्कर—आप तो भेदाभेदवादी हैं; नहीं स्वापकी हिंह में सब पदार्थों में किसी अवस्था में भेद रहता है और से अने श्री अभेद। आपको विस्मरणशीलता विचित्र है। आपके मत में ज्ञान अमें नामक पदार्थ विद्यमान ही नहीं है। क्या अपने सिद्धान्त हा। भी मृत चले १॥ १०८॥

कितं वित्वमुपाश्रयन् प्रतीतेरमुकः खराड इति स्वशास्त्रसिद्धात् ।

दिभिद्द्रयगोत्तरत्वहेतोधियमेतां तु किमित्युपेक्षसे त्वम् ॥१०९॥

राष्ट्रर—सब पदार्थ भेदाभेद-विषयक होते हैं, यह आपके शास्त्र का

सावान है। 'अयं गौः खराडः' (यह गाय खराड है) इस वाक्य में

प्राथ गाय से भिन्न भी है तथा अभिन्न भी। इस वाक्य को आप

प्राथ मानते हैं। ठीक इसी प्रकार 'अहं मनुजः' यह वाक्य भी भेदाभेद

विषय होकर प्रमाग्य-केटि में आवेगा। यह भ्रम न होगा॥ १०९॥

विषय होकर प्रमाग्य-केटि में आवेगा। यह भ्रम न होगा॥ १०९॥

विषय होकर प्रमाग्य-केटि में आवेगा। यह भ्रम न होगा॥ १०९॥

विषय होके अनुमान का रूप होगा—अहं मनुज इति बुद्धिः प्रमाग्रं,

विषय होने से अनुमान का रूप होगा—अहं मनुज इति बुद्धः प्रमाग्रं,

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

विषय होने से प्रमाग्य मानी आयगी 'खराडोऽयम्' इस बुद्धि के

[ महमास्कर शङ्कर के अनुमान में सत् प्रतिपत्त्वहेत्वामास हिस्स उसे दूषित बतला रहे हैं—]

नतु संहननात्मधीः प्रमाणं न भवत्येव निषिद्धमानगताहा इद्मिति प्रतिपन्नरूप्यधीवत् प्रवत्ता सत्प्रतिपक्षतेति चेत्र १११

भास्कर—ज्ञापका अनुमान ठीक नहीं है। इसका सत्प्रतिपत् इस प्रकार है—देहात्मशुद्धिः अप्रमाणं निषिध्यमाण्विषयतात् इति मिति ज्ञानवत्। 'नाहं मनुजः' इसके अनन्तर ज्ञान होता है 'ऋहं ऋहे =मैं ब्रह्म हूँ। इस ज्ञान से पूर्वज्ञान का निषेध हुआ। प्रकार 'इदं रजतं' = 'यह शुक्ति रजत है' यह ज्ञान निविध्यमाय हो अप्रमाण है उसी प्रकार 'नाहं मनुजः' एह भी अप्रमाण है। अवा का अनुमान ठीक नहीं। अर्थात् पूर्वोक्त बुद्धि आन्ति है, प्रमा नहीं। व्यभिचारयुतत्वतोऽस्य खण्डः पशुरित्यत्र तदन्यधीस्यमुले इतरत्र निषिध्यमानखण्डोल्लिखतत्वेन निरुक्तहेतुमलाह्य

शङ्कर—न्त्रापका हेतु (निषिध्यमाग्यविष्ठयत्वात्) व्यभिनारी मेरे अनुमान के। दूषित नहीं कर सकता। 'खगडः पशुः' (ग गाय है ) इस उदाहरण में खएड 'नाय' खएडो गैा: किन्तु सुखे (यह खराड गाय नहीं है, प्रत्युत मुराड गाय है) में 🖫 निषिष्यमार्ग है। अर्थात् जब हम मुग्ड के। ही गाय कहते हैं खराडरूप नहीं है। अत: खराड का निषेध होता है। खराइ वर्ग से जिस प्रकार गोत्व का अभेद-ज्ञान होता है उसी प्रकार हैं जीव से अभेद-ज्ञान भी प्रामाणिक है।। ११२॥

नतु हेतुरयं विवक्ष्यतेऽत्र प्रतिपन्नोपिषके निषेषगतम् इति चेन्न विवक्षितस्य हेते। व्यक्षिचारात् पुनरप्यमुत्र के

भास्कर—यहाँ पूर् मेरा विवित्तित हेतु हैं अप्रतिपन्नोपिक्ति माण्विषयत्वात् श्रथीत् प्रतीत वस्तु का जो श्रविष्ठाति है, शङ्कर—इस हेतु का भी व्यभिचार दीख पड़ता है ॥ ११३॥ संत गोत्व उपाधिके त्वमुष्य मतिपन्नस्य हि तत्र नो निषेधः। वितुप्रथमानमुख्ड इत्यत्र तथा च व्यभिचारिता न हेतो: ११४ भास्कर—'नायं खरडः किन्तु मुराडः' इस दृष्टान्त में गोत्व अधिष्ठान ागु हों। बएड की प्रतीति होती है, परन्तु इसका निषेध गोत्व में नहीं होता अवा विश्व की अवावि होता है, परन्तु इसका निषेध गोल में नहीं होता वहीं कि मुख्ड में होता है ( मुख्ड की छोड़कर शेष भाग गाय ही है, अत: पुष्ट का निषेध गोत्व में नहीं है; मुगड में निषेध है, क्योंकि मुगड खगड मित्र है)। अतः मेरे हेतु में व्यभिचार नहीं है।। ११४॥ <sup>ात्र</sup> विं चेन्न विकरूपनासहत्वात् किम्र खण्डस्य तु केवले निषेधः। वी विकामित्वसमन्विते स ग्रुएडे प्रथमा ना घटते प्रसक्त्यभावात् ११५ (ग हि जात्वपि खण्डके 'मसक्तः परमुण्डस्त्वित संमसक्त्यभावैः। मुखे समोऽपि न गोत्वयुक्तमुएडे खलु खएडस्य निषेधकाल एव११६ अविशेषणभूतगोत्व एव स्फुटमेतस्य निषेषनं श्रुतं स्यात्। हैं दिहोदितहेतुसत्त्वताऽस्य व्यभिचारो दृढवज्रलेप एव ॥११७॥ गङ्कर, यह कथन उपयुक्त नहीं। आपके हेतु के दे। पन्न होते हैं—

स्पाद का केवल मुपड में निषेध हो सकता है अथवा (२) गोलविशिष्ट में निषेध हो सकता है। इसमें पहला पन्न प्राप्ति के स्नभाव से मुक्त हैं। इसमें पहला पन्न प्राप्ति के स्नभाव से मुक्त हैं। सकता। मुपड खरड से पृथक पदार्थ है। अतः मुपड की हो खरड में नहीं होती जिससे निषेध का प्रसङ्ग हपस्थित नहीं होता। बितीय पन्न है खरड को गोत्विविशिष्ट मुराइ में निषेध। जिस समय विशे-विशिष्ट मुराइ में खराड का निषेध किया जावेगा, इसी समय विशे-

[ Bi | | षणभूत गोत्व में भी उसका निषेध होने लगेगा परन्तु यह तेथे नहीं क्योंकि खर्ड वस्तुतः गोरूप ही है। श्रतः कर्क हेर्नु के पर आपके नये हेतु का भी व्यभिचार है ही। यह व्यभिचार कार् समान दृढ़ है। अतः आपका अनुमान कथमपि प्रामाणिक है हा सकता ॥ ११५-११७॥

न्तु भातितरामुपाधिरत्रादलदेतद्वचवहत्तेति चेन। ब्रहमाऽनुभवेन साधनव्यापकभावादवगत्यनन्तरं च॥११८

इस अनुमान में 'अनुचिछ्नन्तैतद्व्यवहारत्त्र' उपाधि है, यह ह्या ठीक नहीं। यह खरड गाय नहीं है (नायं खरडो गै।:) इस निषेक्ष के अनन्तर खराड में गाय का व्यवहार देखा जाता है, पत्तु **ब्दाहरण में ब्रह्मसाचात्कार के अनन्तर मनुज**िंग्यवहार नहीं हेा । साधन में ज्यापक होने से यह उपाधि नहीं है, यह प्रतिपादन की नहीं। यह उपाधि युक्तियुक्त है। ब्रह्मसाचात्कार के बाद भी मा कर्म के अनुरोध से 'मैं मनुष्य हूँ' इस प्रकार का अनुभव बन हो है। अतः साधन व्यापक होने से यह उपायि ठीक है॥ ११८॥ नर्तुं तद्वचवहारसंखिदाया इह तत्केन कमित्यनेन मुक्ती। श्रुतिवाक्यगतेन संपतीतेर्व्यवहतु न कयं छिदेति चेत्र ॥१॥

ब्रह्मसाचात्कार का वर्णन करते समय श्रुति कहती है—जिस प्रा समस्त विश्व ही त्रात्मस्वरूप बन जाता है तब वह किस से किस पदार्थ के। देखेगा (यत्रत्वस्य सर्वमात्मैदामूत का है पश्येत्- बृह० डप० )।

अर्थात् मेाच में समस्त व्यवहारों का. उच्छेद हो जाता है। व्यवहर्ता (व्यवहार करनेवाले व्यक्ति ) का भी उच्छेद हो ही बा त्रतः मुक्त द्शा में 'त्रहं मनुजः' की प्रतीति मानना ठीक नहीं॥ तदिदं घटते मतेऽस्मदीये तदबोघोछसितंत्वते।ऽसित्रा तद्बोधलये लयापपचेर्जगतः सत्यतया छिदा न ते सार्

割

313

189

RI

शहर-अ ति का यह कथन हमारे अद्वेतमत में ठीक जमता है। यह के अज्ञान के कारण विलिसित हो रहा है। त्रहा के अज्ञान के नष्ट अर्जान के नार का भी लय हो जाता है। इस प्रकार त्रहाज्ञान के समय की सत्ता नहीं है। इस अद्वेत मत में अ ति का कथन ठीक जमता परन्तु आपके मत में जगत् सत्य है, तब इसका लय कैसे हो सकता अतः अ ति-विरुद्ध होने से भेदाभेद माननीय नहीं है। १२०॥

११८ तु पष्ट्यस तु स्थलेषु भेदो ह्यभिदा ना तु श्ररीरदेहिनास्ते ।
ह क्ष्माधितस्यलपश्चकेतरत्वात्फिलिता ह्यत्र तथा च हेत्वसिद्धिः॥१२१॥
नेपेक्ष मिन्नाभिन्नविषयत्व हेतु श्रसिद्ध है । भेदाभेद तो केवल जाति-व्यक्ति,
ति क्ष्मागुणी, कार्य-कारण, विशिष्टस्तरूप तथा श्रंशांशी सम्बन्ध जहाँ विद्यमान
वि है वन्हीं पाँच स्थानों में होता है । देह-देही इन पाँचों स्थलों से
वन पड़ते हैं, श्रतः यहाँ हेतु ठीक नहीं जमता। श्रतः श्रसिद्धि नामक
भी मान्नामस यहाँ विद्यमान है ॥ १२१॥

हिष्णी—द्रव्य होने के कारण देह-देही में जाति-व्यक्ति तया गुण-गुणी माव मा नहीं। देह मौतिक स्त्रोर देही स्त्रमौतिक है, अतः दोनों में कार्य-कारण माव नहीं जमता। 'दण्डविशिष्ट चैत्र'—यहाँ दण्ड चैत्र के स्त्रघीन है। स्रतः विशिष्ट सम्बन्ध स्वीकृत होता है। परन्तु देह तो देही के स्त्रघीन नहीं है। प्रतः को कि विपरीत मी देह में कार्य दृष्टिगत हो सकते हैं। स्रतः विशिष्ट सम्बन्ध नहीं है। देही निरवयव द्रव्य है। स्रतः संशन्त्रंशोमाव की हि सकता। देह-देही के इस प्रकार स्थलपञ्चक से इतर होने से हेत्र कि एता है।

विकल्पनासहत्वात्

पित्तितानां भिद्भेद्वतन्त्रता किम्।

ति वा पृथगेव तत्र नाऽऽद्यो

े मिलिताः पञ्च न हि क्वचिद्यतः स्युः ॥१२२॥

h

चरमे।ऽपि न युज्यते तदाऽङ्गा-

क्रिकभावस्य च तन्त्रता न कि स्यात्। न च योजकगौरवं च देाषः

प्रकृते तस्य तवापि संमतत्वात्॥ १२३॥

यह कथन विकल्पों के। नहीं सह सकता। यहाँ दो पन हो सक्ती (१) क्या ये पाँचों मिलकर भेदाभेद के प्रयोजक हैं अथवा (२) क श्रलग । पहला पच ठीक नहीं, क्यों कि इन पाँचों का एक साथ कि रहना असम्भव है। दूसरा पच भी ठीक नहीं। गुण-गुणी मान के स द्यंगांगीभाव भी भेदाभेद का प्रयोजक क्यों न माना जाय १ नये हो। की योजना करने का देाष भी नहीं आता। यदि देह-देही में भेराहे। माना जायगा, तो आपका मुख्य सिद्धान्त बाधित हो जायगा। का प्रयोजक भेदाभेदवादी का भी सम्मत है ॥ १२२-१२३॥

अपि चान्यतमस्य जातितद्वत्प्रभृतीनां घटकत्व त्राग्रहरचेत्।

श्रिप सोऽत्र न दुर्लभिवचदात्माङ्गकये। कारणकार्यभावभावन

शङ्कर—यदि आपका आप्रह है कि पूर्वप्रदर्शित जाति स्थि सम्बन्धों में से ही एक सम्बन्ध भेदाभेद का घटक हो सकता है वे वे इस दृष्टान्त में दुर्लम नहीं है। देह-देही में कार्यकारण मार्वीहरी

है। अतः यहाँ भेदाभेद होना चाहिए।। १२४॥

त च वाच्यमिदं परात्मजत्वात् सकत्वस्यापि न नीवकार्यी तद्भेदत एव सर्वकस्याप्युपपत्तेरिह जीवकार्यतायाः॥ ११

शङ्का—समस्त जगत् परमात्मा से जन्य है—परमात्मा है हुआ है। अतः परमात्मा भले कारण माना जाय, आता विश्व का कथमपि कारण नहीं हो सकता।

उत्तर—आत्मा और परमात्मा में अमेद है। अतः प्र कार्य के जीव का कार्य बतलाना उपपन्न है। आश्रय है नि क्षिसे जीव इस जगत् का कारण हुआ। अतः देह-देही में कार्य-कारण

मिद्धिम् वातुमानदोषातुद्यादुक्तं नयस्य निर्मेलत्वम् ।

विश्विपितिस्ववेदिने। उतस्तव न भ्रान्तिपदार्थ एव सिष्ट्येत् ॥१२६ शङ्कर—श्रतः श्रसिद्धि श्रादि श्रतुमान-देशों के न होने से उक्त श्रतु-शक्कर—श्रतः श्रसिद्धि श्रादि श्रतुमान-देशों के न होने से उक्त श्रतु-श्री श्रावि श्रावि श्री विष्कुल ठीक है। इस प्रकार श्रापके मत में श्रान्ति श्रीर श्री श्रावि (ज्ञान) देशनों एक ही सिद्ध हो। जाते हैं। आन्ति की सिद्धि ही के स्वापके मत में कथमपि नहीं हो। सकतो।। १२६॥

मेने प्रियाम इहाऽऽदिमा न तस्थाऽऽत्मगतत्वानुभवस्य भङ्गपत्तेः १२७ मा प्रियाम इहाऽऽदिमा न तस्थाऽऽत्मगतत्वानुभवस्य भङ्गपत्तेः १२७ मा अपके मत में अम अन्तः करण का परिणाम है या चिदातमा का १ कि अम अन्तः करण का परिणाम माना जाय, तो वह आत्मा में उत्पन्न वा बीहा सकता। परन्तु अम तो आत्मा में उदित होता है। आत्मा ही मा आअय है। मृत्तिका से उत्पन्न घट तन्तु में आअत नहीं रह सकता कि में प्रकार अन्तः करण का परिणाम-क्ष्य अम आत्मा में उहीं विकाता। १२०॥

प्रतिमप्रस्नयोगात् स्फिटिके संस्फुरणं यथाऽविणम्नः।

पर्मथुतिच्चयोगतोऽस्य भ्रमणस्यानुभवस्तथाऽऽत्मिन स्यात्१२८

भारकर—स्फिटिक स्वयं चळवल है, परन्तु लाल फूल के सम्पर्क से

पर्में लालिमा चरपन्न हो जाती है। अम के ऊपर भी यही नियम लागू

वह चत्पन्न होता है चित्त में, परन्तु भ्रमयुक्त चित्त के योग से आत्मा

वह चत्पन्न होता है। इस विषय में कोई अडचन नहीं दिख-

वित्यमीरयाऽऽत्मयोगो भ्रमणस्याऽऽश्रित एष सन्नसन्वा। विविधिक्षेणो घटते न संस्रजेस्तेऽपरथारूयातिवदस्य ग्रन्यकत्वात्।।१२९

शङ्कर—अन्तःकरण से आश्रित अम का आत्मा के साव कि सत् है या असत् ? प्रथम पत्त ( आत्मभ्रमसम्बन्ध्त) सिंद निक्ष क्योंकि अन्यथा-ख्यातिवादी आपके मत में संसा शुर्यहम है। श्रात्मा तथा भ्रम का सम्बन्ध अनुचित है ॥ १२९॥

चरमाऽपि न युज्यतेऽपरोक्षप्र थनस्यानुपपद्यमानतायाः। परिणामविशेष आत्मनाऽसौ भ्रम इत्येष न युष्यतेऽन्त्यप्राह्मा

द्वितीय पद्म ( श्रात्मा श्रीर श्रम का श्रसम्बन्ध ) भी ठीक नही। वस्तु अपरोत्त है उसकी उपपत्ति ही कैसी होगी ? यदि अम का स्क है ही नहीं, ते। उसका ज्ञान आत्मा में क्यों होता है ? परनुहें वह अवश्य। अतः यह पत्त बित नहीं। अम आत्मा का ही पीति विशेष है ( श्लोक १२७ का द्वितीय विकल्प ) यह पन भी संब जान पड़ता ॥ १३० ॥

असभागतयाऽऽत्मने। निरस्तेतरयुक्तेः परिणत्ययोग्यतायाः। परिणत्ययुजेश्च योग्यतायामपि बुद्धचाकृतितश्चिदालने।अत

इसका कारण स्पष्ट है। आत्मा का इतर पदार्थ के साम म खराडन कर दिया गया है। वह असङ्ग है और निरवयन (अस्त्री भी है। तब उसमें 'परिणाम' की योग्यता ही नहीं है। परिणामी निर अन्य के साथ सम्बद्ध तथा सावयव होता है। यदि आत्मा में की की योग्यता विद्यमान भी हो, तो भी वह अम ज्ञान के रूप में की नहीं पा सकता।। १३१।।

न हि नित्यृचिदाश्रयमतीचः परिणामः पुनरन्यचित्तमः गुणयाः समुद्रायगत्ययागाद्र गुणतावान्तर्जातितः मनातं

क्योंकि आत्मा नित्य ज्ञान का प्राश्रय है। जाप्रत् तथा स्व की बात क्या कही जाय १ सुष्ठित से उठने के बाद उसे यह क्षा में ख़ब सुख की नींद् साया, मैंने कुछ भी नहीं जाना-ह का बतता है कि सुषुष्ति में भी इन्द्रियों के विराम होने पर भी ज्ञान का बाम में रहता है। अतः वह तीनों अवस्थाओं में ज्ञान का आश्रय है। वह समें अमज्ञान का परिणाम कैसे होगा? ज्ञान तथा अम दोनों गुणताह्मी अवान्तर जाति के कारण समान जातिवाले हैं। इन दोनों ब रह्य युगपत, समकाल में नहीं हो सकता। यदि ज्ञान नित्य ही बाला में बना रहता है, तो उसमें अम कैसे उत्पन्न हो सकता है।।१३२॥ वहीं युगपत् समवैति ने हि शोक्रचद्वयकं यत्र च कुत्रचिद्व यदेतत्। वहीं विश्व गुणो गुणी तथा च प्रसरेकोदितदुष्टतेति चेका।१३३॥ देखिए, दो प्रकार की शुक्रता का एक ही स्थान पर एक ही काल में बात सम्भव नहीं है। यदि यग्न कहों कि मेरे मत में ज्ञान गुण नहीं, विश्व गुणी है, अतः उक्त दोष नहीं लग सकता, तो भी यह कथन कि नहीं ॥१३३॥

।। द्वाश्रयभूतदीप्तहेम्ना रुचकाधारकभाववत् तथैव।

अस्य अविनाशिचिद् श्रियस्य भूगे। अन्य चिद्राधारतया स्थितेरयोगात् १३४ वर्ष निस सुवर्ण का कटक (वलय) बनाया गया हो उसमें कटके का अस्य आश्रय है, उस सुवर्ण में 'रुचक' नामक आमृष्ण के धारण की योग्यता में नित्य ज्ञान में कि आश्रय है उसमें ज्ञानन्तर धारण की योग्यता कहाँ ? नित्यज्ञान से में अश्रय है उसमें ज्ञानान्तर धारण की योग्यता कहाँ ? नित्यज्ञान से में अश्रय है असमें ज्ञानान्तर धारण की योग्यता कहाँ ? नित्यज्ञान से में अभित आत्मा में अम कदापि उत्पन्न नहीं हो सकता॥ १३४॥

व संस्कृतिरग्रहोऽप्यविद्या भ्रमशब्दार्थनिरुक्त्यसंभवेऽपि।

प्रमसंज्ञितवस्त्वसंभवेन अमसंपादितसंस्कृतेरये।गात्।। १३५॥ राह्म-अम शब्द के अर्थ की निकक्ति असम्भव है। तब उसका

कता नहीं, जब अमे नामक वस्तु ही. असम्मव है, तेक अम से संस्कार कैसे हो सकता है ?॥ १३५॥

[संक्ष] श्रपि नाग्रहणं चितेरभावश्चितिरूपग्रहणस्य नित्यतायाः। तदसंभवते। व वृत्यभावस्तदभावेऽपि चिदात्मने। ज्यामात्।

अग्रह्ण (किसी पदार्थ का अनुभव न करना) दे। प्रकार से मह है - ज्ञान का अभाव अर्थात् आत्मा के स्वरूप का प्रहण न करने क श्रागन्तुक का श्रमहण्। यदि पहला पन्न माने , तो ठीक नहीं, को श्रात्मा में ज्ञान नित्य रहता है श्रातः चितिरूप प्रहण सदा निता रहता है। यदि अप्रहण का अर्थ वृत्तियों का अभाव माने अवि चित्त की वृत्ति बिल्कुल शान्त हो जायगो तब अप्रह्या होगा। या अर्थ ठीक नहीं, क्योंकि ऐसी दशा में भी चैतन्यरूपी आत्मा का हत होता ही रहता है। तब 'अप्रहण्' कैसे होगा ?॥ १३६॥ न च भञ्जकमीक्ष्यते न तस्यापगमे दुःखनदानृतात्मकत्य। इति वाच्यमखण्डद्विच्छिद्देश्वरबोधस्य निवर्षक्तयोगात्॥।।

भट्टभास्कर—दुःख, जड़ तथा अनृतरूप अज्ञान (मार्ग) श्री यदि आत्मा में मानें, तो इसके अञ्जक उपाय न होते से आता है। होने का अवसर ही न मिलेगा।

राङ्कर-यह राङ्का ठीक नहीं। 'तत् त्वमिस' वाक्य है। श्रखराडवृत्ति से परब्रह्म का ज्ञान उक्त श्रज्ञान की दूर कर देता है। श्रात्मा के। मोच प्राप्त होता है ॥ १३७ ॥

श्रिप चेष्टतद्न्यहेतुथीजे जगतः कृत्यकृती न ते घटेते। सकलब्यवहारसंकरत्वात्तद्वं जीवनिकाऽपि दुर्जमा ते ॥

शङ्कर—इतना ही नहीं, भेदाभेद मानने पर जगत् का समत चच्छिन्न होने लगेगा। लोक में इष्ट-साधनता ज्ञान से प्रवृति श्रीर श्रनिष्ट-साधनता-ज्ञान से निवृत्ति होती है। परन्तु कुला सब व्यवहार संकीर्ण होने लगेगा। अतः जीवन चलाता हो जांचगा । समस्तं व्यवहार के मूलाच्छेद होने के कारण · 11 PES 11 \$ 15 नहीं है।। १३८॥

1

1884

市

वि युक्तिशतैरमर्त्यकीर्तिः सुमतीन्द्रं तमतिन्द्रतं स जित्वा। मि अतिभाविवरोधिभावभाजं विमतग्रन्थममन्थरं ममन्थ ॥ १३९ ॥ हेस प्रकार अनेक युक्तियों से अमरकीर्ति शङ्कर ने उस उद्योगशील न क्र बिहुतम छ भट्टभास्कर के। जीतकर उपनिषद् के विरुद्ध अभिप्राय के। मि करनेवाले उनके प्रनथ का शोघ खराउन कर दिया ॥ १३९॥ विवा गति भास्करदुर्मतेऽभिभूते भगवत्पादकथासुधा पसस्रे।

विकास विकासिका विकास विकास कार स्वास्त्र चिन्द्र केव ।। १४०॥ इस प्रकार जब भास्कर का दुष्ट मत खिएडत हो गया तब आचार्य ह है बाणी-रूपी सुधा चारों ओर इसी प्रकार फैली जिस प्रकार वर्षी-मतीन घने मेघों के दूर हो ज्ञाने पर शाद्-कालीन चन्द्रमा की चाँदनी गों और चमकने लगती है।। १४०॥

वास क्याभिरवन्तिषु प्रसिद्धान् विबुधान् बाणमयूरद्विद्युख्यान्। विश्वितीकृतदुर्मताभिमानान्त्रिजभाष्यश्रवणोत्सुकार्यश्रवारा।१४१। श्राचार्य ने अवन्ती देश में प्रसिद्ध बाग्र, मयूर तथा द्राडी आदि के द्वेत-मत-विषयक अभिमान को चूर चूर कर दिया और अपने वाब के सुनने के लिये उत्सुक बना दिया।। १४१॥

मतिपद्य तु बाह् लिकान् महबी

विनयिभ्यः प्रविद्वपविति स्वभाष्यम् । अवंदनसहिष्णवः प्रवीणाः हा स्वर्ग प्रवर्गिकानिकार

समये केचिद्याऽऽहताभिधाने ॥ १४२ ॥

महिषि बाह्मीक देश (वैकट्रिया) में गये और अपने विद्यार्थियों के मान्य की विशद् व्याख्या की । उस समय जैनमत में निपुरा के न सहनेवाले कुछ विद्वानों ने शङ्कर से इस प्रकार वाद-मिद्र किया—॥ १४२ ॥ अध्य क्रिक्ट किया कर्म क्रिक्ट के विश्व कर्म

#### जैनमत का खएडन

नतु जीवमजीवमास्रयं च श्रितवत्संवरनिर्जरौ च वन्यः। श्रिप मेक्ष उपैषि सप्तसंख्याच पदार्थान् कथमेव सप्तमङ्ग्या।

जीव, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जर, बन्ध तथा मोह थे सह कि जैनमत में गृहोत हैं तथा सप्तमङ्गी नय हम लोगों के स्वीक्ष है। कारण है कि आप इन सिद्धान्तों के। नहीं मानते १॥ १४३॥ कथयाऽऽहित जीवमस्तिकायं स्फुटमेवंविष इत्युवाच मौती। अवदत् स च देहतुल्यमानो हटकर्माष्ट्रकवेष्टितश्र विद्वन्॥१॥

इस पर संन्यासी शङ्कर ने कहा— ऐ जैन मतावलिक्यो ! जोता के काय का स्वरूप आप बतलाइए । इस पर उन्होंने कहा कि जो के समान परिग्रामवाला है । जितना ही बड़ा शरीर होगा को आकार का उसमें निवास करनेवाला जीव भी होगा । ऐ परिकार यह जीव आठ कमों के द्वारा बद्ध रहता है । हमारे दर्शन के अप जीव का यही स्वरूप है ।। १४४ ।।

िप्पणी—कर्म — जो कर्म जीव को बद्ध किये हुए है वह श्राठ का होता है। 'घाति' कर्म चार प्रकार के होते हैं—(१) ज्ञानावरणीय, (२) वरणीय, (३) मोहनीय, (४) श्रान्तराय। 'श्रघाति' कर्म चार प्रकार है है—(१) वेदनीय, (२) नामिक, (३) गोत्रिक, (४) श्रायुष्क। विशेष के लिये देखिए तत्त्वार्थसूत्र का नवम श्रध्याय।

अमहाननणर्घटादिवत् स्यात् सन नित्याऽपि च मातुवाह । गजदेहमयन्विक्षेत्र कृत्स्नं प्रविशेच प्रतिहेहमण्यकृत्स्नः

शहर—यदि जीव महत्-परिमाण तथा अणु-परिमाण से कि परिणामवाला है तो वह कथमपि नित्य नहीं हो सकता। परिणामशाली होने के कारण वह घटादि के समान अतित्य होते हैं। हो परिणामशाली पहार्थ नित्य हैं — महत् परिमाणशाली

श्विमाणशाली इन देनों से भिन्न अर्थात् मध्यम परिमाणवाला पदार्थं इसमि निद्ध्य नहीं होता । जीव की भी वही दशा हो जायेगी । कर्म देवा होकर जब जीव मनुष्य-देह से गजदेह में प्रवेश करेगा ते। वह सुपरिमाण होने के कारण हाथी के सम्पूर्ण शरीर के। ज्याप्त न कर किया। यदि वह दीमक (प्छिषि या पुत्तिका) के देह में प्रवेश करेगा ते। स्म शरीर की अपेदा बड़ा होने के कारण जीव की देह के बाहर भी दिने का प्रसङ्ग उपस्थित हो जायेगा॥ १४५॥

नी। इपयान्ति च केचन प्रतीका महता संहननेन संगमेऽस्य।

प्रिश्व अपयान्त्यधिजग्रुषोऽस्पदेहं तद्यं देहसमः समश्रुतेश्च ॥१४६॥ जीकं जीन—बढ़े परिमाण्यवाले शरीर के साथ सङ्गम होने पर जीव के जीव श्रुप्त श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष्ट श्रुष

गपन्त इमे तथाऽपयन्तो यदि वर्षोव न जीवतां भजेयः।

श्री मनवेयुरनात्मनः कथं ते कथमात्मावयवाः पयन्तु तिस्मन्।।१४७॥
शङ्कर—यदि ये अवयव कहीं उत्पन्न होंगे और कहीं विनष्ट होंगे तो
लिक्षिणि के समान ये जीव नहीं हो सकते। और आत्मरहित होने के
स्पा ये जीव कैसे उत्पन्न होंगे और उस अनात्मा में ये कैसे

कि विकास के से अवयव जन्म तथा नाश से रहित हैं। ये नित्य कि ही कहीं पर उत्पन्न हुने करते हैं और कहीं हट जाया करते हैं। विकास की कि कित्य अवयवों से उपनित होकर बहदाकार हाथी के हिक

समग्र शरीर की ज्याप्त कर लेता है और कतिपय अंगों से होन हों कारण वह चीटी आदि चुद्र जन्तुओं के अलप शरीर को भो नाम लेता है।। १४८॥

किमचेतनतोत चेतनत्वं वद तेषां चरमे विरुद्धमता। वपुरुन्मथितं भवेत्तु वें बत कात्स्न्येन वपुर्न चेत्रयेषुः॥१॥

शङ्कर-यह ता बताइए कि ये अङ्ग चेतन हैं या अनेतन । चेतन हैं तो एक ही शरीर में बहुत से भिन्न-भिन्न अभिप्रायवाले है पदार्थों की स्थिति के कारण यह शरीर नष्ट होने लगेगा। यहिने को हैं तो शरीर में चैतन्य ही उत्पन्न नहीं हो सकेगा॥ १४९॥

चलयन्ति रथं यथैकमत्या बहवा वाजिन एवममतीताः।

इतरेतरमङ्गमेजयन्तु ज्ञपते ! चेतनतामपि प्रपद्य ।। १५०॥

जैन-हे परिडत-शिरोमिश ! जिस प्रकार बहुत से घोड़े एक स रथ को चलाते हैं उसी प्रकार चेतनता को भी प्राप्त कर रे ह शरीर को चलावें इसमें आपको क्या विप्रतिपत्ति है 🚉 १५०॥ बद्वाऽपि नियामकस्य संस्वात् सुमते तत्र भनेयुरैकमत्मा

कयमत्र नियामकस्य तद्वद्विरहात् कस्यचिद्प्यदो वटेत ॥

शङ्कर-यह आपका उदाहरण ठीक नहीं जमता। घोड़ें देवा पर भी उनका नियामक (सारथी) तो एक रहता है। अतः एक से वे रथ के। चलाते हैं। परन्तु प्रकृत-पन्न में के।ई नियामक है। ऐसी अवस्था में इन अवयवों में ऐकमत्य कैसे होगा १॥ ह खपयान्ति न व्यापयान्ति जीवावयवाः किन्तु महत्तरे श्रीति विकसन्ति च संकुचन्त्यनिष्टे यतिवयित्र निदर्शनं नवीका

जैन—हे यतिराज! जिस प्रकीर जैकि (जलोका) अपने संकुचित्र तथा विकसित कर सकती है, कभी घटाती है और की है उसी प्रकार ये जीव के अवयव महत्तर शरीर में विक्रिया वे श्रो

कि है और त्युकाय में संकुचित हो जाते हैं। अतः संकोच तथा विकाश-न्यात इ गाली अवधवों के धारण करने के कारण जीव देह-परिमाणवाला हो मुक्ता है। जीव के अवयवों के नये उत्पन्न होने की बात नहीं कहते। केवल संकोच-विकाशशाली होते हैं ॥ १५२॥

। १४ विद वैवममी सविक्रियत्वाद् घटवत्ते च विनश्वरा भवेयुः। वि विश्वरतां प्रयाति जोवे कृतनाशाकृतसंगमौ भवेताम् ॥१५३॥

शहूर-यदि ऐसी बात है तब तो ये विकारी हुए और घड़े के समान उनकी नश्वर भी होना पड़ेगा। इस प्रकार जीव के नश्वर होने हे कारण स्वीकृत वस्तु के नाश (कृतनाश) तथा अस्वीकृत वस्तु के । इस्य( श्रक्टताभ्यागम ) रूपी, दे। 'दोष इस पत्त में उत्पन्न हो जायँगे। ५०। इतः यह पत्त समीचीन नहीं है ॥ १५३॥

एक मार्प चैवमला बुवद्ध चाब्धौ निजकर्माष्टक भारमग्नजन्ते।:।

वे विकाधियंगतिस्वरूपमाक्षस्तव सिद्धान्तसमर्थिता न सिष्येत् ॥१५४॥

जीव अपने आठों कर्मीं के भार से इस संसार-समुद्र में तुम्बी-फल वा है। तब उसे सतत ऊर्घ्य गतिवाला माइ, जिसे ॥ पापका दर्शन मानता है, किस प्रकार सिद्ध हो सकेगा ?।। १५४॥

के मि भिष साघनभूतसप्तभङ्गीनयमप्याईत नाऽऽद्रियामहे ते।

क्षी स्यार्थसतां विरोधभाजां स्थितिरेकत्र हि नैकदा घटेत ॥१५५॥

इन पदार्थों के सिद्ध करने के लिये सप्तभङ्गी नय का आप स्वीकार मते हैं। परन्तु मुक्ते इस मत में तिनक भी आस्था नहीं है। सत् तथा अवत् त्रादि धमे परस्पर विरोधशाली होने के कारण एक धर्मी में एक समय में इन सबों की स्थिति नहीं हो सकती। अतः सप्तमङ्गी-के विकास हों स्वीकृत नहीं है ।। १५५॥

विष्या — सप्तमंगी नय —यह जैन न्याय का विशिष्ट विद्यान्त है। न्याय-कि में पीमर्श के दो ही रूप होते हैं—ग्रन्वयी, जिसमें किसी उद्देश के

F

सूत्र

स्त

ग्राच

ग्राच

बस

नि

समान

विषय में किसी विधेय का विधान किया जाय श्रथवा व्यक्तिकी, जिस्से उद्देश्य के विषय में किसी विधेय का निषेघ किया जाय। "पत्तु के निष् सत्ता के सापेन्त रूप के मानने के कारण परामर्श का रूप सात प्रकार के ह जाता है जिसे सप्तमङ्गी नय कहते हैं। वे रूप नीचे दिये जाते हैं:\_ F

- (१) स्यादस्ति (सम्भवतः क ख है)।
- (२) स्यान्नास्ति (सम्भवतः क ख नहीं है)।
  - 176 (३) स्यादस्ति च नास्ति च (सम्भवतः क ख है और समक्त ख नहीं है )।
    - (४) स्याद् अवक्तव्यम् (सम्भवतः क अवक्तव्य = वर्षानातीत है)।
    - ( ५ ) स्यादस्ति च श्रवक्तव्यम् च (सम्भवतः क ख है श्रीर ग्रवक्रव
    - (६) स्यान्नास्ति च श्रवक्तव्यं च (सम्भवतः क खं नहीं है क्रोत क्तव्य भी है )।
  - (७) स्यादस्ति च नास्ति च श्रवक्तव्यं च (सम्मवतः क स है। भी है तथा श्रवक्तव्य भी है )।

इति माध्यमिकेषु भग्नद्र्येष्वश्च भाष्याणि स नैमिशे वितत्व। दरदान भरतांश्च शूरसेनान् कुरुपाञ्चालमुखान् बहुननेवीवा

इस प्रकार आत्मा की मध्यम परिमाण माननेवाले जैनों के व आचार्य ने दूर किया। नैमिष चेत्र में अपने भाष्यों का विस्तार का भरत, शूरसेन, कुरु, पाञ्चाल आदि अनेक देशों के उन्होंने जीता मन्तर पदुयुक्तिनिकृत्तसर्वशास्त्रः गुरुभट्टोद्यनादिकैरनध्यम्। 🗥 🌇

स हि खएडनकार्मुढद्प बहुधा व्युद्य वशंवद' वकार स्तरहन मैन्थ के बनानेवाले ने निपुण युत्तियों के द्वारा सर क खिएडत कर दिया था। गुरु, प्रभाकर, कुमारिल तथा विक विद्वानों के द्वारा अजैय होने के कारण उनके अभिमान क

था परन्तु आचार्य ने डन्हीं के साथ नाना प्रकार से शास्त्री अपना अनुगत बनायाः ।। १५७ ॥

1(

हिप्पण् - खराडनकार - यह नैषधकार हैं। इनका नाम श्रीहर्ष या। खि है निका हास्तवरह खाँद्य नीमक अपूर्व विद्वत्तापूर्य प्रन्थ के लिखने के कारण ये र का हरहनकार नाम से प्रसिद्ध हैं। ये कवि श्रीर वार्किक देशों थे। खरहन ति तर्क-कौशल का ज्वलन्त उदाहरण है, तो नैषघचरित इनकी कमनीय ल्ला का मनोरम त्रागार है।

हत्तन्तरमेष कामरूपानिघगत्याभिनवे।पश्रब्दगुप्तम्।

मा ब्रायत् किल शाक्तभाष्यकारं स च भग्नो मनसेद्मालुलोचे १५८ इसके अनन्तर शङ्कर कामरूप (आसाम) देश गये और ब्रह्म-व के ऊपर शक्ति-भाष्य के लिखनेवाले अभिनवगुप्त की जीत लिया। क्य र्श साजित होने पर अभिनव ने इस प्रकार विचार किया॥ १५८॥ श्रीत

टिप्पणी—श्रभिनवगुप्त (६५०-१०००)—इस नाम से प्रसिद्ध एक ही मनार्य का पता चलता है जो प्रत्यभिज्ञा दर्शन के नितान्त प्रौढ़ तथा माननीय 'म्राभिनव भारती' तथा 'लोचन' ने इनका नाम साहित्य-जगत् में मि प्रकार स्त्रमर कर्द्धिया है उसी प्रकार ईश्वर-प्रत्यमिज्ञा विमर्शिणी, तन्त्रालोक, । निवार, मालिनीविजय-वार्तिक, परमार्थवार, परोत्रिंशिका-विवृति ने त्रिकदर्शन में व्या बना दिया है। विपुलकाय 'तन्त्रालोक' के। मन्त्रशास्त्र का विश्वकेष कहना मि गिरिए। ये अलोकिक सिद्ध पुरुष थे। ये अर्घ त्र्यम्बक मत के प्रधान आचार्य (इं क्सिनाय के शिष्य क्रीर मत्स्येन्द्रनाथ सम्प्रदाय के एक सिद्ध कौल थे। इस वा 🏿 करण में इनके ब्रह्मसूत्र के शक्तिभाष्य का उल्लेख किया गया है, परन्तु इस प्रन्य , विश्वा अभ्य स्थानों से नहीं चलता । इनका कामरूप का निवासी होना भी एक वित्र बात है। क्या शक्तिभाष्य के लिखनेवाले आसाम के निवासी अभि-

क्षित काश्मीर-निवासी शैव श्रीमिनवगुप्त से मिन्न तो नहीं हैं । क विषा कि वालियानी समी अपन्य विलोक्यते त्रिलोक्याम् विष्युचन मद्रशांवदे। इसी तद्मुं दैवतकृत्यया हरेयम् ॥ १५९ ॥ ये महापुरुष वेद्रूपी कमल के। विकसित करने के लिये बाल-सूर्य के त्रिलोकी में भी ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो इनके समान हो। मेरे वश में ये कभी भी नहीं आ सकते। इसिलिये हिन्से कृत्या के द्वारा मार डालने का प्रयत्न करें।। १५९॥

इति गूढमसौ विचिन्त्य पश्चात् सहशिष्यैः सहसा स्वशक्तिभाष्यम्। परिदृत्य जनापबादभीत्या

यिनः शिष्य इवान्ववर्ततेषः ॥ १६०॥

1

T

इस प्रकार से उन्होंने अपने शिष्यों के साथ गुप्त रूप से सलाह । जनापवाद के डर से उन्होंने अपना शक्ति-भाष्य फेंक दिया । आचार्य के पास शिष्य के समान रहने लगे ॥ १६०॥

निजशिष्यपदं गतानुदीच्यानिति कृत्वाऽय विदेहकौशको विहितापचितिस्तथाऽङ्गवङ्गेष्वयमास्तीर्ययशो जगाम गौत्र

इस प्रकार उत्तर दिशा के निवासियों के। आवार्य ने आवार्य ने आवार्य वनाया। विदेह और केशित के लोगों से आदर प्राप्त किया और विद्वास में अपना यश फैलाकर वे गौड़ देश में गये।। रेहर ॥ अभिभूय प्ररारिमिश्रवर्य सहसा चोदयनं विजित्य वारे।

श्रवधूय च धर्मगुप्तमिश्रं स्वयशः प्रौढमगापयत् स गौहात्॥

चन्होंने मुंरारिमिश्र के। सहसा हराया। शासार्थ में क्रिया जीता। धर्मगुप्तमिश्र के। परास्त किया। श्रनन्तर गौड़रेशीव दि द्वारा श्रपनी प्रौढ़ कीर्ति के। गवाया श्रर्थात् गौड़ देश के लेगों हे हे बड़े विद्वानों के परास्त होने पर, श्राचार्य शङ्कर की श्रह्ता कें चारों श्रोर गान कराया॥ १६२॥

पूर्व येन विमोहिता द्विजवरास्तस्यासतोऽरीन् कर्ती बुद्धस्य प्रविभेद् मस्करिवरस्तान् भास्करादीत् शाश्चाम्नायविन्तिन्दकेन कुधिया कृटप्रवादाप्रहात् निक्षातो निगमागमादिषु मतं दक्षस्य कृट्यी रनहें,

0 |

ौडान

भी।

京阿

पहले कलियुग में वेद-शास्त्र के निन्दक कुबुद्धि जिस दार्शनिक ने विया था . उस बुद्ध के रात्रुह्म भास्कर आदि विनिकों की आगम-निगम के पिएडत आचार्य ने च्या भूर में हराया। गारूर ब्रादि विद्वान दिजस प्रकार मिथ्या सिद्धान्तों में आप्रह करनेवाले हस प्रकार बुद्ध भी वेद-विरुद्ध मत के माननेवाले, थे। आचार्य ने इन होतों का खराड़न कर श्रुति के अर्थ का सबके सामने उपस्थित किया ।।१६३॥

शङ्कर की प्रशंसा

तलाह है गाकः पाश्चपतैरपि क्षपणकः कापालिकेवें ब्रावे-दिया ।

रप्यन्यैर खिलें खलु खलेंदु वीदिभिवेदिकम्।

गा रिक्षतुमुत्रवादिविजयं ने। मानहेतोर्व्यघात

सर्वज्ञो न यताऽस्य सम्भवति सम्मानप्रहग्रस्तता॥१६४॥ शाक्त, पाद्युपत, चपणक (जैन), कापालिक, नैब्स्व—इनके समान क्य दुष्ट मत के प्रचारक दार्शनिकों ने वैदिक मार्ग के। सब तरह से किन कर दिया था । इस वैदिक मार्ग की रक्षा करने के लिये ही बार्चार्य ने उप द्वेतवादियों के। परास्त किया। धर्म की रचा ही इसका वि विन कारण था। अपने सम्मान के लिये उन्होंने यह कार्य नहीं किया। व्यामितिसमानी ठहरे। उनके ऊपर सम्मान-रूपी भूत कभी अपना माया-क्ष नहीं फेंक सकता ।। १६४॥

वर्धं दिष्टे पङ्कजिवष्टरेण जगतामाद्येन तत्स्र जुभि-

्रिविं हे सनकादिभिः परिचिते पाचेतसावैरिष । व शौताद्वैतपथे परात्मभिदुरान् दुर्वादिनः कण्टकान्

मोजुत्याय चकार तत्र करुणो मोक्षाध्वमक्षुएणताम् १६५ वेद-विहित अद्वेत-मार्ग का उपदेश ब्रह्मा ने स्वयं चतुमुंख से दिया उनके पुत्र सनकादि ऋषियों ने इसकी विशद व्याख्या की। लिकि आदि महर्षियों ने इसका खूब प्रचार किया। ऐसे अद्वेत-मार्ग जेपर रोड़ा श्रदकानेवाले श्रात्मा श्रीर ब्रह्म में भेद बतलानेवाले बहुत

से बकवादी थे जिनका श्राचार्य ने उखाड़ फैका और उसे की के यात्रियों के चलने लायक मनाहर बना दिया॥ १६५॥ शान्तिदीन्तिविरागता ह्युपरतिः क्षान्तिः परैकाप्रता श्रद्धेति प्रथिताभिरेधिततनौ षड्वक्त्रवन्मात्मिः। भिक्षुक्षोणिपतौ पिचण्डिखतरोच्चएडातिकएडूच्चलत्

पाखरडासुरखण्डनैकरसिके बाघा बुघानां इतः ॥१६।

जिस प्रकार षड्मातात्रों ने षडानन की पुष्ट कर बड़ा वना चसी प्रकार शान्ति, दान्ति, चपरति, चमा, एकाप्रता तथा अद्याने का के शरीर की पुष्ट किया। उन्होंने अत्यन्त प्रचएड स्थूबोहर, म चञ्चल, पाखराड-रूपी असुरों के खराडन करने में बड़ा आपह दिसा भला ऐसे शङ्कराचार्य के रहते हुए परिडतों की कहीं से क्ला सकता है ? ॥ १६६ ॥

यत्राऽऽरम्भजकाहलाकलकलैलेकियतो विद्वतः

काणाः काणभुनास्तु सैन्यरजसा सांख्येश ताऽसांला युद्धध्वा तेषु पत्नायितेषु सहसा यागाः सहैवाद्रवन्

विय

वीच

का वा वादिभटः पदुर्श्व भवेद्रस्तुं पुरस्तान्ध्रने ॥ शास्त्रार्थ-समर के आरम्भ में ही इतना नगाड़ा बजा कि सके हल की सुनकर चार्वीक भाग गया। कणाद-मतावलम्बी लेग की घूलि से काने हो गये। सांख्यवादियों ने युद्ध न करते का है युद्ध करके चार्वोक आदि के साथ 'योग' मत के भारे भी भाग खड़े हुए। इस भूतल पर कौन ऐसा वावदूक शूर्वी है। उस मुनि के सामने खड़ा होने की भी योग्यता रखता ? अर्थात् म श्रद्वेत वाद के सामने भिन्न-भिन्न दार्शनिकों ने श्रपना पराजय मार्ब

**उच्चएडे पणवन्धवन्धुरतरे वाचंयमक्ष्णापतेः** पूर्व मएडनखएडर्न समुद्भूचो हिएडमाहम्बर 7, 5

Triel

MI

काताः शब्दपरम्परास्तत इमाः पाखण्डदुर्वादिना-

मद्य श्रोत्रतद्याटवीषु द्घते दावानत्तष्वात्तताम् ॥ १६८॥ ब्राचार्य शङ्कर ने मएडन मिश्र का पण्डन्य (शर्त लग्हना ) से सुन्दर वा भयद्भर खराडन कियो था। उस समय उनकी कीर्ति का नगाड़ा बां ब्रोर बजने लगा था। उससे उत्पन्न होनेवाली शब्द-परम्परा विश्वान भी इन पाखराडी दुष्ट-मतावलिन्बयों के कानों में दावानल के समान वाला उत्पन्न कर रही है ।। १६८ ॥

ने बुद्धो युद्धसमुद्यतः किल पुनः स्थित्वा क्षणाद्ग विद्वतः

काणे द्राकणश्चरव्यतीयत तमःस्तोमाद्यतो गौतमः।

विवा भागेऽसी किपिलः प्रवायत ततः पातञ्जलाश्राञ्जिल

क्लेश चक्रुस्तस्य यतीशितुश्रतुरता केने।पगीयेत सा ॥ १६९ ॥ माचार्य से लड़ने के लिये बुद्ध चयत अवश्य हुए, परन्तु च्यामर हिं में खड़ा होकर वृह भाग निकले। कणाद किसी कीने में महपट का छिप गये। गौतम ने भने अन्यकार में जाकर अपने का छिपा बिया। कपिल हारकर भाग गये। पातव्वल लोगों ने हारकर हाथ किता। आचार्य की चतुरता अनुपम है। जगत् में ऐसा कोई असे प्रार्थ नहीं है जिससे इनकी उपमा दी जाय।। १६९॥

का विस्तिप्राहं गृहीताः कतिचन समरे वैदिका वादियाघाः

कीणादाद्याः परे तु प्रसमपिहता इन्त बोकायताद्याः। वि गाढं बन्दीकृतास्ते सुविरमय पुनः स्वस्वराज्ये नियुक्ताः

aw 'सेवन्ते त' विचित्रा यतिघरणिपतेः श्रूरतावा द्या वा१७० युद्ध में कतिपय वैदिक योद्धाओं के। आचार्य ने हाथ पकड़कर भीव लिया। वेद-बाह्य वार्वाक आदि दुर्शनिकों को बलात मार कियाद आदि आचार्य बहुत दिन तक बन्दी बनाकर रक्के गये

थे परन्तु कृपालु श्राचार्य ने उन्हें ब्रह्मानन्द-रूपी श्रपने स्ताल में कर दिया जिससे वे श्राचार्य की सेवा तत्परता से कर रहे हैं। या विचित्र है।। १७०॥

शान्त्याद्यर्णववाडवानलशिखा सत्याभ्रवत्त्या द्या-

क्योत्स्नाद्शिनिशाऽय शान्तिनित्तिनीराकाशशाह्य्या श्रास्तिक्यद्रुपदावपावकनलाक्वालावली सत्क्या-

हंसीप्रावृहखिड द्िएडपतिना पाखएडवाङ्गएरबी॥।

संन्यासी शक्कर ने पाखराडी परिडतों की वचन मराडली के हा विश्व किया। यह मराडली शान्ति-रूपी समुद्र के लिए वहनान कि शिखा थी, सत्यरूपी मेघ के लिये ऑधी थी; दयारूपी चाँदनों के शिखा थी, सत्यरूपी मेघ के लिये ऑधी थी; दयारूपी चाँदनों के श्वास्त्र की रात थी;शान्तिरूपी पिद्यनी के लिये पूर्ण चन्द्रमा की बोकि या आस्तिकतारूपी पेड़ के लिये दावानल की ब्वाला थी। सत्क्रमान्त्र के लिये वर्षा ऋषु थी। ऐसे अनेक सद्गुर्णों के दूर मगानेत्र के लिये वर्षा अपनी युक्तियों से सुब ही खोरेडत किया।

अद्वैतामृतवर्षिभिः परगुरुव्याहारघाराघरैः

कान्तैर्हन्त समन्ततः प्रस्मरेहत्कृत्ततापत्रयैः।
दुर्भिक्षं स्वपरैकताफलगतं दुर्भिक्षुसंपादितं

शान्तं संप्रति खिएडताश्च निविदाः पाख्एदचएदाता

Y

दुष्ट भिक्षु बुद्ध ने इस संसार में बड़ा भारी दुर्भिन्न मना त्स्र आचार्य ने अप्रने वचन-रूपी मेघों से उसे शान्त कर दिया। आप वचन मनोहर, सर्वत्र फैलनेवाले, अद्वेतरूपी अमृत के। बरसावेवार तापों के। दूर कर देनेवाले वर्षाकाल के मेघ हैं। जिस प्रकार वेप वृष्टि कर दुर्भिन्न के। मार भगाता है उसी प्रकार आचार्य ने अप वौद्धों के। प्रास्त कर दिया तथा जीव और ब्रह्म की एकता के कि

क्यां। दुर्मित्त ही नहीं शान्त हुआ बल्कि भयानक पाखरहरूपी गर्मी मा दी गई।। १७२।।

शान्तानां सुभटाः कपालिकपतद्भग्राहग्रहञ्यापृताः काणाद्मतिहारिणः क्षपणकक्षोणीश्वतालिकाः।

वृक्षि सामन्ताश्च दिगम्बरान्वयश्चवश्चार्वाकवंशाङ्कुरा

नव्याः केचिदलं मुनीश्वरिगरा नीताः कथाशेषताम्॥१७३॥ वी।।। शङ्कर की वाणी के द्वारा हराये गये पात अल मत के पिएडत लोग का अपातिकों की पीकदानी उठाने के काम में लग गये हैं। क्याद लोग खाला बों को आज्ञा माननेवाले वैतालिक बन गये हैं। दिगम्बर जैनियों नो है स्था चार्वा क-वंशी नये परिसतों की त्राचार्य की वास्ती ने सदा के लिये बोहिए संसार में स्मरणीय बना दिया। अर्थात् ये स्वयं नष्ट हो गये हैं। कि कथा ही शेष रह गई है।। १७३।। वार्वं मिक वादिशासु द्वेतवार्तानिवृत्ती

वा स्वयमर्थ परितस्त्रारायमङ्कतवृत्मं।

मितिद्नमिप कुर्वन् सर्वसंदेहमे। क्षं

श्रारा वात्

मेर्न

Wal-

रविरिव तिमिरौधे संप्रशान्ते महः स्वम् ॥ १७४ ॥ इस प्रकार समस्त दिशात्रों में द्वेत-वाद सदा के लिये निष्टत हो गया। श्राचार्य ने प्रतिदिन सन्देह की दूर करते हुए श्रद्धैत-मार्ग की उसी जार फेलाया जिस प्रकार अन्धकार के शान्त हो जाने पर सूर्य अपने लि के चारों ओर फैलाता है॥ १७४॥ इति श्रीमाघवीये तत्तदाशाजयकौतुकी। • 🗷 🗀 🥫 संक्षेपशंकरजये सर्गः पञ्चदशोऽभवत् ॥ १५॥

माधवकुत संज्ञेप-शङ्करविजय में आचार्य के दिग्विजय का वर्णन करनेवाला पन्द्रहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।



## श्ङ्कराचार्य का सर्वश्वपीठाधिरोहण

श्रय यदा जितवान् यतिशेखरोऽभिनवगुप्तमतुत्तममातिम् स तु तदाऽपिनतो यतिगोचरं हतमन्यः 'कृतेवानपगोरण

जब यतिराज शक्कर ने अभिनव गुप्त की पराजित किया तथीं। लिजत होकर आचार्य का मारने का उद्योग करने लगा। शास्त्र का बड़ा भारी परिडत था। मन्त्रों का उसे ख़ूब बत या। है बल पर उसने आचार्य के। मारने का उद्योग किया॥१॥

# आचार्य को भगन्दर रोगं

**a**f

निव

वैद्य

स ततोऽभित्रचार मृदबुद्धिर्यतिशार्व्वमधं परुदोषः। अचिकित्स्यतमो भिषिग्भरस्माद्जनिष्टास्य भगंदरात्मा

कुद्ध होकर उस मन्द्बुद्धि ने आचार्य के अपर श्रीम्बार के श्रमिचार का फल तुरन्त प्रकट हुआ। श्राचार्य का मगन्द्र है। जिसकी चिकित्सा वैद्य लाग नहीं कर सकते थे॥२॥

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri,

श्रीविक्रित्स्यभगंदराख्यरोगपसरच्छो णितपङ्किलस्वशाट्याः । श्रुगुप्संविशोधनादिख्पां परिचर्यामकृतास्य ताटकार्यः ॥ ३॥ भगन्दर रोग के कारण आचार्यका अधोवस्र खूंत से भीग जाता श्री तेटकाचार्य विनाँ किसी प्रकार की घृणा किये उस कपड़े की घोते

वा। तीटकाचाय विना किसा प्रकार की घृणा किये उस कपड़े की के ब्रीर नाना प्रकार की आचार्य की सेवा किया करते थे।। ३।।

भगन्दरच्याधिनिपीडितं गुरुं निरीक्ष्य शिष्याः समबोधयव्यानैः।
नोपेक्षणीयो भगवन् महामयस्त्वपीडितः शत्रुरिवर्द्धिमाप्तुयात्॥॥

शिष्यों ने जब त्राचायं के। भगन्दर रोग से पीड़ित देखा तब उनसे शिरे बीरे कहना शुरू किया—हे भगवन् ! यह रोग बड़ा भारी है। इसकी विनक्ष भी उपेचा न करनी 'चाहिए। नहीं ते। बिना दबाये गये शत्रु की तरह यह दिन प्रति दिन बढ़ता ही जायेगा॥ ४॥

मेलहानाद्भवता शरीरके न गएयते व्याधिकृताऽऽर्तिरीहशी।
त्रहा एयंन्त एवान्तिकवृर्तिनो वयं भृशातुराः स्मः सहसा व्ययासहाः ५

हम लोग जार्नते हैं कि आपको शरीर में किसी प्रकार की ममता नहीं तथीं हैं और आपके लिये इस भयानक रोग की भी पीड़ा किसी लेखे में नहीं विक्रिया की पास रहनेवाले हम लोग इसे देख़कर ही अत्यन्त आतुर हो गये हैं। इसकी व्यथा हम लोगों से सही नहीं जाती ॥ ५॥

विकत्सका व्याधिनिदानकोविदाः संप्रच्छनीया भगवित्रतस्ततः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासम्बद्धाः । विकासमानिकासम्बद्धाः । विकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमानिकासमान

है भगवन् ! इस रोग के निदान को जाननेवाले वैद्यों को हुँ दू किल्ला चाहिए। इस,समय चिकित्साशास्त्र में निपुण ऐसे सिद्धहस्त किल्ला चाहिए। इस,समय चिकित्साशास्त्र में निपुण ऐसे सिद्धहस्त किल्ला चाहिए। इस,समय चिकित्साशास्त्र में निपुण ऐसे सिद्धहस्त किल्ला चाहिए। इस,समय चिकित्साशास्त्र में निपुण ऐसे सिद्धहस्त किल्ला चाहिए। इस,समय चिकित्साशास्त्र में निपुण ऐसे सिद्धहस्त

विमेश्समारोऽपि गुरावनीस्थया शरीरकादी सुखमात्मनीर्वरैः।
विमेशस्यीयं गुरुदुःखदृश्वदृश्वं विनेयेरिति शास्नृनिश्चयः॥७॥

प्र

यदि गुरु शरीर के ऊपर आस्था न रखकर अपने सुत को करें तो उनके क्लेश का देखनेवाले विद्यार्थियों का यह परम कि वे उस दुःसा की उपेत्ता न करें। उसकी चिकित्सा को के करें। शास्त्र का यही निश्चय है॥ ७॥

स्वस्थे भवत्पादसरोरुहद्वये स्वस्था वयं यन्मघुपायिहत्तवः। तस्माद्ध भवेत्तावकविग्रहो यथा स्वस्थस्तथा वाञ्छति पूच्य ने त

त्र्यापके स्वस्थ रहने पर ही हम लोग भी स्वस्थ हैं। हमहे तो आपके चरगा-कमल के भौरे हैं। कमल के अच्छे रहने पर ही है का जीवन अवलम्बित है। इसलिये हम लोगों की बड़ी इस्लाई आपका शरीर स्वस्थ रहे। आप आज्ञा व्दीजिए, हम लोग **ज** सेाच निकालें।। ८।।

व्याधिर्हि जन्मान्तरपापपाको भोगेन तस्मात्क्षपणीय एषः। अभुज्यमानः पुरुषं न धुञ्चेज्जन्मान्तरेऽपीति रहि शास्त्राहा स

,श्राचार्य शङ्कर—रोग जर्नमान्तर में किये गये पापों के फा मह है। अतः भोग करके ही उसकी शान्ति की जा सकती है। यह भोग नहीं किया जायेगा तो इस जन्म की कौन कहें, वह जन्मत भी पुरुष की नहीं छोड़ता है। शास्त्र का तो यही सिद्धान्त है॥१। न्याधिर्द्धिघाऽसौ कथिता हि विद्धिः कपद्भिवो धातुकृतस्त्री श्राद्यक्षयः कर्मण एव जीनाचिकित्सया स्याचरमे।दित्स्मी

विद्वान् लोग कहते हैं कि रोग दे। प्रकार का होता है। कर्म से उत्पन्न होनेवाला श्रीर दूसरा वात, पित्त, कफ से इत्पन होते इनकी चिकित्सा भी दे। प्रकार की हैं। पहिले रोग का नग चय से होती है और दूसरे अकार के रोग का उपशम विकित होता है ॥ १२ ॥

ने व्यक्त

1

च्या

त्रेग इ

स्वर्थ

स्य म

TIP

संसीयतां कर्मण एव संक्षयाद् व्याघिः प्रवृत्तो न चिकित्स्यते मया। 南和 क्षेड्यरोरं यदि तित्रमित्ततः पतत्ववश्यं न विभेमि किंचन ।११। क्रिया अतएव कर्म के चय होने से यह न्याधि आप से आप नष्ट हो जायगी इतः चिकित्सा करने की अया आवश्यकता है ? यदि इस रोग के कारण शरीर का पात हो जाय तो मले ही हो जाय। मुक्ते तो इसका तनिक मी डर नहीं है ।। ११॥

नोग मत्यं गुरो ते न शरीर लोभः स्पृहा खुता नस्तु चिराय तस्मै। हमहे लक्जीवनेनैव हि जीवनं नः पाथश्चराणां जल्मेव तिद्ध ॥१२॥ र ही है

शिष्य-हे गुरो ! सचमुच आपको अपने शरीर का लोम नहीं है एन्तु हम लोगों के। तो उसका लोभ है। जिस प्रकार जल में रहनेवाले प्रियों का जीवन जल के ऊपर अवलम्बित है उसी प्रकार इमारा जीवन श्रुपके जीवन के ऊपर टिका हुआ है। इसलिये आपके जीवन की पः। क्ला हमें अधिक है।। १२।।

वह सर् कतार्थाः प्रश्तुष्टिहेताः कुर्वन्ति सन्तो निजदेहरक्षाम् । यहिं सज्जन लोग स्वयं कुतकुत्य हैं, फिर भी वे लोग दूसरों के कल्याण

लात के तिये अपने देह को रचा करते ही हैं। इसलिये हे गुरुवर ! आपके। भी चाहिए कि लोकहित के लिये अपने शरीर की रहा अवश्य करें ॥१३॥

निर्वन्धतो गुरुवरः पददावनुत्रां

दिग्भ्यो भिषग्वरसंमानयनाय तेभ्यः।

नत्वा गुरुं मतिदिशं मययुः मह्षाः

शिष्याः प्रवासक्शला इरिभक्तिभाजः॥ १४॥

शिष्यों ने जब बड़ा हठ किया तब गुरु ने उन्हें एक अच्छे वैद्य के लाने ME हिंगिशाह्या दे दी। प्रवास में कुशल, हरिभक्ति में परायण शिष्यों ने गुरु की किया और वे वैद्य लाने के लिये चारों दिशाओं में निकल पड़े ॥१४॥

[ 81 1

त्र

प्रायो तृपं कविजना' भिषजो वदान्य' विचार्थिनः प्रतिदिनं कुशला जुवन्ते । तस्मादमी वृपपुरेषु निरोक्षणीया इत्येव चेतसि मनोरयमाद्धानः ॥ १५॥

प्रायः यह देखा जाता है कि कुशल वैद्य लोग और धन वहने कि कि कि काल वैद्य लोग और धन वहने कि कि कि पास जुटे रहते हैं। इसिल्ये कि ने मन में यह निश्चय कर लिया कि राजधानी में ही वैद्य के लेलिये कि तेऽतीत्य देशान् बहुलान् स्वकार्यसिद्ध के कि चेद्राजपुरे विषिष्ट अवाप्य संदर्शनभाषणानि समानयंस्तान् गुरुवर्यपार्वम् ॥११ स

वे लोग दूर देश में अपने कार्य की सिद्धि के लिये निकल गरे हैं किसी राजधानी में जाकर अच्छे वैद्यों से भेंटकर उन्हें गुरु के हि आये ॥ १६ ॥

ततो द्विजेन्द्रेर्निजसेवकैस्तान् संतोषितान् स्वाभिमतार्थहानै। के यदत्र कर्तव्यमुदीर्यतां तत् कुर्मः स्वशक्तयेति वदेशक्तगौ स

श्यनन्तर शिष्य लोगों ने मनचाहा धन वैद्यों के। देकर वहें का सन्तुष्ट किया। तब आचार्य ने उनसे कहा कि आप लोग जो आ ति लायेंगे उसे अपनो शक्ति भर करने का मैं प्रयत्न कहाँगा॥ १०॥

जपगुदं भिषजः परिवाधते गद जदेत्य तत्तुं ततुमध्यगः। यदिदमस्य विधेयमिदं ध्रुवं वदत रोगतमस्तिमिरार्यः॥॥

हे वैद्यगण ! गुदा के पास शरीर के मध्य में यह रोग मुने कि कष्ट दे रहा है। इसकी जो दवा हो उसे आप लोग बतलारें। जाते कि लोग विकरसा की विद्या में नितान्त निपुण हैं और रोगों के हैं में सबेंथा चतुर हैं।। १८।।

चिरमुऐक्षितवानहमेकं द्वरितजोऽयमिर्ति अतिभाति वे। विकार के तदिय शिष्यगणैर्निर्हिस्यहं प्रहितवान् भवदानयनायनी विकार

मुक्ते तो जान पड़ता है कि यह मेरे पूर्व कमों का फल है। इसी लिये क्षे इसकी बहुत दिनों तक उपेचा की। परन्तु शिष्यों ने सुकसे चिकित्सा इते के लिये बड़ा आग्रह किया, तब मैंने आपको बुलाया ॥ १९॥ विगदिते मुनिनेति थिषण्वरा विद्धिरे बहुधा गदसत्क्रियाः।

चाहनेता व शशाम गदे। बहुतापदे। विमनसः पटवे। भिषजे।ऽभवन् ॥२०॥ निये विषे श्राचार्य इतना कहकर रुक गये। वैद्यों ने उस रोग की नाना क्रिंग की विकित्सा की; परन्तु रोग शान्त न हुआ। आचार्य के भार इस में किसी प्रकार की कमी नहीं हुई। इसलिये चतुर वैद्य बहुत ही [ ||१६ हा गये || २० ||

गवे इ अय मुनिर्विमनस्त्वसमन्वितानिद्मवाचत सिद्धभिष्गवरान्।

हर है। इस्त ग्रेहमगात्समयो बहुर्गदह्ते भवतामित ईयुषाम् ॥ २१ ॥ े मुनि ने जब उन सिद्ध वैद्यों के। उदास देखा तब उनसे कहा कि आप नि। mi अपने घर लौट जायँ। इस रोग को दूर करने के लिये आपको सः 🛮 बावे बहुत दिन बक्ते गये ॥ ३१ ॥

दें इं दिनचर्यं गए।यन् पथिलोचनः प्रियजने। निवसेद्विरहातुरः। वेड़ा स्पितिर्भवतां शरणां ध्रुवं स च विदेशगमं श्रुतवान् यदि ॥२२॥ वितरेन् तृपः फणितजीवितमक्षतशासनः।

हर्गवन्तृपतिश्रवामानसा भिषजमन्यमसौ विद्धीत वा ॥ २३॥ आपके प्रियजन विरह से आतुर होकर दिन गिनते होंगे और राह के होंगे। राजा आप लोगों का मालिक ठहरा। यदि उसने आप की आज़ा दी होगी तो वह अवश्य क्रीय करेगा और भित की हुई जीविका से आपके। विश्वत कर देगा। राजा का मन कमी स्थिर रहता है,? उसका मन तो घोड़े की तरह चञ्चल सम्भव है, किसी दूसरे वैद्य की वह आपका जगह पर नियुक्त वर पत्रे ॥ दूर-२३ ॥

· [ ] जनपदो विरलो गदहारकैर्बहुलरुग्णजनः पकृतेरतः। मृगयते अवतो भवतां गृहे गदिजनः सहितुं गर्दमक्षमः ॥२१

यदि देश में वैद्य न हो तो बहुत से रोगी लोग रोग की व्या पीड़ित होकर द्वा के लिये आपके घर आते होंगे और ढूँढ़ते होंगे॥ २४॥

पितृकृता जनिरस्य शरीरियाः समवनं गदहारिषु विष्ठति। जनितमप्यफलं भिषजं विना भिषगसौ हरिरेव तन्भृतः ॥

मनुष्य की तो पिता से केवल शरीर ही प्राप्त होता है। इसके का आर तो रोगों की दूर करनेवाले वैद्यों के ऊपर अवलिक्त हत **बत्पन्न हुन्छा भी शरीर वैद्य के बिना निर्ध्फल**, है। इसलिये प्रास्थि तिये वैद्य साज्ञात् विष्णु-रूप है ॥ २५॥

यदुदितं भवता वितथं न तत्तद्पि न क्षमते व्रजितुं मतः। सुरभुवं पविद्वाय मनुष्यगां व्रजितुमिच्छति कोञ्त्र नरः सुरीक्ष

वैद्य—आपका कथन बिल्कुल ठीक है। तो भी भेरा मन के नहीं चाहता। क्या कोई विद्वान् देवलोक की छोड़का मलें। जाने की इच्छा करता है ? उसी प्रकार आपके घर का ब्रेव्कर हैं। श्रपने घर लौटना नहीं चाहते ॥ २६ ॥

इति निगद्य ययुर्भिषजां गणा विमनसः पटवोऽपि निजार्ष अय मुनिर्विजहन्ममतां तनौ गुरुवरो गुरुदुःखप्रसोद स

वैद्य लोग थे तो चतुर परन्तु रोग के न हटने से हे खदास थे। कोई **खपाय न देखकर वे लोग** बर लौट श्रावे। श्राचाय ने शरीर की ममता छोड़ दी श्रीर उस महती पीड़ा की गेयर धीरता से सहने लगे॥ २७॥ मगु

प्रथितैरक्नी परःसहस्रैरगदंकारचयैरथाचिकित्स्ये। प्रवते सति हा भगन्द्रश्रुवे स्मरति स्म स्मर्शासनं धुर्ण नः।

इस प्रकार संसार में प्रसिद्धि पानेवाले हैजारों वैद्य जब इस रोग की विकत्सा बरके थक गये तब वह रोग प्रवल और असाध्य हो गया। विश्वाचार्य शङ्कर ने महादेव का स्मरण किया ॥ २८॥

ति का सरशासनशासनान्त्रियुक्ती द्विजवेषं प्रविधाय भूमिमाप्ती। व्यसेदतुरश्वनी च देवी सुभुजी साञ्चनकोचनी सुपुस्ती ॥२९॥ भगवान् शङ्कर की आज्ञा से ब्राह्मण का वेश बनाकर देानों वि। तः 🖟 अश्वनीकुमार इस भूतल पर आये। उनकी आँखें अञ्जन से इसके सुरोमित थीं। लम्बी-लम्बी सुजाए थीं। हाथ में पुस्तक शोमित थी। त एत प्रनन्तर ये दोनों सुनि के पास आये॥ २९॥

प्राक्षि विविवर्य चिकित्सितुं न शार्वया परकृत्याजनिता हि ते रुगेषा । श्वितं समुदीर्य यागिवर्यं विबुधौ तौ प्रतिजग्मतुर्यथेतम् ॥३०॥ मुनि से उन लोगों ने कहा कि हे यतिराज! यह रोग अभिचार से सुर्वी अलग हुआ है। इस रोग की कोई चिकित्सा नहीं है। इतना कहकर त को है लोग जिस मार्ग से त्राये थे उसी मार्ग से लौट गये ॥ ३०॥

विकास के प्रति स्व मुरोग दापनुक्ये परमन्त्रं तु जजाप जातमन्युः। हुरार्यपदेन वार्यमाखोऽप्यरिवर्गेऽप्यतुकम्पिनाञ्जपादः ॥३१॥

पद्मपाद ने जब गुरु की यह दशा देखी तब उन्होंने इस रोग के प्रा<sup>करने</sup> के लिये एक निशेष मन्त्र का जप त्रारम्म किया। त्राचार्य के हत्य अत्यन्त कोमल था। शत्रु के ऊपर भी उनके हृद्य में की भावना जागती थी। छन्होंने पद्मपाद को बारम्बार मना परन्तु कुद्ध हुए शिष्य ने बात न मानकर मन्त्र का जपना ही विस्कर समका ॥ ३१॥

भ्यतेष ततो गदेन नीची प्रतियातेन हतो म्मार ग्रप्तः। विष्वेक्ष्तो महानुभावेष्वनयः कस्य भ्वेत् सुखोपलब्द्ये ॥३२॥ वह नीच श्रमिनवगुप्त इसी रोग से मर गया। फल ठीक हो हैं महापुरुषों के साथ जा जान-बूक्तकर दुर्व्यवहार करता है महा कभी सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ ३२॥

# गौड़पाद से आचार्य की भेंट

स्वस्थः सोऽयं ब्रह्म सायं कदाचिद् ध्यायन् गङ्गा रसङ्गातीति स्रागच्छन्तं सैकते प्रत्यगच्छद्योगीशानं गौडपादाभिषानम्

एक दिन सायङ्काल की बात है। गङ्गा की लहरी के हुन के ठंढी हवा वह रही थी। वालुकामय तीर पर आचार्य सम्बक्त से समय ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे। उनका शरीर स्वस्थ था। को उनहोंने योगी गौड़पादाचार्य की वायु के साथ आया हुआ देखा।

पाणौ फुछश्वेतपङ्कोरुहश्रीमैत्रीपात्रीभूतभासा घटेन। श्राराद्राजत्कौरवानन्दसंध्यारागारक्ताम्भोदबीबां द्यास्

चनके हाथ में खिले हुए सकों द कमल की तरह चमकनेवाल का सुशोभित था। उन्हें देखकर यह माळूम पंड़ता था कि सकेंद्र पास सन्ध्याकाल की लालिमा से शोभित होनेवाला लाल काल दिसा रहा है। । ३४॥

पाणौ शोणाम्भाजबुद्धचा समन्ताद्धः म्राम्यद्दभृङ्गीमण्डबीतृत्व श्रङ्गुरुयग्रासङ्गिरुद्राक्षमालामङ्गुष्ठाग्रेणासकृद्धः म्रामयन्तम् ॥

उनके हाथ में रुद्राच की माला शोभित थी जिसे वे आहे। भाग से बार ब्रार घुमाकर भगवान का नाम, जप रहे थे। हो हो थे। यह माछ्म पड़ता था कि हाथ के। लाल कमल समक्रकर भौगें के चारों खोर मंडरा रही हो।। ३५॥

श्रार्यस्यायो गौडपादस्य पादावभ्यच्यांसौ शंकरः वृत्ती भक्तिश्रद्धासंभ्रमाक्रान्तचेताः महस्तस्थावग्रतः प्राञ्जिति शक्कर ने प्राचार्य गौड़पाद के चरण-कमलों की वन्दना की। उनका रेमता अस्य श्रद्धां श्रीर अक्ति से श्रोत-प्रोत हो रहा था। श्रनन्तर उन्होंने विष जोड़कर गौड़पाद को प्रणाम किया और उनके आगे खड़े हे। गये। ३६। विश्वनेनं क्षीरवाराशिकीचीसाचिन्यायाऽऽसन्नयत्नैः कटाक्षैः।

क्रार्ती नाज्योत्स्नादन्तुरावचापि कुर्वन्नाशाः स्रक्तिं संद्धे गौडपादः॥३७॥ ब्राचार्य गौड़पाद मीठे वचन बोलने लगे। उनके बोलते समय नम् ॥ वृक्ष वा वि वे चीर-सागर की लहरियों के समान शुभ्र कटाची हे शङ्कराचार्य के। देख रहे हों और दिशाओं के। अपने दाँतें। की प्रभा से । इत्रे सका रहे हों ॥ ३७॥

वा । इन्चित् सर्वी वेतिस गोविन्दनाम्नो ह्याविया संसदुद्धारक्या। इचित्तरमं तत्त्वमानन्दरूपं नित्यं सिचिन्निर्मत्तं वेतिस वेद्यम् ॥३८॥ े हे वत्स ! संसार से उद्घार करनेवाली जो कमनीय विद्या तुमने गोविन्द नित्य सत्, चित्, आनन्द्रूप बा इस निमंत तत्त्व अर्थोत्त् ब्रह्म को तुम भली भौति जानते है। न ? ॥ ३८॥ विस्तायायुक्ताः स्वानुरक्ता विरक्ताः शान्ता दान्ताः सन्ततं श्रद्दशनाः।

वित्तत्वज्ञानकामा विनीताः शुश्रूषन्ते शिष्यवर्या गुरुं त्वाम् ३९

क्या तुम्हारे शिष्य भक्ति से युक्त, विषयों से विरक्त, आत्म-चिन्तन में तुर्वा अनुतक, शान्त, दान्त, अद्धाल, तत्त्विज्ञास, विनीत हैं ? ऐसे शिष्य [ | किया भली भाँति सेवा किया करते हैं न ? | | ३९ | |

किचित्रित्याः शत्रवो निर्जितास्ते

क्रे हैं। 前

तंबी

1

किन् माप्ताः सद्गुणाः शान्तिपूर्वाः ।

किचोगः साधितोऽष्टाङ्गयुक्तः

कचिवित्तं सीधुचित्तत्त्वगं ते ॥ ४० ॥ 🕊

'न्या तुमने काम, क्रोध, लोभ आदि नित्य शतुओं के जीत स्त्या है ? विमते शान्ति के साथ सब गुणों की प्राप्त कर लिया है १ क्या तुमने यम, नियम, खासन, प्राणांयाम, प्रत्याहार, धारणां, ध्यान और क्षेत्र इन श्राठों श्रंगों से युक्त योग का पूरा श्रभ्यास कर लिया है। तुम्हारा चित्त चैतन्यरूप ब्रह्म के चिन्तन में लगा रहता है। ॥॥

इत्यद्वैताचार्यवर्येण तेन प्रेम्णा पृष्टः शङ्करः साधुशीलः। अक्त्युद्रेकाद्व बाष्पपर्याकुलाक्षो बध्नन्मूर्धन्यञ्जलि व्यानहाराष्ट्र

अद्वेत के आचार्य गौड़पाद ने प्रेम से जब यह प्रश्न पूछा ता है के डद्रेक से शक्कर की आँखों में आनन्द के आँसू मलकने लो। क्षेत्र मस्तक पर हाथ रखकर अञ्जलि बाँधी और प्रश्नों का उत्तर देने लो क्ष

यद्यत्पृष्टं स्पष्टमाचार्यपादेस्तत्तत्त्त्व भो भविष्यत्यवश्यम्। कारुण्याब्धेः करपयुष्मत्कटाक्षेद्वेष्टस्याऽऽर्हुदुर्व्यमं कितु ननोः

Ų:

闸

शङ्कर—आचार्य ने जो कुछ मेरे विषय में पूछा है वह सक रहेगा। आप करुणा के सागर हैं। जिस मनुष्य के उत्तर क कृपा-दृष्टि पड़ती है उसके लिये जगत् में कौन वस्तु है जो दुर्लम हो।

मुको वाग्ग्मी मन्द्धीः पण्डिताग्रचः

पापाचारः पुरुयनिष्ठेषु गएयः।

कामासकः कीर्तिमान्नःस्पृहाणा-

मार्यापाङ्गालोकतः स्यात् क्षरोन ॥ ४३॥

यदि आपकी कृपादृष्टि पड़ जाय तो च्या भर में गूँगा भी कि बन जाता है, मन्दृबुद्धि पिएडत-शिरोमिण बन जाता है। पुण्यात्माओं में अप्रणी बन जाता है और कामी निःस्पृह पुर्वो में या शाली बन जाता है। आपकी द्या की महिमा ऐसी ही है। शिष्टि जाता वार्जि वार्जि वार्जि कामी विकास के सीमातीत ह्या युम्प्रमिक्ति जा तुष्ट्वा जातः साक्षा अस्पर्वे विवास कि जाता है। कामाति का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वार्जि का वा

श्री शुकदेवजी ने प्रसन्न होकर वेदान्त विद्या का उपदेश आप ही के दि! क्षा आपको महिमा असीम है। भला ऐसा कौन आदमी है जो इस शिक्षा का लेशमान्न भी भली भौति जानने में समर्थ हो सकता है? ॥४४॥ श्राजानात्मज्ञानसिद्धं अमारादौदासीन्याङजातमात्रं त्रजन्तम्।

हाराष्ट्र ग्रेमावेशांत् पुत्र पुत्रेति शोचन् पाराशर्यः पृष्ठतोऽनुपपेदे ॥४५॥ श्रापके गुरु शुकदेवजी की महिमा अपरंपार है। जन्म से ही उन्हें असमझान सिद्ध था। उत्पन्न होते ही वे वैराग्य से इस संसार की छोड़-को प्रति जब जङ्गल की श्रोर जाने लगे तब वेदव्यासजी हे पुत्र ! हे पुत्र ! यह में से कहते हुए उनके पीछे पीछे दौड़े ॥ ४५॥

ग्वाऽऽहूतो ये।गभाष्यप्रखोत्री पित्रा प्राप्तः सपपञ्चेकभावम् । ग्रन्थः विद्यासीत्राचानाच्योगभूमेः प्रत्याक्रोशं प्रातनाद्गः द्वशरूपः ॥ ४६ ॥

आपके पिता ने येगाभाष्य की रचना की है। जब उन्होंने आपकी है। जब उन्होंने आपकी है। जब उन्होंने आपकी है। जाय तब उसका उत्तर आपने वृद्ध रूप से दिया। क्यों न हो, आप स एक प्राणी के हुँद्य में आत्मा के रूप में विराजमान हैं। आपने अपने साथ अपने की एक कर दिया है। येगा की महिमा से आपने की साथ एकता प्राप्त कर ली है॥ ४६॥

टिप्पशी—शुकदेवजी जन्म से ही त्यागी हैं। जिस समय उनका नेपानीत संस्कार भी नहीं हुआ या, लौकिक और वैदिक कमों के अनुष्ठान का निस्ता भी नहीं मिली था, तभी वे अकेले पिता के आश्रम से संन्यास लेने के पिता के विवाद थे। ऐसे पुत्र को बाल्यावस्था में ही संन्यास लेते हुए देखकर विवाद को को बड़ी व्यथा हुई। वे विरह से कातर होकर पुकरिने लगे—बेटा! या तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय शुकदेवजी ने तो कुछ उत्तर नहीं विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से मार्थ सकत बहा की विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से विवाद से स्वाद हों। सर्वत्र एक ब्रह्म की विवाद से विवाद से विवाद से से विवाद से श्री थे। इस श्लोक का मूल मागवत में है जो यहाँ दिया. जाता है—

यं प्रज्ञजन्तमनुपेतमपेतक्षत्यं, द्वैपायना विरह्कातर अवहरः।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं व्यावस्तुमुपयामि गुरुं मुनीनम्।
तत्तादक्षज्ञानपाथोधियुष्मत्पादद्वंद्वं पद्मसौहाद्दृद्धम्।
देवादेतदीनदग्गोचरश्चेद्धक्तस्यैतद्भागधेर्यं समयम्॥ १०॥
ऐसे श्रद्धैत-ज्ञान से श्राप सम्पन्न हैं। श्रापके चरण-युगल क्षमः
सुगन्धि से मनाज्ञ हैं। यदि इनका दर्शन किसी प्राणी के लिक्षः
तो भक्त के विपुल भाग्य की सराहना किन शब्दों में की नाय !॥ १॥
इत्याकण्यायाञ्जवीद्धं गौडपादो

इत्याकण्यायात्रवाद्धं गाडपादां वत्स श्रुत्वा वास्तवांस्त्वद्वगुणौघान्। द्रष्टुं शान्तस्वान्तवन्तं मम स्वां गाडोत्कण्ठागर्भितं चित्तमासीत्॥ ४८॥

面

Į

इन वचनों के। सुनकर गौड़पाद ने कहा—हे वस है वास्तविक गुणों के। सुनकर शान्त-चित्तवाले तुम्हें देखने की अभिका मेरा हृदय बहुत दिनों से उत्कृपिठत है। रहा थ्रा ।। ४८ है

कुतास्त्वया भाष्यमुखा निबन्धा मत्कारिकावारिकतुःसुबार श्रुत्वेति गोविन्दमुखात् प्रहृष्य दृगध्वनीने।ऽस्मि तवाद्य विद्वा

तुमने भाष्य आदिक अनेक निबन्धों की रचना की। बिस् सूर्य कमल के। विकसित कर देता है उसी प्रकार तुम्हारे भाषा के कारिकाओं के अर्थ के। विकसित कर दिया है। भोविन्द है। इन बातों के। सुनकर आह्लादित हो मैं तुम्हें देखने के लिये आया। इति स्फुटं पोक्तवते विनीत: साऽश्रावयद्व भाष्यमशेषमते।

विशिष्य माएड्रक्यगभाष्ययुग्मं श्रुत्वा प्रहृष्यनिद्मन्नवीत् ता।
गौड्पाद के इन वचनों के । सुनकर विज्ञयो शङ्कर ने अववि भाष्य उन्हें पढ़ सुनाया । विशेष कर माएड्रक्य उपनिषत् का कारिका के भाष्यों के। सुनकर गौड़पाद नितान्त प्रसन्न हुए बीट्रिकी 91 नाम्॥

11

H! 8

भिलाव

मुखार

प्रवित

TR

M

60

कारिकाभावविभेदिताहरूमाएड्नयभाष्यश्रवणोत्यहर्षः। हिं वरं ते विदुषां वराय मोत्साहयत्याशु वरं द्रणीष्व ॥५१॥ मेरी कारिका के भाव के। प्रकट करनेवाले तुम्हारे माराह्वस्य-भाष्य १७ । हा सुनकर मुक्ते आज इतना हर्ष हो रहा है कि हे विद्वानों में शिरोमणि! मा हिए । ५१॥ स प्राह पर्यायशुक्रं विमीक्ष्य मिल इ 11 801

भवन्तमद्राक्षमतिष्यप्रवम् । वरः परः कोऽस्ति तथाऽपि चिन्तनं

चित्तत्वगं मेऽस्तु गुरो निरन्तरम् ॥ ५२ ॥ शङ्कर-आप साचात् शुकदेव हैं। आप कलिकाल के पुरुष न है। आपका दर्शन ही एक विशेष वरदान है। क्रिमी आपकी इच्छा हो तो क्रपया यह वरदान दीजिए कि मेरा चित्त म के चिन्तन में सदा रमा करे॥ ५२॥

व्येति साडन्तर्धिमपास्तमाहे गते चिरंजीविम्रनावयासौ।

र्वान्तमेतं स मुद्राऽऽश्रवेभ्यः संश्रावयंस्तां क्षणदामनैषीत् ॥५३॥ इसके अनन्तर जब वे चिरन्तन मुनि अन्तर्धान हो गये तब आचार्य दिस्त विद्यार्थियों से त्रानन्द के साथ वातचीत करते हुए पूरी रात जिस मिता दी ॥ ५३ ॥

विधिवत् स शिष्यैः। निर्वर्ते नित्यं विधिवत् स शिष्यैः। है। विदिध्यासमलालसे।ऽभूदत्रान्तरेऽभूयत लोकवृति ।।५४॥ अनन्तर प्रातःकाल होने पर गङ्गा-स्नान कर आचार्य ने शिष्यों के ाया है। ष्य अपना नित्य-कृत्य समाप्त किया। किनारे पर क्योंही वे चिन्तन भिष्य अपना नित्य-कृत्य सलान्य । व बात सुनी ॥ ५४॥ व बात सुनी ॥ ५४॥

काश्मीर का सर्वज्ञ-पीठ जम्बूद्वीपं शस्यतेऽस्यां पृथिव्यां तत्राप्येतन्मएडलं भारतारूयम्।

[

Ę

## काश्मीराख्यं मण्डलं तत्र शस्तं

यत्राऽऽस्तेऽसौ शारदा वागधीशा ।। ५५॥

इस भूतल पर जम्बूदीप सबसे श्रष्ट है और इस जम्बूत भी भारतवर्ष सर्वोत्तम है। उसमें भी काश्मीर-मरहल सक्ते रमग्रीय है। वहीं पर वाग्री की अधीशवरी "शारदा देवी" करती हैं॥ ५५॥

द्वारैर्युक्तं माण्डपैस्तचतुर्भिर्दे व्या गेहं यत्र सर्वज्ञपीरम्। यत्राऽऽरोहे सर्ववित् सङ्जनानां नान्ये सर्वे यत्मवेष्ट् भम्मे

वहाँ शारदा का मन्दिर है जिसमें चार दरवाजे और अने ए हैं। वहीं पर सर्वज्ञ पीठ है। उस पीठ पर आरोहण करते है पिडतों के बोच में सर्वज्ञ हा जाता है और सर्वज्ञ का बोज़ त्रादमी उसमें प्रवेश नहीं कर सकता ॥ ५६॥ गर

> प्राच्याः प्राच्यां पश्चिमा पश्चिमायां ये चोदीच्यास्तामुदीचीं प्रपन्नाः। . सर्वज्ञास्तद्वद्वारमुद्धघाटयन्तो दाक्षा नद्धं नो तदुद्धघाटयन्ति ॥ ५७॥

पूर्व के सर्वज्ञ लोग पूर्वी दरवाजे से प्रवेश करते हैं; पश्चिम के द्रवाजों से श्रोर उत्तर के लोग उत्तरी द्रवाजों के। खोलकर करें करते हैं। परन्तु दक्षिण के लोग बन्द हुए दक्षिणी दखावें है नहीं सकते ॥ ५७॥

वार्तामुपश्रुत्य स दाक्षिणात्यो मानं तदीयं परिमात्रिक काश्मीरदेशाय जगाम हृष्टः श्रीशङ्करो द्वारमपावरीत्र

इस बात के। सुनकर आचार्य इसकी सवाई की जांव करें काश्मीर देश के। चले। दे दिल्ण के रहनेवार्ल थे। अतः गात के दिल्ला द्वार के। खोलने की उनकी बड़ी इच्छा थी। पर्म

वीग वि

10

हसरें।

वे वे

ब्ब

ति विनदं किल दाक्षिणात्यं न सन्ति विद्वांस इतीह दाक्षाः। क्षिवद्नतीं विफलां विधातुं जगाम देवीनिलयाय इष्यन्॥५९॥ वादिवातगजेन्द्रदुर्भद्घटादुर्गर्वसं कर्षण-नम्बी सबसे इ

श्रीमच्छङ्करदेशिकेन्द्रमृगराडायाति सर्वार्थवित् । हरं गच्छत वादिदुःशठगजाः संन्यासदंष्ट्रायुधो

वेदान्तोरुवनाश्रयस्तद्परं द्वैतं वनं भक्षति ॥ ६०॥ बारों श्रोर यह किंवदन्ती फैली हुई थी कि दक्तिणी द्वार सदा बन्द समने रहता है; क्योंकि द्व्यिण में ऐसा कोई विद्वान् ही नहीं जो उसके प्रते का उद्योग करे। इस किंवुदन्ती का विफल करने के लिये आचार्य ते हे हो के मन्दिर में प्रसन्न हो कर गये। (कवि कह रहा है कि) हे प्रतिवादी बोल्ला वुम लोग दूर इट जाव; क्योंकि सर्वज्ञ आचार्य शङ्कररूपी सिंहे सत्त्रा रहा है। वह वादी-रूपी मतवाले हाथियों के मुख्ड के घमएड पूर चुर कर देनेवाला है। जिस प्रकार सिंह अपने दाँतरूपी आयुध गिथियों की मार डालता है उसी प्रकार संन्यास इनका आयुध (हथि-ा) है। ये वेदान्त रूपी वन में विचरण करनेवाले हैं। ये द्वेतरूपी ल का विनाश कर डालेंगे॥ ५९-६०॥

विके करदतदान्तवान्तमदसौरभसारभर-

स्त्वत् तिसंभ्रमत्कत्तभकुम्भविज्मिभवतः। इरिरिव जम्बुकानमद्दन्तगजान् कुजना-

निप खन्न नाक्षिगोचरयतीह यतिईतकान ॥ ६१॥

प्रमित्वाले हाथियों के गएडस्थल से मद की घारा सदा बहा करती है। हों के सुगनिध इतनी मीड़ी होती है कि भौरों के मुख्ड मधुर करते हुए चारों श्रोर अमण किया करते हैं। ऐसे हाथियों के मा पर श्रीपना बल दिखलानेवाला सिंह क्या गीहरों के तथा मद और दुन्त से रहित हाथियों कें। कुछ गिनता है। उसकी हिंह है। नितानत हैय जन्तु हैं। इसी प्रकार यतिराज शङ्कर नेश्मी निन्त कें जनों को किसी खेखे में नहीं गिना ।। ६१ ॥

संश्रावयन्नध्वनि देशिकेन्द्रः श्रीदक्षिणद्वारभ्रवं प्रोदे। कवाटमुद्भवाट्य निवेष्टुकामं ससंभ्रमं वादिगणो न्यरौतीहा

श्राचार्य रास्ते में प्रतिपिचयों के। इस प्रकार सुनाते हुए की विकाश दिला हार पर पहुँचे। द्वार खोलकर क्योंही उन्होंने प्रवेश को इच्छा प्रकट की त्योंही रात्रुत्यों ने माट से उन्हें रोक दिया॥ ६२। श्रा श्रा श्रा विकाश कार्य वादिगणः स देशिकं किमर्थमेवं वहुसंप्रपतिश यदत्र कार्य तदुदीर्यतां शनैने संभ्रमः कर्तु पत्तं तदीपिता।

अनन्तर वादी लोग आचायं से कहने लगें कि आप जलें। कर रहे हैं ? जो कुछ करना है उसे आप धीरे से कहिए स्योकि। मनेरिय की सिद्धि के लिये यह शीव्रता किसी प्रकार सहस्त है दे सकेगी।। ६३।।

यः कश्चिदेत्येतु परीक्षितुं चेद्वेदाखिलं नाविदितं पगाषु। इत्यं भवान् वक्ति समुक्ततीच्छो दत्त्वा परीक्षां वन देवतन

श्राचार्य — मेरी परीचा करने के लिये जिसकी इच्छा हो व श्रावे। मैं सब वस्तुओं को जानता हूँ। श्रणुमात्र भी ऐसा नहीं मैं नहीं जानता। इस पर वादियों ने कहा कि यदि श्रापकी भी है तो परीचा देकर इस मन्दिर में जाइए॥ ६४॥

दार्शनिकों से आचार्य का शाह्मार्थ षड्भाववादी कराशुङ्गतस्यः पत्रच्छ तं स्वीयरहरणेत्री संयोगभाजः परमागुयुग्माङ्जातं हि स्ट्रम् द्रव्यणुकं वि यत्स्याद्गुत्वं तदुपाश्चितं तङ्जायेत करमाद्व वद स्वीति ना चेत्पश्चत्वं तव क्रक्तुमेते सर्वज्ञभाषां विहितां कर्यां

3

B q ए महि

श करते

**ER1** 

पत्रिया

सत्म्।

जल

सहायः

III

वतास

ा वा

नहीं

ऐसं

विर्व

III I

in the

dill'

इस पर षट् पदार्थों का माननेवाले एक वैशेषिक मतानुयायी ने उनसे दृष्टि हैं क्वा—हैंसारा सह सिद्धान्त है कि इस जगत् के आरम्भ में परमाणु ही न्द्रत इति है। दे परमाणुओं के संयोग होने पर द्वचणुक की इत्पत्ति होती है। विद्युम सर्वज्ञ हा ता सह बतलाओं कि द्वचणुक में रहनेवाला जा अणुल है वह किस प्रकार से पैदा होता है। यदि तुम नहीं कह सकेांगे ते। हम सीत्। क्षेग यही जानेंगे कि तुम्हारे शिष्य ही तुम्हें सर्वज्ञ कहते हैं। तुम वस्तुतः सर्वज्ञ नहीं हो ।। ६५-६६ ॥

टिप्पणी-वैशेषिक लेगों के अनुसार पदार्थ दो प्रकार का होता है-भाव पदार्थ और अभाव पदार्थ। भाव छः प्रकार के होते हैं - द्रव्य, गुण, कर्म, हामान्य, विशेष तथा समवाय । इनके मत से जगत् का स्रारम्म परमासु से होता एक परमासु के दूसरे परमासु से मिलने पर द्वथसुक की उलिं होती है श्रीर तीन द्रच गुकों के मिलने पर त्रसरेग्रा उत्पन्न होता है। इसी प्रकार यों दिश क्रमशः सृष्टि हे।ती है। परमाग्रावाद के विशेष विवरण के लिये देखिए-मारतीय-दर्शन, पृष्ठ ३०१-३०४।

ग द्वित्वसंस्था परमागुनिष्ठा सा कारणं तस्य गतस्य मात्रा। इतीरिते तद्वचनं प्रपुष्य स्वयं न्यवर्तिष्ट क्रणाद्तक्ष्मी: ॥ ६७ ॥

श्राचार्य ने उत्तर दिया कि परमाणुओं में जो द्वित्व संख्या है वही इंग्णुक के ऋाणुत्व का कारमा है। शङ्कर का उत्तर बड़ा सटीक था। <sup>इसे</sup> युनकर वैशेषिक मतावलिम्बयों की बोलती बन्द हो गई।। ६७।।

िप्पण्यि—द्वश्ययुक—वैशेषिक दर्शन दो परमासुद्रों के संयोग से द्वयसुक भी उत्पत्ति मानता है। तीन द्रचगुकों के संयोग से त्रयगुक या त्रसरेगु की उत्पत्ति होती है। छुत को छेद से आनेवाली स्य-िकरण में जो अत्यन्त क्ला पदाय नाचते हुए दिखलाई पड़ते हैं वे ही त्रसरेण हैं। द्रचणुक में पिमाण कैसे उत्पन्न होता है यह विचारणीय विषय है। श्रागु में जो परमाग्रु पता है उससे द्रथ्याक के परमाशु की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि परिमाण का नियम है कि वह समानजातीय उत्कृष्ट परिमाण को उत्पन कर्ता है। महत् परमाणु से महत्तर परमाग्रु की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार ऋषु परिमा श्रगुत्तर परिमाण की उत्पत्ति होने लगेगी। इसी लिये श्रणु प्ररिमाण, कार्य ह माना जाता । द्वयागुक परिमाण का कारण तद्गत द्वित्व संख्या मानी नाती है पारिमाण्डल्यभिनानां कारण्वमुदाहृतम्—माषापृहिन्द्वेद काः ११

तत्रापि नैयायिक आक्तगर्वः कणाद्वपक्षाचरणाक्षपक्षे ।

मुक्तिविशेषं वद सर्वविच्चेको चेत्प्रतिज्ञां त्यज सर्ववित्वे ॥६८॥ अनन्तर किसी गर्वीले नैयायिक ने आचार्य से पूछा कि गिर्हा

सर्वज्ञ हो तो यह बतलाच्यो कि वैशेषिक मत से नैयायिक मत में की क्या विशेषता है। यदि न कहोगे तो सर्वज्ञ होने की आहे। प्रतिज्ञा का छोड़ा ॥ ६८ ॥

अत्यन्तनाशे गुणसंगतेया दियतिनभावत् कणभक्षपहे। म्रक्तिस्तदीये चरणाक्षपक्षे साऽऽनन्दसंवित्सहिता विम्रक्तिः॥

श्राचार्यं—गुगा के साथ श्रात्मा का जो सम्बन्ध बना ह्व इस सम्बन्ध के नष्ट हो जाने पर आत्मा आकाश की साँवि निलंह है। वैशेषिकों के मत में यही मुक्ति है। न्याय मत में आला की स्थिति त्र्यानन्द-युक्त होने पर मुक्ति के नाम से पुकारी जाती है॥ है। पदार्थभेदः स्फुट एव सिद्धस्तथेश्वरः सर्वजगद्विषाता। स ईशवादीत्युद्तिऽभिनन्द्य नैयायिकाऽपिः न्यवृतिभरोगत्।

दोनों का पदार्थ-भेद ता स्पष्ट ही है। संसार क्रा निमिन्स ईश्वर है। इतना कहने पर ईश्वरवादी नैयायिक आवार्य के गेली अलग हट गया ॥ ७०॥

टिप्पणी—मुक्ति के विषय में भारतीय दर्शन में भिन्न मिन्न कर्मन गई हैं। गौतम के शब्दों में दुःख के ग्रात्थन्त विमोच को ग्रापवा के ( तदत्यन्तिवृमोच्चोऽपवर्गः—्न्यायस्त्र १।१।२२ )। 'श्रत्यत्त' का श्रीष्ठिति उपान्त जन्म का परिहार तथा ब्रान्य जन्म का ब्रानुत्पादन। ग्रीविक 1

ा एव

मा से व

वि होना ही चाहिए। परन्तु मविष्य में जन्म की नित्रां श्रनुत्पत्ति भी कारक में उत्ती ही श्रावश्यक है। इन दोनों के सिद्ध होने पर श्रात्मा की दुःख से नाती है-बायितिकी निवृत्ति हो जाती है। विचारणीय प्रश्न यह है कि इस अवस्था में शामा को ग्रानन्द का ग्रनुभेव होता है कि नहीं। वैशेषिकों का स्पष्ट कयन है हि मुकावर्स्था में त्र्यानन्द की उपलब्धि नहीं होती। प्राचीन नैयायिक लोगों का ||६८| मा भी यही था । भाष्यकार वास्त्यायन तथा वातिक कार ने इस मत की पुष्टि बहे विकासमोह के साथ की है। ( द्रष्टव्य-स्यायसूत्र १।१।२२ पर न्यायमाध्य श्रीर त में की बरिक।) जयन्त भट्ट ने भी इसकी पुष्टि की है। श्रीहर्ष ने नैषच में (१७-७५) को बात एकी दिसगी उड़ाई है।

> मुक्तये यः शिलात्वाय शास्त्रमूचे सचेतसाम्। गोतमं तमवेद्वैव यथा वित्य तथैव सः॥

K: 🎼 वैष्णवों ने इसी प्रकार वैशेषिक मुक्ति के। बुरा-मला कहा है। वरं बृन्दावने रम्ये शृगालत्वं वृग्गोम्यहम्।

लंप ए वैशेषिकोक्तमाञ्चातु सुखलेशविवर्जितात्।।—सर्विसदान्तसंग्रह एष्ट २८ · बान पड़ता है कि पिछुले नैयायिकों में एक सम्प्रदाय ऐसा या जो मुक्तनस्या ॥ ११। में आत्मा में ग्रानन्द की उपलाब्ध मानता है। इसी सम्प्रदाय के सिद्धान्त की क्य कर ब्राचाय ने दोनों दर्शनों की मुक्ति में मेद दिखलाया है।

वात्व वे कापिताः प्राह च मूलये।निः कि वा स्वतन्त्रा चिद्धिष्ठिता वा क्ष का निदानं वद सर्व वित्त्वानो चेत् प्रवेशस्तव दुर्बभः स्यात्।७१। सांख्यवादी ने आचार्य से पूछा कि मूल प्रकृति स्वतन्त्र रूप से hair गात् का कारण है अथवा किसी चैतन्य से अधिष्ठित होने पर बात्का कार्या है। इस विषय का आप निर्याय की जिए, नहीं ते। क्ष मिमन्दिर में आपका प्रवेश दुर्लभ है ॥ ७१ ॥

विश्वयोनिव हु रूपमांगिनी स्वयं स्वतन्त्रा त्रिगुणात्मिका सती लिवे सिद्धान्तगतिस्तु कापिली वेदान्तपक्षे परतन्त्रता मता ७२

न्त्राचार्य-प्रकृति इस विश्व की जननी है। सत्त, रज्ञ सह तीनां गुणों से वह त्रिगुणात्मका है। स्वयं स्वतन्त्र है। परिणाम कारण नाना रूप को धारण करनेवाली है। यही कपिल का विका है। परन्तु वेदान्त मत में वह परतन्त्र मानी जाती है॥ ७२॥ ततो नदन्तो न्यरुधन् सगर्वा दत्त्वा परीक्षां वन धाम देखाः बौद्धास्तया संप्रथिताः पृथिव्यां बाह्यार्थविज्ञानकश्र्न्यवादे बाह्यार्थवादे। द्विवधस्तदन्तरं वाच्यं विविक्षुर्यदि देवतालाग विज्ञानवादस्य च किं विभेदकं भवन्मताद् ब्रृहि ततः परं का

बौद्ध — वहाँ पर तीनों प्रकार के बौद्ध (बाह्यार्थवादी, विज्ञाला शून्यवादी ) उपस्थित थे । बड़े गर्व से हुझा मचाते हुए इन्होंने बार का रास्ता रोक दिया और कहने लगे कि परीचा देकर देवी के मित यदि देवमन्दिर में प्रवेश करने की श्रापकी (श्राक्ष इच्छा हो तें। दानों प्रकार के बाह्यार्थवाद को बतलायो। हा वेदान्तमत से बाह्यार्थवाद का क्या भेर है ? इसे बतलायो॥ अभ सौत्रान्तिको वक्ति हि वेद्य आतं लिङ्गाधिशम्यं त्वितरोऽशिगम् तयास्तयार्भङ्गुरताऽविशिष्टा भेदः कियान् वेदनवेद्यमाणी

श्राचार्य-वैभाषिक की सम्मति में समस्त पदार्थ प्रत्यकान परन्तु सौत्रान्तिक के मत में पदार्थ की सत्ता अवश्य है किन्तु वा के द्वारा सिद्ध न होकर अनुमान के द्वारा होती है। ये दोनों सकी की सत्ता के माननेवाले हैं। इसलिये सर्वास्तिवादी कहलाते हैं। वाद दोनों मानते हैं। केवल बाह्य अर्थ की सत्ता किस प्रकार जाती है, इसी विषय में देानें का भेद है।। अ। विज्ञानवादी क्षणिकत्वमेषामङ्गीचकारापि बहुत्वमेषः। वेदान्तवादी स्थिरसंविदेकेत्यङ्गीचकारेतिः महान् विशेष विज्ञानवादी के अनुसार बाह्य पदार्थ की सत्ता नहीं

विज्ञान ही एक सत्य पदार्थ है। वह विज्ञान के। भी अतेक मि

व्य

नाः

यात न्द्राः

**I** 

मिश्व भातता है परन्तु वेदान्तवादी ज्ञान के। स्थिर तथा एकरूप मानता है। इस

ब्राइवीद्ध दिग्वसनानुसारी रहस्यमेकं वद सर्वविचेत्।
ब्रह्मिकायोत्तरशब्दवीच्यं तरिक मतेऽस्मिन् वद देशिकाऽऽशु ७७
कीन—दिगम्बर जैन ने आचार्य से पूछा कि यदि आप सर्वेझ हैं ते।
क रहस्य बतलाइए कि हमारे मत में 'अस्तिकाय' शब्द का क्या

तत्राऽऽह देशिकवरः शृणु रोचते चेत् जीवादिपञ्चकसमीष्टमुदाहरन्ति । तच्छव्दवाच्यमिति जैनमतेऽप्रशस्ते

यद्यस्ति बोद्धुमपरं कथयाऽऽशु तन्मे ॥७८॥

श्राचार्य—यदि सुनना चाहते हो तो सुने। जैन धर्म में पाँच श्राति-श्रव हैं—जीव, पुद्गल, धर्म, श्रधर्म श्रौर श्राकाश। जैनमत निन्दनीय इस मत के विषय में यदि कुछ पूछना है तो शीघ पूछो।। ७८।

टिप्पणी—श्रस्तिकाय—जैन मत के श्रनुसार पदार्थ के दो बड़े विभाग प्रकृतिकाय कहते हैं। सत्ता धारण करने के कारण वे 'श्रस्ति' हैं श्रोर कि मार्ग करने के कारण वे 'श्रस्ति' हैं श्रोर कि मार्ग कि मार्ग करने के कारण वे 'श्रस्ति' हैं श्रोर कि मार्ग कि मार्ग के कारण वे 'कार्य' कह जाते हैं। सत्ता श्रोर कि मार्ग के कारण ये पदार्थ 'श्रस्तिकाय' कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ कि मार्ग के कारण ये पदार्थ 'श्रस्तिकाय' कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ कि मार्ग के कारण ये पदार्थ 'श्रस्तिकाय' कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ कि मार्ग के कारण ये पदार्थ 'श्रस्तिकाय' कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ कि मार्ग के कारण ये पदार्थ 'श्रस्तिकाय नहीं है कि का एक है श्रीर वह है काल। इस प्रकार जैन मत में द्रव्य छः प्रकार के कारण के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वर

क्षितरे वादिगरो तु बाह्य बभाग कश्चित किल जैमिनीयः।
क्रिमात्मा वद जैमिनीये द्रव्यं गुर्णो वेति तते। वज त्वम्७९

श्राचार्य ने जब वेदबाह्य तार्किकों का मुख उत्तर देकर, कर दिया तो जैमिनिमतावलम्बी किसी मीमांसक ने आचार्य से प्रस्ति। कि मीमांसाशास्त्रं में शब्द का क्या स्वरूप है। वह द्रव्य है गह है ? इसका क्तर देकर आप जाइए।। ७९।।

नित्या वर्णाः सर्वगाः श्रोत्रवेद्या यत्तद्रूपं शब्दनातं च नित्य द्रव्यं व्यापीत्यब्रवञ्जीमिनीया इत्येवं तं प्रोक्तवान् देशिकेन्।

शक्कर ने उत्तर दिया कि वर्ण नित्य हैं, सर्वत्र व्यापक हैं इन्द्रिय के द्वारा उनका प्रहण होता है। वर्ण-समूह के शह की वह भी नित्य द्रव्य है और व्यापक है ॥ ८० ॥

शास्त्रेषु सर्वेष्वपि दत्तवन्तं प्रत्युत्तरं तं समपूनयंस्ते। द्वारं समुद्ध्वाट्य ददुश्च मार्गं ततो विवेशान्तरं सूमिमाग्राष्ट्र

इस प्रकार आचार्य ने भिन्न भिन्न दार्शनिकों के प्रश्नों का के उत्तर दे दिया तब उन लोगों ने उनकी पूजा की तथा द्रवाबा कर उन्हें अन्दर जाने का मार्ग दे दिया। आवार्य मी भीतरी भाग में गये ॥ ८१ ॥

पाणौ सनन्दनमसाववलम्बय विद्याभद्रासनं तद्वरोहुवनाशः श्रत्रान्तरे विधिवधूर्विबुधाग्रगएयमा चार्यशंकरमवो चदनङ्गा

पद्मपाद के कन्धे पर हाथ रखकर आचार्य सरस्वती के महान बैठने के लिये आगे बढ़े। इतने ही में सरस्वती पर्यिडतों में श्रेश शरीर-रहित वाणी से बोली ॥ ८२ ॥

सर्वज्ञता तेऽस्ति पुरैव यस्मात् सर्वत्र पर्यक्षि भवात्र वेते। विरिश्चिरूपान्तरविश्वरूपः शिष्यः कथं स्यात् प्रिवताप्रकी

सरस्वती—आपकी सर्वज्ञता ते। पहिंदे ही प्रमाणि हो हैं क्या उसमें कुछ संशर्य है ? यदि ऐसा नहीं होता ते क्या अप्रणी, ब्रह्मा के दूसरे अवतार, मएडन मिश्र आपके शिष्य वर्षी

याज

1

विद्वतिकैव भवेन हेतुः पीठाचिरोहे परिश्चद्धता च

कि हा तेऽस्ति वा नेश्ति विचार्यमेतत् तिष्ठ क्षणं त्वं क्ररु साहसं मा ॥८४॥। इस पीठ पर चढ़ने के लिये सर्वज्ञता ही केवल कारण नहीं है। इसके लिये गुद्धि की देड़ी आवश्यकता है। अब सुमे विचार करना कि वह शुद्धता आपमें है या नहीं। इसलिये च्या भर आप खड़े रिए। आगे बढ़ने का साहस मत कीजिए॥ ८४॥

वं चाङ्गनाः सम्रपश्रुष्य कलारहस्यमावी एयमाजनपशूर्यति भर्मनिष्ठः । को बारोडुमी दशपदं कथम हता ते सर्व इतेव विमन्तत्वमपीह हेतु: ॥८५।

तुमने स्त्रियों का उपभोग कर संन्यासी होते हुए भी काम-कला के हिंथों में निषु ग्ता प्राप्तु कर ली है। क्या संन्यास-धर्म को पालन इतनेवाले यति के लिये ऐसा आचरण ठीक है ? ऐसी दशा में इस पीठ पर बैठने के लिये आपमें योग्यता कहाँ है ? और सर्वज्ञता के समान ग्रह्ता भी इस पर बैठने का प्रधान हेतु है।। ८५।।

नास्मिञ्चारीरे कृतिकि ल्विषोऽहं जन्मश्मृत्यम्व न संदिहेऽहम्। ष्यधायि देहान्तरसंश्रयाद्यम् तेन लिप्येत हि कर्मणाऽन्यः १।८६॥

श्राचार्य-"भैंने इस शरीर से जन्म से लेकर श्रव तक कोई पातक विषय में मुक्ते तिक भी शङ्का नहीं है। काम-कला का रहस्य मैंने अवश्य सीखा, परन्तु वह दूसरे देह की प्रहण करके किया इस कर्म से, उससे यह भिन्न शरीर क्या किसी प्रकार लिप्त हो सकता है ? ।। ८६ ॥

, इत्यं निरुत्तरपदां स विधाय देवीं सर्वज्ञपीठमधिरुह्य ननन्द सभ्यः। संगानितोऽभवदुसौ विबुधैश्र वाएया गार्ग्यो कहोत्तमुखरैरिव याज्ञवस्वयः ॥८७॥

Ŋ,

il

इन वचनों से शङ्कर ने दिवी का निरुत्तर कर दिया तथा वे की पीठ पर बैठकर आनन्दित हुए। परिडतों ने और सरस्ति में आहे का उसी प्रकार ,सम्मान किया जिस प्रकार गार्गी और कही। ऋषियों ने महर्षि याज्ञवल्क्य का प्राचीन काल में किया था॥ ८७॥

टिप्पणी-याज्ञ वल्क्य-ज्ञाप वैदिककाल के बड़े भारी तस्ववेचा थे। मिथिला के राजा जनक के आप उपदेष्टा थे। वृह्दारायक क्र के तीसरे अध्याय में आपके साथ अनेक तत्त्ववेत्ताओं के साथ शास्त्रां को बड़ा मनारञ्जक वर्णन किया गया है। जनक ने बड़ा मारी यह किया यह कुर-पाञ्चाल के ब्राह्मण निमन्त्रित किये गये थे। जनक के हृद्य में क्रा भारी जिज्ञासा उठी कि इन ब्राह्मणों में सबसे बड़ा ब्रह्मवेता कौन है। हो उन्होंने एक हजार गायें इकट्ठी की ग्रीर हर एक के सींग में दस-दर पर बाँघा गया था। जनक की आशा हुई कि जो ब्राह्मणों में ब्रह्मिष्ट हे बा गायों के। को जाय। किसी भी ब्राह्मण की हिम्मत न हुई। वर कार ने अपने विद्यार्थी से कहा कि गायों के। हाँक ले जाग्रो। इस पर कह के साथ अनेक ब्रह्मवेचाओं ने भिन्न-भिन्न शाध्यात्मिक विषयों एका करना शुरू किया। ऐसे लोगों में अश्वल, जारत्कार व श्रार्वमाग, अ ह्यायांन, उषस्त चाक्रायण, कहे।ल, कोषीतकेय, गार्गी वाचक्नवी त्या ह **ब्राविश मुख्य** थे। याज्ञवल्क्य ने इन सबों को शास्त्रार्थ में निक्तर हा उत्कृष्ट पायिडत्य का परिचय दिया। इसी का उल्लेख इस हो किया गया है।

सर्वज्ञ आचार्य की स्तुति

वादमादुर्विनादमतिकथनसुघीवाददुर्वारंतर्क-

न्यकारस्वैरघाटीभरितहरि<u>द</u>ुपन्यस्तमाहातुभाष्यः। सर्वज्ञो वस्तुमईस्त्वमिति बहुमतः स्फारभारत्यमोध-रलाघाजोचुर्व्यमाणो जयति यतिपतेः शारदापीआ पहि

41

Ni Ki

141

N

IF

16

शास्त्रार्थ-रसिक प्रतिपत्ती पिएडतों ने जिन दुनिवार तकों का प्राह्मार्थ-रसिक प्रतिपत्ती पिएडतों ने जिन दुनिवार तकों का प्राह्मा है, उसके खएडन करने से आपने जो कीर्ति प्राप्त की है उससे चारों दिशाएँ व्याप्त हो रही हैं और ये आपके महान् प्रमाव का समुचित रीति से वर्णन कर रही हैं। आप सर्वज्ञ हैं, पिडतों के द्वारा माननीय हैं। इस आसन पर बैठने के येएय हैं। इस क्रार आचार्य के शारदा-पीठ पर बैठने की प्रशंसा लोग विमल वाणी हो। से चारों ओर कर रहे थे।। ८८॥

कुत्राप्यासीत् प्रजीनेक्षणचरणकथा कापिजी कापि जीना भग्नाऽभग्ना गुरूक्तिः कचिद्जनि परं भट्टपादप्रवादः। भूगावाये। गकाणादजनिमत्मथाभूतवाग्भेदवार्ता

दुर्दान्तब्रह्मविद्यागुरुदुरुद्कयादुन्दुभेर्घिन्धिमेतः ॥८९॥

• इद्धत प्रतिवादियों के साथ ब्रह्मिवद्या के आचार्य शङ्कर के शास्त्रार्थ की दुन्दुमि जब बजने लगी तब इसकी आवाज से गौतम की न्याय-कथा की विलीन हो गई; कपिल की चर्चा दूर चली गई; प्रभाकर की प्रभा अस्त है। गई; और कुमारिलमट का प्रवादमात्र मूतल पर रह, गया विशा पातश्वल और कसाद के मतों के साथ द्वेतवाद की कथा चर्चा के वेगय भी न सिद्ध हुई ॥ ८९॥

काणादः क्व प्रणादः क च कपित्तवचः काक्षिपाद्यवादः
काप्यन्धां योगकन्था क गुरुरतित्तघुः कापि भाट्टमघट्टम् ।
क्व द्वैताद्वैतवार्ता क्षपणकविद्यतिः कापि पाषणडपण्ड-

ध्वान्तध्वंसैकभानोर्जयति यतिपतेः शारदापीठवासे ॥९०॥
जिव पाखएडकपी अन्धकार की दूर करने में सूर्य के समान यतिराज
जिव पाखएडकपी अन्धकार की दूर करने में सूर्य के समान यतिराज
जिव पाखएडकपी अन्धकार की दूर करने में सूर्य के समान यतिराज
जिव शारदा-पीठ पर बैठे तब कथाद की चर्चा कहाँ ? कपिल के वचन
किं। गौतम का प्रवाद कहाँ ? योग की कन्या कहाँ ? अत्यन्त लघु
जिव (प्रभाकर) कहाँ ? और मट्ट (कुमारिल) की वाक्य-रचना कहाँ ?

[स्ता १६]

1

द्वैताद्वेतवादियों की वार्ता कहाँ ? श्रीर जैनियों के व्याख्यान का आशय है कि आचार्य के सामने इन भिन्न भिन्न दार्शनिकों की वेला सदा के लिये बन्द हो गई ॥ ९० ॥

ततो दिविषदध्वनि त्वरितमध्वराश्यावली-

धुरंधरसमीरितत्रिदशपाणिकोणाहतः। अरुन्द हरिदन्तरं स्वरभरेश्रमित्सन्ध्रिम-

र्घनावनवनारवप्रथमबन्धुभिदु न्दुभिः ॥९१॥

आकाश में देवराज इन्द्र की प्रेरणा से देवताओं ने अपने हार के श्रानन्द-मग्न होकर दुन्दुभी बजाना श्रारम्भ कर दिया। यह दु<del>दु</del> वर्षाकाल के मेच के गर्जन के समान इतनी आवाज कर रही थी किसा में ज्वार-भाटा आ गया और दिशाओं के स्थान की उसने रोक दिया। कचभरवहनं पुलोमजायाः कतिचिदहान्यपगर्भकं यथा स्यात। गुरुशिरसि तथा सुधाशनाः स्वस्तरुकुसुमान्यथ हर्षतोऽभ्यवर्षती

देवता छों ने प्रसन्न होकर शङ्कर के मस्तक पर कल्पवृत्त के इले म बरसत्ये कि कुछ दिनों तक इन्द्राणी के कुच-मण्डल का अलंकत करें। लिये फूलों का अभाव बना रहा ॥ ९२ ॥

शङ्कर का बदरी क्षेत्र में निवास इति मुनिरतितुष्टोऽध्युष्य सर्वज्ञपीठं

निजमत्रगुरुतायै नो पुनर्मानहेतोः। कतिचन विनिवेश्यायंध्येशृङ्गाश्रमादौ

मुनिरय बद्रीं स पाप कैश्चित स्वशिष्यैः॥९३॥

इस प्रकार मुनि ने प्रसन्न हेाक़र सर्वज्ञ पीठ पर अपना आण यह अपने मान के लिये न था प्रत्युत अपने अद्वेत म गुरुता प्रदर्शित करने के लिये था। आचार्य ने कुछ शिन्यों केश

187

विं।

ोलवे

ाय है

नुगं

स्य

11981

त्।

र्न्।

ते

ब्रादि भिन्न भिन्न पीठों पर रक्खा और कुछ शिष्यों की साथ लेकर बद्री-

हित्रान् विनिनाय तत्र कांश्चित् स च पातञ्जलतन्त्रनिष्ठितेभ्यः। हृत्योपदिशन् स्वस्त्रभाष्यं विजितत्याजितसर्वदर्शनेभ्यः॥ ९४॥

वहाँ पर रहकर शङ्कर ने श्रन्य दर्शनों के छे।ड़कर पातखल दर्शन में निष्ठा रखनेवाले पिएडतों के। श्रपना शारीरक भाष्य पढ़ाया। इस क्रार सन्होंने कुछ दिन वहाँ विताये॥ ९४॥

नितरां यतिराडुडुराजकरमचुरमसरस्वयशाः।

स्वगयं समयं गमयन् रमयन् हृदयं सदयं सुधियां शुशुभे ॥९५॥ भगवान् शङ्कर का व्यशं शरत्-पूर्णिमा की किरणों के समान चारों श्रोर फैल रहा था। चन्होंने पिएडतों के। अपना शास्त्र पढ़ाया और इंदें आनन्दित कर स्वयं सुशोभित हुए॥९५॥

एवंप्रकारैः कल्लिकल्पषद्भैः शिवावतारस्यं शुभैश्वरित्रैः।

ग्रात्रंशदत्युष्ण्यवाकीतिराशेः समा त्यतीयुः किल शंकरस्य।।९६।।

इस प्रकार शिव के अवतारमूत उज्ज्ञल कीर्तिशाली शङ्कर ने कलि-क्लाप के। दूर करनेवाले शुभ चरित्र के। प्रकट किया। इस प्रकार उनके बीवन के बत्तीस बरस बीत गये॥ ९६॥

आचार्य शङ्कर की पशंसा

मार्घ्यं सुद्यां सुशी छैरकति कतिमत्तध्वं सि कैवल्यमूर्यं

्रहेन्ताहंता समन्तात् कुपतिनितकृता खिएडता पिएडतानाम् । संघोविद्योतिताऽसौ विपयविमयनैर्द्धिक्तपद्याऽनवद्या

श्रेया भूया बुधानामधिकतरमितः शंकरः कि करोत ॥९७॥ शङ्कर ने ऐसा पाणिडत्यपूर्णं भाष्य बनाया जो विहानों के द्वारा अवस्मीय है, कलिमल की दूर करनेवाला है, मोच की देनेवाला है।

[सर्ग १६]

दुष्टों के नमस्कार से उत्पन्न किये गये, पिडतों के अहङ्कार के उत्ती खिएडत कर दिया। विपित्तियों के मतों का खएडन कर उन्होंने पित्र मे। च-मार्ग को प्रकाशित कर दिया। परिडतों के लिये इससे अकि न्त्रीर कौन कल्याण की बात है जिसे शङ्कर करते 🛭 ९७॥

हन्ताशोभियशोभरैक्षिजगतीयन्दारकुन्देन्दुभा-मुक्ताहारपटीरहीरविहरचीहारतारानिभै:।

काइएयामृतनिर्भरे: सुकृतिनां दैन्यानलः शून्यतां

नीतः शंकरयोगिना किमधुना सौरभ्यमारभ्यताम् ॥९८॥

योगिराज शङ्कर ने मन्दार, कुन्द, चन्द्रमा, मुक्तामाला, चन्द्न, ही श्रीर ताराश्रों के समान निर्मल यश से श्रीर कठुणा-रूपी श्रमत के बाल से परिडतों की दीनता-रूपी अग्नि की सदा के लिये बुमा दिया है। इसे बाद और कौन ऐसा सुगन्ध है जिसे वे चारों ओर फैलाते ?॥ ९८॥

श्राक्रान्तानि दिगन्तराणि यशसा साधीयसा भूयसा विस्मेराणि दिगन्तराणि रचितान्यत्यद्वतैः क्रीहितैः। भक्ताः स्वेप्सित्युक्तिपुक्तिकलने।पायैः कृतार्थीकृता

भिभुक्ष्मापतिना किमन्यद्धुना सौजन्यमातन्यताम् ॥॥ शङ्कर ने अपने विशाल यश से दिशाओं का ज्याप्त कर लिया अत्यन्त अद्भुत अपनी लीलाओं के द्वारा दिशाओं की विस्मित कर वि मुक्ति श्रीर मुक्ति के डपाय की बतलाकर श्रपने मक्तों के व्हार कृतार्थं कर दिया है। अब ऐसी कौन सुजनता हैं जिसका वें निला करते ? समस्त जगत् के कल्यागा के लिये शङ्कर ने अपना अ किया था।। ९९॥

शङ्कर की केढ़ार-यात्रा

पारिकाङ्क्षीश्वरोऽप्यापदुद्धारकं सेवमानीसुलस्वस्तिविस्ताप्ति पापदावानलातापसंहारकं यागिव्रन्दाधिपः प्राप केदारका १

[सर्ग १६] श्रीशङ्करदिग्विजय 489 इसके बाद शङ्कर केदार धाम में पहुँचे। यह स्थान विपत्तियों का ह्र करनेवोला है । अक्तों का विपुल कल्याण देनेवाला है। पाप और हाप के दूर भगानेवाला है ॥ १०० ॥ क्वातिशीतार्दितशिष्ट्संघसंरक्षणायातुत्तितमभावः । क्षोदकं नार्थयते सम चन्द्रकत्वाधरात् तीर्थकरमधानः ॥१०१॥ वहाँ इतनी सर्दी थी कि विद्यार्थी लोग जाड़े के मारे ठिठुर रहे थे। इतकी रचा करने के लिये इन्होंने भगवान् शङ्कर से गर्म जल के लिये प्रार्थना की ।। १०१ ॥ कर्मन्दिद्यन्दपतिना गिरिशोऽर्थितः सन् संतप्तवारिलहरीं स्वपदारविन्दात्। प्रावर्तयत् प्रथयती यतिनायकीर्ति याऽद्यापि तत्र सम्रद्श्वति तप्ततोया ॥१०२॥ वोगिराज की प्रार्थना सुनकर शिव ने अपने चरण-कमल से गर्म ज्ज को **घारा जिहा दी। ॰ वह धारा यतिराज की कोर्ति** के प्रकाशित हती हुई त्राज भी विद्यमान है ॥ १०२ ॥ इति कृतसुरकार्यं नेतुमाजग्मुरेनं रजतशिखरिशृङ्गं तुङ्गमीशावतारम्। विधिशतम खचन्द्रोपेन्द्रवायवग्निपूर्वाः सुरनिकरवरेएयाः सर्विसंघाः सिक्दाः ॥१०३॥ इस प्रकार आचार्य ने देवताओं का कार्य समाप्त किया। ये शिव अततार थे। इन्हें स्वर्ग में ले जाने के लिये ब्रह्मा, इन्द्र, चन्द्र, विष्णु, 🖫 श्रानि आदि समस्त देवता—ऋषियों और सिद्धों के साथ—चाँदी के कि से मिरिडत कैलाश पर्वत पर इकट्ठे हुए॥ १०३॥ विद्युद्रञ्जीनियुतसमुदारब्धयुद्धैर्विमानैः

14)

न्तें

पवित्र

प्रविद

3

होर

रसारे इसरे

U

1

991

लेगा

何

लों

M

ST.

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

संख्यातीतैः सपदि गगनाभोगमाच्छादयन्तः।

## स्तुत्वा देवं त्रिपुरमधनं ते यतीशानवेषं

मन्दारोत्यैः कुसुमनिचयैरब्रुवन्नर्चथन्तः ॥१०४॥ देवता लाग इस दृश्य का देखने के लिये इतने विमानों पर आये कि आकाश-मर्यडल ढक गया और विजलो की चमक वारों के

यति-वेश की धारण करनेवाले महादेव की उन्होंने हुं फैलने लगी। की श्रीर पारिजात के फूलों से इनकी पूजा कर यह कहना शुरू किया-

भवानाद्यो देवः कवलितविषः कामदहनः

पुरारातिर्विश्वप्रभवत्ययदेतुस्त्रिनयनः।

यद्थे' गां प्राप्तो भवमथन द्वतं तद्धुना

तदायाहि स्वर्ण सपदि गिरिशास्मत्त्रयकृते ॥१०५

आप इस जगत् के कारण हैं ; विश्व की उत्पत्ति और तय है। श्रापने संसार के कल्याण के लिये विष का पान किया हैन का दहन किया है त्र्यौर त्रिपुर राच्चस की मार डाला है। जिस का लिये आपने इस पृथ्वी-तल पूर अवतार प्रह्मा किया थी वह कार्य स इसलिये हे गिरीश! हम लोगों के कल्याय के लिये हो गया। स्वर्ग में शीघ्र आइए।। १०५।।

उन्मीलद्विनयप्रधानसुमनोवाक्यावसाने महा-

देवे संभृतसंभ्रमे निजपदं गन्तुं मनः कुर्विति शैलादिः प्रमथैः परिष्कृतवपुस्तस्था पुरस्तत्भणाः

दुक्षाशारदवारिदुग्धवरटाहंकारहुंकारकृत् ॥१०६॥

विनयपूर्वेक देवताचों ने जब यह प्रार्थना समाप्त की तब महि स्वर्ग में जाने की इच्छा की। उसी समय प्रमथगणों के द्वारा किया गया नन्दी भगवान् के सामने आकर खड़ा हो गया। शरीर इतना श्वेत था कि उसके सामने शरतकालीन जल का श्रोर हंस्रो का श्रहंकार चुण भर में दूर हो जाता था॥ १०६॥

CC<sub>2</sub>0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

180

चढ्छ

04

य के

है कार

र्थ स

त्ये म

ह्य

IN

30

.

इन्द्रोपेन्द्रप्रधानैस्त्रिदशापरिवृद्धैः स्तूयमानः प्रस्नै-दिन्यैश्भ्यच्येमानः सरसिरुहस्रुवा दत्तहस्तावत्तम्बः। ब्राह्मोक्षायामग्रच प्रकटितसुनटाजूटचन्द्रावतंसः

रों श्रे मृद्वनालोकशब्दं समुदितमृषिभिर्घाम नैजं प्रतस्थे ॥१०७॥ ने स्तू अपने नन्दी पर सवार हो, ब्रह्मा के कन्धे का सहारा लेकर, भगवान् 1-11 शहूर अपने धाम के। चले गये। उनके माथे पर चन्द्रमा चमक रहा था ब्रीर चारों श्रोर जटा-जूट फैला हुश्रा था। इन्द्र, विष्णु श्रादि प्रधान विवा लोग उनकी स्तुति कर रहे थे। कल्पवृत्त के फूलों के उन पर इसा रहे थे और ऋषि लोग चारों श्रोर से जय हो, जय हो की ध्वनि इत रहे थे ॥ १०७ ॥

इति श्रीमाघवीये तच्छारदापीठवासगः। संक्षेपशङ्करनये सर्गः पूर्णोऽपि षोडशः ॥ १६॥ इति श्रीमद्विद्यारययविरचितः श्रीमच्छुकरदिग्विजयः समाप्तः। ( सम्पूर्णञन्थस्य पद्य-संख्या १८४३ ) माधवीय शङ्करदिग्विजय में शारदा-पीठ में निवास का वर्णन करनेवाला सेालहवाँ सर्ग समाप्त हुआ।

The special services and the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the services of the s

were sent at the try the proper

IN OUR AREA DESCRIPTION OF THE REAL PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY

proof this good No interest the specimen.

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

FOR METHOD A STATE OF SEASON TO

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

## परिशिष्ट (क)

( इतर शङ्करविजयों का सारांश )

#### १-शङ्करविजय

यह 'शङ्करविजय' त्र्यानन्दिगिरि के नाम से प्रसिद्ध है। इसे पिएडत बीवानन्द विद्यासागर ने कलकत्ते से प्रकाशित किया है। आनन्द्गिरि के नाम से विख्यात होने पर भी इस शङ्कर-विजय प्रन्थकार के रचयिता का नाम 'अनन्तानन्दगिरि' है। प्रयोक प्रकरण के अन्त की पुष्पिका में रचयिता के नाम का स्पष्ट उल्लेख । अतः अनिन्द्गिरि ( १२०० ई० के आसपास ) के। इसका कर्ता गनना नितान्तं भ्रमपूर्णं है। यह प्रन्थ श्राचार्यं के जीवनश्रुत्त के संगोपांग वर्णन करने के लिये उतना उपादेय नहीं है जितना विभिन्न शर्मिक सम्प्रदायों तथा मतों के सिद्धान्तों के विवरण प्रस्तुत करने में यह लायनीय है। पूरा प्रनथ ७६ प्रकरणों में विभक्त है तथा अधिकतर गद्य में है। स्थान स्थान पर प्रमाण देने के लिये प्राचीन श्लोक भी उद्भृत किये वि हैं। इसके अनुशीलन से भारतीय विभिन्न धार्मिक विचार-धाराओं हे रहस्य तथा पारस्परिक पार्थंक्य का परिचय भली भौति हो सकता है। 'दं जिएभारत के विख्यात शैवपीठ 'चिद्म्बरम्' में सर्वज्ञं और कामाची गमक एक ब्राह्मण्-द्रम्पती रहते हो। इनकी एक कन्या थी—विशिष्टा -जिसका सर्वज्ञ ने 'विश्वजित्' के साथ विवाह कर , जीवनवृत्त दिया। ये ही विश्वजित और विशिष्टा शहुर के भेवा-माता हैं। विश्वजित् तो तपस्या के निमित्त जङ्गल में चले गये। 493

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

विशिष्टा ने चिद्म्बरेश्वर की अलौकिक भक्ति के प्रभाव से शिङ्का के पुत्ररूप में पाया ( दूसरा प्रकरण )। तोसरे वर्ष भौल संस्कार विंग पाँक वर्ष छपनयन संस्कार किया गया। प्राह्वाली घटना का उल्लेख इस नहीं है। गोविन्द् मुनि के उपदेश से व्याससूत्र के ऊपर भाष्य निक्षं के बाद अनेक शिष्यों ने इनसे संन्यास-दीचा लो। इन शिष्यों नाम हैं—पद्मपाद, हस्तामलक, समित्पाणि, चिद्विलास, ज्ञानकन्द, विषु गुप्त, शुद्धकीर्ति, भानुमरीचि, दशेनबुद्धि, विरिञ्चिपाद, अनन्तानदिनि इन्हें साथ लेकर शङ्कर चिद्म्बर से 'मध्यार्जुन' गये श्रोर इनके प्रकृ करने पर शिव ने शरीर धारण कर श्रद्धैत-तत्त्व के। हो उपनिष्तें प्रतिपाद्य रहस्य बतलाया । वहाँ से उन्होंने 'रामेश्वर' में जाकर दो मास निवास किया तथा शैवमत के अनुयाथियों का परास्त कर महोता श्रनुगामी बनाया (तीसरा प्रकरण)। रामेश्वर से वे 'श्रननगर । गये और अपने शिष्यों के साथ एक महीने तक वहाँ निवास नि यह तीर्थं वैष्ण्वों का प्रधान केन्द्र था। त्र्याचार्यं ने भक्त, भाष वैष्ण्व, पाञ्चरात्र, वैखानस तथा कर्महीन—इन षड्यकार के वैष्णे के भत का खण्डन किया (६ प्रकरण—१० प्रकरण)। गाँ पश्चिम त्रोर जाकर वे पन्द्रह दिनों में 'सुब्रह्मएय' नामक स्थान में जो कुमार (कार्तिकेय) की उत्पत्ति का स्थान बतलाया जाता है (मा प्रकरण )। वहाँ से उत्तर-पश्चिम की त्रोर जाकर वे 'गणवर' वि नगर में पहुँचे । यहाँ छन्होंने एक मास तक निवास किया । वहाँ से पर्या नगर' पहुँचकर उन्होंने एक महीने तक निवास किया और शार्व का खरडन किया ( उन्नीस प्रकररा)। उसके पास ही 'कुवलयपुर' स्थान था जहाँ के निवासी लक्ष्मी के परम मक्त थे। उतको मी ने परास्त किया। अनन्तर वे उत्तर और जाकर 'उउजियती' में पी यह स्थान कापालिकों का प्रधान अड्डा था। श्रहर से उनका है शासार्थं न हुआ, बल्क चार्वाक, चपण्क तथा स्रोगतों का भी यहाँ से वे उत्तर-पश्चिम दिशा, में 'अनुमल्ल' नगर में पहुँचे, ना

CCr0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

हुए के क्कीस दिन बिताये। वहाँ से वे पश्चिम दिशा में 'अरुन्थ' गये और पींचे किर इत्तर॰ स्रोरु 'मंगधपुर' पहुँचे। फिर वे पहले 'इन्द्रप्रस्थ' हिं होर पीछे 'यमप्रस्थ', जहाँ एक मास तक निवास किया ( २३ और बिक्षे १४ प्रकरण )। यमप्रस्थ यमपूजकों का प्रधान स्थान था। शास्त्रार्थ ाचों होते पर अमपूजकों ने भी शङ्कर से हार मानी।

ब्राचार्य ने 'प्रयाग' में बहुत दिनों तक निवास किया और नाना मतों , विष् विकि हे खरहन में समय लगाया। यहाँ से पूर्व दिशा में लगभग सात दिनों प्रकृ वलकर 'काशी' में पहुँचे (४३ प्र०) और यहाँ कुछ दिनों तक ठहरे। पर्वं। विहे कुरु चेत्र के रास्ते से होकर वे 'बद्री चेत्र' में गये तथा केदारेश्वर का वास । हान किया और तप्त जल का कुएड उत्पन्न कर दिया। अनन्तर 'द्वारका' विकार वे 'अयोध्या' आये।' वहाँ से 'गया' होकर जगन्नाथ के रास्ते 'श्री त्राम <mark>प्रते पर पहुँचे । वहाँ शिवपार्वती—मङ्क्रिकार्जु न श्रौर अमराम्बा—के</mark> नि सान से आचार्य ने अपने का कृतकृत्य माना। उनके वहाँ निवास-काल में भाषा स्त्राख्यपुर से त्राह्मणों ने त्राकर कुमारिल भट्ट के प्रायश्चित्त की बात कह वैषां हुनाई। शङ्कर ने 'रुद्धपुर' में कुमारिल से साज्ञात्कार किया (५५ प्र०)। यहीं अन्ही सम्मति से वे उत्तर दिशा में जाकर हस्तिनापुर से अग्निकाण में में बित एक प्रसिद्ध विद्यालय में पहुँचे जिसे वहाँ के लोग 'विजुलबिन्दु' (मि इते थे। यहीं था मएंडनिमश्र का निवास। ये कुमारिल के विशालकाय गये हैं। उनका निवासस्थान एक विशालकाय प्राप्ताद था। वहीं शङ्कर ने शास्त्रार्थ में मएडन के हराया। (५६ प्र०) गाड़न की धर्मपत्नी का नाम 'सरसवागी' था। पति के संन्यास लेने मित वे स्वर्ग में जाने लगीं तब शक्कर ने वनदुर्गा मन्त्र से चन्हें रोक लिया (५०%०)। कामकला के अभ्यास के वास्ते शङ्कर ने 'अमृतपुर' के राजा मित शरीर में प्रवेश किया (५८-प्र०)। श्वंगेरी में विद्यापीठ की स्थापना मिश्रहर ने शिष्यों के साथ १२ वर्ष तक निवास किया। अनन्तर शिवर को पीठाध्यत्त बनाकर नृसिंह के आविमू त होने की जगह 'अहोबल' गयें। नरसि'ह की स्तुति कर वे वैकल्यगिरि' हैं कर 'काश्वी'

आये। 'शिवकाञ्ची' श्रीर 'विष्णुकाञ्ची' को शङ्कर ने श्रला श्रवा कात् तथा ब्रह्मयज्ञ कुराड से उत्पन्न 'वरद्राज' की प्रतिष्ठा विष्णुका भी में कामाची की विम्ब प्रतिष्ठा का मैं श्रष्टधा करूँगा, यह विचार का क्ली विद्याकामाची की प्रतिष्ठा कर दी तथा श्रीचक्र का भी वहाँ निर्माण कि (६५ प्र०)। अनन्तर अपने एक एक शिष्य के द्वारा सौर, शा वैद्याव, गागापत्य आदि मतों का स्थापन कर काञ्ची में ही आचार स्थूल शरीर के। सूक्ष्म में लीन कर अपनी ऐहिकलीला का स'वरण कि (७४ प्र०)। इस प्रकार इस प्रन्थ के अनुसार शङ्कर की अन्तिम लीलए का निकेतन काञ्ची नगरी ही थी।

### २-शङ्करविजय-वितास

इस शक्करविजय के रचियता का नाम है-चिद्विलासयति। ह मुख्य शिष्य का नाम 'विज्ञानकन्द' था। दन्होंने अपने गुरु से आ शङ्कर का पवित्र चरित्र पूछा। इसी कि परिचय की निवृत्ति के निमित्त चिद्विलास ने इस म का निर्माण किया। आनन्द्गिरि ने अपने शङ्करविजय में विद्वितास विज्ञानकन्द की आचार्य का साज्ञात् शिष्य बतलाया है। तो सा श्रनुमान कर सकते हैं कि यह प्रन्थ श्रानन्दगिरि के। झात था १ समा यह त्रानन्दगिरि के शङ्करविजय का भी त्रनन्तरवर्ती प्रतीत होती आचार्य के जीवन की विविध घटनाओं की समानता इन दोनें प्रवी अवश्य है। यह प्रन्थ अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ है; महास यन्टल लाइनेरी में तैलङ्गाचरों में इसकी प्रति रचित है। इसी है। इसमें ३२ श्रध्याय हैं। नारदजी भूमएडल की श्रवस्था है पर यह संचिप्त विवरण यहाँ दिया जाता है। र

केरल देश में गये । वहाँ वृषभाचल के ऊपर 'शिवगुरु' नामक प्रा CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

वस्रा

वि

विन्दीने

1 1

1

हप्स्या करते हुए देखा। नारद्जी ने उनसे श्रनेक प्रश्न किये। इनकी वती का ताम 'ऋ।यीं' थे। उनके गाँव के पास चूर्णी नदी बहती थी। नारदजी सत्यलोक में गये और ब्रह्मा के साथ जीवनवृत्त ्र लेकर फैलास गये। उनकी प्रार्थना सुनकर मावान् आक्रुर ने शिवगुर की पत्नी त्रार्थों के गभैं में जन्म लेना ानां स्वीकार किया (४ अध्याय)। शङ्कर का जन्म वैशाख महीने में । कि रोपहर के समय आदी नत्तत्र में हुआ। बालक की बुद्धि बहुत तीलाई हो प्रखर थी। (५-६ २४०)। पाँचवें साल उसके पिता ने स्वयं राह्नर हा डपनयन किया। पिता ने विवाह के लिये सब बाते ठींक कर रक्खी भी; परन्तु उनकी मृत्यु ने बड़ा भारी विन्न उपस्थित कर दिया और गङ्कर का विवाह न हे। सका। चुर्णी नदी में स्नान के समय प्राहं ने शङ्कर हो पकड़ा था। वह मकर पूर्वजन्मी में गन्धवों का अधीरवर पुष्परथ था। किसी शाप-वश वह प्राह बना था। आचार्य के संसर्ग से कु हो गया (७ ४०)। शङ्कर अपने गुरु की खोज में उत्तर-मारत मं आये। बद्धी-वन में अपने गुरु गे।विन्द्पाद से मिले जिन्होंने उन्हें विषिवत् संन्यास की दीचा दी और अद्वैत-वेदान्त का तत्त्व सममाया। स माधान-त्रयी के ऊपर भाष्य लिखने की प्रेरणा गाविन्द्पांद ने शङ्कर

वासत को दी। (९ अ०) दसवें अध्याय में पद्मपाद के चरित्र का वर्णन है। इनके पिता म नाम माधवाचार्यं श्रीर माता का नाम था लक्ष्मी। ये दोनों होता हिंगें तक पुत्र-हीन थे। अनन्तर नरसिंह की उपासना करने क्री इन्हें पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम था विष्णुरामो। कि विष्णु-शर्मा के। शङ्कर के पास वेदान्त पढ़ने तथा संन्यास करने के लिये भैजा। सनन्दन तथा पद्मपाद ये दोनों नाम रंगास देने के अनन्तर, आवार्य ने ही दिये थे। माता के स्मरण भने पर आवार्य केरल देश में गये। भाता के मर जाने पर अपने रिके पास ही चूर्णी नदी के तट पर उन्होंने अपनी मातः का संस्कार किया। सहायता न करने के कारण इन्होंने अपने नाति माह्ये के। शाप दिया।

माता के संस्कार के अनन्तर ये प्रयाग चेत्र में आये। यहीं प हस्तामलक से इनकी भेंट हुई तथा शङ्कर ने इन्हें अपना शिष्य बनाया शिष्यों के साथ ये काशी आये। वेदान्त की न्याख्या करने के कारण का कीर्ति इतनी फैली कि काशी के राजा स्त्रयं इनके पास आये और हा चामर आदि देकर इनके प्रति अपना आदर-भाव दिखलाया (ह अध्यार्थ)। काशी में रहते समय इन्होंने त्रोटकाचार्य के अपना विष बनाया। यहीं मिणिकणिका घाट पर वेद्व्यासजी स्वयं पधारे हा सूत्रकार और भाष्यकार में वेदान्त-सूत्र की व्याख्या के विषय में ह शास्त्रार्थं द्वा (१३ अध्याय)। सन्तुष्ट हेम्कर व्यासजी ने राहा आशीर्वोद दिया जिससे शंकर के। श्रीर सेालह वर्ष की श्रायु प्रापही (१४ अध्याय) रुद्ध नामक नगर में कुमारिलभट्ट से शहूर की हुई और कुमारिल के कहने पर मएडन मिश्र की जीतने के लिये का काश्मीर गये और उन्हें जीतकर संन्यास की दींचा दी। (१८-१८ प्रमा सरस्वती के। पराजित करने के लिये शंकर ने अमरक राजा के मृतक हो में प्रवेश किया तथा समप्र काम-कलाएँ सीखकर सरस्वती के 🕫 किया। (१९-२० वाँ अ०) तुङ्गभद्रा नदी के किनारे विभाएड है। ऋषिशःग ने जिस पर्वत पर तपस्या की थी वहीं पर आचार्य ने मा मठ की स्थापना की और सुरेश्वर के। वहाँ का अध्यत् तियुक्त कि (२३, २४ अ०) श्रङ्गेरी में पीठ स्थापना के अनन्तर आवार्य कार्य पुरी गये तथा श्रीचक का निर्माण कर उसकी प्रतिष्ठा की। वही पर श्राचार्य ने समस्त वेद-विमुख मतें। तथा सम्प्रदायों का खएडन कर मि पीठ पर अधिरोहण किया (२५ वाँ अ०)। यहीं से छन्हेंते दिग्विजय प्रारम्भ किया। काञ्ची से वे वेंक्ट्राचल आये तथावैवार मत का खराडन किया। अनन्तर चिद्म्बरहेत्र में उन्होते सीरमा ख़पडन किया। इसके बाद मध्याजु न चेत्र में इन्होंने की

भार्ग

यहीं प

नाया

इन्हें

ग शिष

रे त

में ह

(ड्रि

पह

की थे

ये शंह

क अर्थ

PUR

1

同

1 119

तिवास किया। (२६ वाँ अ०) यहाँ से वे रामेश्वर गये और वहाँ ह्यपालिको के मत॰का खराडन किया। (२७ वॉ अ०) अनन्तर वक्र-हुएड नगर गये जहाँ गरापित के उपासकों का परास्त किया। हिं मधुरा (वर्तमान लदूरा) तथा अनन्तशयन (वर्तमान ज्यावगा-होर रियासत ) में जाकर उन्होंने वैष्णव मत का खएडन किया। पश्चात र हर वे 'वासुकि चेत्र' में गये जहाँ स्वामी कार्तिकेय विराजमान थे। आचार्य ने 1 (1 क्मारधारा में स्नान किया और सर्व रोग और भय के। दूर करनेवाले वुन्रहाएय की पूजा की। अनन्तर 'सृडपुरी' में जाकर उन्होंने बौद्धमत इ। खरडन किया। गोकर्ण चेत्र में जाकर उन्होंने समुद्र में स्नान किया श्रीर • महाबलेश्वर महादेव का दर्शन कर अपने के कृतकृत्य माना (२८-२९ ४०)। अनन्तर जंगन्नाथपुरी में जाकर उन्होंन्रे "भोगवर्षन" नामक मठ की स्थापना की। यहाँ से वें रज्जियनी में आये और मल शाक्त-मत का (३० वॉ अ०) खएडन कर उन्होंने अद्वेतमत न प्रचार किया। पीछे वे द्वारकोपुरी में गये और अपना मठ मन्त्र चन्होंने यहाँ पर कुछ दिन तक निवास किया। अनन्तर वे एद्वार होते हुए बद्रीस्त्रेत्र गये जहाँ ज्योतिर्मठ की स्थापना की और शेटकाचार्य के। इस मठ का श्रम्यच बनाया। शङ्कर ने गरम जल के वालाब का निर्माण किया। यहीं पर शङ्कर और दत्तात्रेय से योग व्या वेद्गुन्त के विषय में संवाद हुआ। वे दत्तात्रेय के आश्रम में हिन तक रहे। भाष्य की रचना से भगवान् विष्णु अत्यन्त मिल हुए और शङ्कर के। अपना दर्शन दिया। दत्तात्रेय की गुहा में मनेश कर आचार्य कैलास पर्वत पर चले गये और यही जहालीन मि मेरे। (३१ अ०) बत्तीसर्वे अध्याय में इस पवित्र कथा के अवग् का

ष्त बतलाकर प्रनथ की समाप्ति की गई है।

#### ३--शङ्करचरित

### (कामकेाटि पीठानुसार)

काञ्चा का कामकाटि पीठ आचार्य के द्वारा स्थापित मुख्य पीठों हे से अन्यतम है। इस पीठ के सम्प्रद्वायातुका श्राचार्य का चरित कई बातों में विमिन्त है। श्राधार-प्रन्थ इस चरित का आधार इसी पीठ के अध्यक्तों के द्वारा समय-समय म लिखित ये प्रन्थ हैं :-

- (१) पुरायश्लोकमञ्जरी -शंकराचार्य से ५४वें पीठाव्यत्त स्त्रं सदाशिवबोध (१५२३-१५२९) के द्वारा विरचित प्रामाणिक प्रयो इसमें १०९ श्लोक हैं जिनमें इस पीठ के आचार्यों का जीवनवृत्त स्क्री में दिया गया है।
- (२) गुरुरत्नमाळा-काञ्ची के ५५वें अध्यत्न परम शिक्षे सरस्वती के शिष्य सदाशिव ब्रह्मेन्द्र का यह कृति है जिसूमें वहाँ के की धीशों का वृत्त ८६ आयीओं में निबद्ध किया गया है।
- (३) परिशिष्ट तथा सुषमा—काञ्ची के ६१वें अध्यन महाले सरस्वती के शिष्य, आत्मबीध की ये दोनों रचनाएँ हैं। परिहा केवल १३ श्लोक हैं जो मखरा के अनन्तर होनेवाले (पश्वें-क्रों) श्रध्यकों का वर्णन करता है। सुषमा गुरुरत्नमाला को टीका है जिल निर्माण १६४२ शके (=१७२० ई०) में किया गया था। इनमें आक के जीवनवृत्त की दी गई सूचनाएँ संचेप में यहाँ दी जाती हैं—

कलिस वत् २५९३ ( = ५०९ ईस्वी पूर्व ) के तन्दन संवत् में शुक्ल पञ्चमी तिथि के। शंकर का जन्म कालटी प्राम में हुआ। तीसरे वर्ष उनका चैलकर्म तथा पाँकी

उपनयन स'स्कार किया गया। इसी साही जीवनृष्ट्त की मृत्यु हो लई। आठवें वर्ष में 'चूंर्सीं' नहीं में स्तान के क्रिकीं

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri

प्रह ते उन्हें पकड़ा था। उसी समय° उन्होंने माता की अनुमित से संन्यास ले - लिया ।

ते। ब्रिन्द मुनि नर्मदा के तीर पर रहते थे। इन्हीं, से इन्होंने अद्वैत ति है। है। का अध्ययन किया। गुरु की आज्ञा से इन्होंने प्रस्थानत्रयी बीर विष्णुसहस्रनाम पर भाष्य लिखा तथा अपने शिष्यों के साथ गानुसा ब्रनेक तीर्थों का दर्शन करते हुए वे कैलास पधारे। वहाँ शङ्कर ने स्वासपित महादेव की मनारम स्तुति की जा श्रद्धत-तत्त्व की प्रतिपादक होते से 'वेदान्तचूर्णिका' के नाम से प्रसिद्ध है। महादेव ने शङ्करा-वार्य की ५ स्फटिकलिङ्ग, 'सौन्द्र्यलहरी' और 'शिवरहस्य' आदि प्रन्थ विषे । तत्र वे काश्मीर में मरहन मिश्र के परास्त करने गये तथा निकी 'शारदा' की भी अपरास्त कर दिया।

न है।

त संबं तब इन्होंने श्रङ्गेरी में अपना मठ बनाया और शाखा की उस स्थान बी अधिष्ठात्री देवी बनाया। 'भोगलिङ्ग' की (कैलास में प्राप्त पाँच शिके क्षिं में से अन्यतम ) वहाँ स्थापना की और पृथ्वीधराचार्य ( आचार्य हे पीर हतामलक) के। त्रस पीठ का अध्यत्त बनाया। अनन्तर वे चिद्म्बरम् भये और 'मेाचलिङ्ग' की स्थापना की। तीर्थयात्रा के प्रसङ्ग 'में वे हिंदें इतिए। भारत में त्रिचनापली के समीप स्थित 'जम्बुकेश्वर' तीर्थ में पहुँचे रिहां और वहाँ की देवी अखिलायडेश्वरी के कानों में ताटक्क के स्थान पर क्री मेचक रखकर उन्होंने भगवती को उप कला के न्यून बना दिया। कि भोतिमें हैं की अध्यक्ता तेटकाचार के। देकर शक्कर केद्रारक्षेत्र में मार्थ को गये स्थीर 'मुक्तिलिक्क' की प्रतिष्ठा की। वहाँ से वे नेपाल गये क्षा 'वीरलिङ्ग' की स्थापना कर वे अयोध्या होकर द्वारका गये और के इताकर एक शिष्य के। अध्यक्त बना दिया। जगन्नाथ चेत्र का मठ वा भाषाद की अध्यक्ता में रक्खा गूया।

आचार्य ने इस प्रकार न्यपने जीवन का कार्य पूर्ण कर तथा भारत-मि में वैदिक धर्म के। अक्षुपण बनाये रखने की व्यवस्था कर अपने क्षिकतीं की पसन्द किया। उन्होंने देवी की उप कला की अपनी शक्ति से शान्त कर उसे मृदु तथा मधुर बना दिया। के मन्दिर में 'श्रीचक्र' की स्थापना कर 'कामकोटि' पीछ की प्रतिष्ठा है। काञ्ची में ही त्र्याचाय ने सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहण किया। कार् के राजा का नाम राजसेन था। उसने त्राचार की अनुमित से को मन्दिर तथा देवालय बनाये। शङ्कराचाय ने कामाची के मिन के। बिल्कुल मध्य (बिन्दु-स्थान) में स्थित मानकर 'श्रीचक' के आत पर काञ्ची के। फिर से बसाया। अब आचाय ने कामकेटि पीठ है ही अपनी लीलाओं का मुख्य स्थल बनाया और कैलास से लाये ले पाँचों लिङ्गों में सबसे श्रेष्ठ 'यागलिङ्ग' की स्थापना यहीं की ।

ब्राचार्य शङ्कर ने पीठ की स्थापना के अनन्तर अपने सुला शिष्य सुरेश्वराचार्य के। यहाँ का अध्यत्त बर्ना दिया, परन्तु 'योगिला' पूजा का श्रिधकार उन्हें नहीं दिया। सुरेश्वर पूर्वाश्रम में गृहस्य थेई श्राचार की यही श्रमिलाषा थी कि इस शिवलिक्स और लें। पूजा ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास लेनेवाला व्यक्ति हो

प्रतिष्ठाप्य सुरेशार्थं पूजार्थं युयुने गुनः॥

म्बा

पंत्य

500

मार्क एडे गुजा रोता

<sup>🗱</sup> प्रकृतिं च गुहाश्रयां महींग्रां स्वकृते चक्रवरे प्रवेश्य योगे। त्रकृताश्रितसौम्यमूर्तिमार्यां, सुवृतं नः स चिनोतु शङ्करार्यः॥ गुरुरतमाहि

रे योगलिङ्ग की स्थापना का निर्देश अनेक प्रन्थों में मिलवा है-(क) काञ्च्यां श्रीकामकोटी तु योगलिङ्गमनुत्तमम्।

<sup>(</sup>स) सिन्धोजै त्रमयं पवित्रमसुजत् तस्कीर्तिपूर्वाङ्कतम् यत्र स्नान्ति जगन्ति सन्ति कवयः के वा न वार्वका यद् बिन्दुश्रियमिन्दुरञ्चति जलं चाविश्य दृश्येत्रो यस्यासौ जलदेवतास्फटिकमूर्जागित - योगम्हर्ग —नैषषचरित शर्ग । शर्म

कामार्च

शि हो।

आत

पीठ हे

ताये हे

मुला

लिइ है

व थे ही

देवी । कि ब्रे

महिं

ह्यी कारण उन्होंने अपने पीछे सर्वज्ञातम श्रीचरण के। यह अधिकार दे ह्या, क्योंकि संन्यास लेने से पूर्व वे भी शङ्कर के समान ही ब्रह्मचारी है। इस प्रकार अपने जीवन-कार्य के। पूर्ण कर शिवावतार आचार्य शङ्कर काउंश में असे ने रहरूप कलिवर्ष (= ४,७७ ई० पूर्) में अपने जीवन के इस्वें वर्ष मिन्न में अपनी ऐहिक लीला यहीं संवरण की # | इस घटना की सूचना मनेक प्रन्थों में मिलती है-

तद् ये।गभोगवरमुक्तिसुमे।चये।गलिङ्गार्चनाप्राप्तजयस्वकाश्रये। तान् वै विजित्य तरसाचतशास्त्रवादैर्मिश्रान् स काञ्च्यामथसिद्धिमाप॥ शिवरहस्ये

महेशांशाज्जातो मधुरमुपदिष्टाद्वयनये। महामाह्य्यान्तप्रशामनरिवः ष्यमत्गुरुः। फले स्वस्मिन् स्वायुष्यपि शरचराब्देऽपि हि कले-र्विलिल्ये रचाचिएयधिवृषसितैकादशि परे॥ -प्रायश्लोकमञ्जरी

४-केरलीयशङ्करचरितम्

मालाबार प्रान्त में आचार्य के जीवनचरित के विषय में अनेक वाद तथा कि वद्नितयाँ अन्यत्र उपलब्ध चरित से नितान्त भिन्न तथा विलच्या हैं। इन केरलीय प्रवादों से युक्त आचार्य परिचय का जीवनचरित 'शङ्कराचार चरितम्' में उपलब्ध क्या वेता है। इसके रचियता का नाम है गोविन्दनाथ यद्गि जो सम्भवतः " बिलासी थे, परन्तु निश्चित रूप से केरलीय थे। यमक-कान्य गौरी-क्याण के रचयिता, राम वारियरू के शिष्य, करिकाट प्रामन के निवासी

<sup>ं \*</sup> द्रष्टव्य N. K. Venkatesan—Sri Sankaracharya hd Bis Kamkoti Peeth 98 0-20.1

गोविन्दनाथ से सम्भवतः ये भिन्न न थे। इस चरित की विशेषा गम्भीर छदात्त शैली। न ते। इसमें कल्पना की ऊँची हड़ान है और श्रातिशयोक्ति का अतिशय प्रदर्शन। स्वाभाविकता इसकी महती कि षता है जो विषय के नितान्त अनुक्रप है।

इसमें ९ अध्याय हैं। पहले अध्याय में है कथा-संतेष, दूसी। श्राचार्यं की उत्पत्ति, तीसरे में व्यासज़ी से वार्तालाप, चौरे में कि का वृत्तान्त, पाँचवें में सुरेश्वर का संन्यासम्बा विषय-सूची छठे में हस्तामलक और त्रोटक नामक शिषो

वर्णन, सातवें में मुक्तिदायिनी काञ्ची का माहात्म्य-कीर्तन, आक्षे रामेश्वर-यात्रा तथा माहात्म्य का वर्णन, नवे अध्याय में इति शङ्कर की परमानन्द-प्राप्ति। संचेप में यहीं कथा वर्णित है। प्रव के रचनाकाल का निर्देश उपलब्ध नहीं होता, परन्तु यह प्रवाही शताब्दी के पीछे का प्रतीत नहीं होता।

शङ्कर के माता-पिता पहले पन्नियूर प्राम के निवासी ये और महि श्राकर श्रलवाई नदी के तीर पर कालटी नार्मक प्राम में रहने लो थे।

गुम

प्राम में रहते हुए शङ्कर के पिता ने पुत्र<sub>णी</sub> लिये घार तपस्या की थी। सपने में मन शङ्कर ने दर्शन दिया और पिता से पूछा कि सर्व इ एक पुत्र वार्ष कि अथवा अल्पज्ञ बहुत से पुत्र। पिता ने सर्वेज्ञ पुत्र की अमितिष तद्नुसार शङ्कर का जन्म हुआ। पाँच ही वर्ष में झारे , मर गये, और इन्होंने साल भर तक अपने पिता का आद हवी की किया जिस प्रकार आज भी केरल में हुआ करता है। पीहें कि

डपनयन संस्कार हुआ। डपनयन होते के अनन्तर शहर ने सं साहित्य का गाढ़ आध्ययन किया। सोलहवे वर्ष में ये अपने कि स्थान के! छे।ड्कर काश्री के लिये रवाना हुए। केरल में यह

त्राज भी प्रसिद्ध है कि आचार्य ने अपनी पूरी शिक्षा केर्ति हैं।

क्षेषि समाप्त की । आचार्य के चार प्रधान शिष्यों में से तीन शिष्य केरलश्रीत हों ये । पद्मशादाचार्य स्वयं नम्बूद्री ब्राह्मण थे। गृहस्थाश्रम का
स्वी कि तम था विष्णु शर्मा। ये अलत्तर प्राम के निवासी थे। आचार्य
शहर का घर कोचीन त्राज्य के अन्तर्गत था। उस समय कोचीन
की राजगद्दी पर "राजराज" नामक राजा राज्य कर रहे थे परन्तु
में कि । बें दिनों के पीछे इनकी मृत्यु हो गई और "राजशेखर" नामक
आजा उनके उत्तराधिकारी होकर गद्दी पर बैठे। आचार्य शङ्कर के ये
शिक्षा

शिषां विकार थे। ये अपने समय के बड़े भारी किन और शाम विकार थे। इस मन्थ के अनुसार शङ्कराचार्य की मृत्यु केरल देश में ही हुई थी। किन्नी में सर्वज्ञ पीठ पर अधिरोहंग्र कर आचार्य ने वहाँ कुछ दिनें। तक निवास किया था। अनन्तर रामेश्वर में महादेव का दर्शन और पूजन कर शिष्यों के साथ मले-घामते "वृषाचल" पर आये। यह स्थान बड़ा पवित्र है। इसे किन्मी कैलाश कहते हैं। यहीं रहते हुए उन्हें माछम पड़ गया कि श्वा अन्त-काल आ गया है। उन्होंने विधिवत् स्नान किया और मिनिलक्ष का पूजन किया। 'श्रीमूल' नामक स्थान में जाकर उन्होंने सिकी प्रदिश्या की। अनन्तर भगवान कृष्ण और भगवान भागव की

वहीं विवत प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु प्रांपाम किया। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु प्रांपाम किया। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए विष्णु प्रांपामनन्द में लीन हो गये। इस कथन की पृष्टि आजकल के कि मिन्दर में विताये थे और उनका शरीर इसी मिन्दर के विशालकिया में समाधि रूप में गाड़ा गया था। जिस स्थान पर यह विश्वा घटी थी उस स्थान पर महाविष्णु के विह्नों के साथ एक विश्वा वनवा दिया गया है। इस बात का समर्थन एक अन्य प्रमाण कि मिन्दर के पास ही एक ब्राह्मण-वंश निवास करता है

अपने को मेराइन मिश्र या सुरेश्वराचार्य का वंशज बताता है।

त्रिचुर का मन्दिर केरल भर्र में सब से पवित्र माना जाता है। सक प्रधान कारण यही प्रतीत हो रहा है कि जगद्गुर आवार है समाधि इसी मन्दिर के पास थी। इन कतिपयं घटनाओं के होहरू द्यान्य घटनाएँ प्रसिद्ध राष्ट्ररदिग्विजय के समात ही हैं। अतः क्षे उल्लेख करने की काई आवश्यकता नहीं।

#### ५—गुरुवंश काच्य

8

110

शं

W

( शृ'गेरी मठानुसारी शङ्करचरित )

'गुरुवंश काट्य' का केवल प्रथम भाग (१ सर्ग-७ सर्ग)। वाणीविलास प्रेस से प्रकाशित हुआ है। इसकी मूल प्रति शृगेरी को

पुस्तकालय से प्राप्त हुई थी। इसकी रचना है सौ वर्ष से कुछ ही अधिक बीते होंगे। सं पर

रचियता का नाम है—काशी लक्ष्मण शास्त्री, जो आजकल के मी मठाधीश के पूर्व चतुर्थ अध्यत्त श्री सिच्चदानन्द भारती स्वामी के म पिएडत थे। लद्भाण शास्त्री नृतिह भारती के शिष्य थे जिनकी कुण है। विद्याविशारद बने थे। प्रन्थकार के शृंगेरी मठ के पिखत होने वेस ए हस्सलिखित प्रति के शृ'गेरी से उपलब्ध होने के कारण यह अनुमान करें असङ्गत न होगा कि इस प्रन्थ में दिया गया चरित श्रंगेरी-पाना हो त्रानुसार ही है। प्रन्थ की पुष्पिका में 'सचिवदानन्द्भार<sup>्शीको</sup> कि निर्मापितें से इसकी पुष्टि भी होती है। इस प्रनथ के केवल प्रवास विव सर्गों में ही श्राचार्य का जीवनवृत्त संदोप में उपस्थित किया गर्म अन्य सर्गों में शृ गेरी-गुरु-परम्परा का साधारण वल्लेख कर मीर्भि

अनेक विशेषताएँ हैं। मुख्य मुख्य बातों का हल्लेख यहाँ किया जाए द्त्रिण के श्रीसम्पन्न केरल देश में शङ्कर का जन्म हुआ श नदी के किनारे 'कारटी' नरम प्राप्त में ईनका उदय हुआ या।

रएय स्वामी को ही चरित कुछ अधिकता से वर्णित है। शहुरवि

क्षा गहर जगत् पर दया करने के लिये शङ्कर के रूप में अवतीएं हुए। र्ष है हिंदूर के फिता का नाम था शिवगुरु तथा पितामह का विद्यापिराज (१ सर्ग ३७-३९ ऋोक)। .केरल के राजा ब्रोइस राजशेखर ने अपने नाटक शङ्कर के पढ़ : हमें ह्नाये थे°। उन नाटकों का नाम 'राजशेखर' था (२ सर्ग (क्रोक)। शङ्कर के चरण छूने के अनन्तर वह प्राह मुक्त होकर ात्धर्व बन गया (२।१४); गोविन्द मुनि के अद्वेत उपदेश मुनकर र्गंकर ने विष्णुसहस्रनाम, गीता, द्शापिन्षद्, ब्रह्मसूत्र तथा सनत्सुजातीय स विशदार्थक भाष्य लिखा श्रौर उपदेशसहस्री, सौन्दर्य लहरी, प्रपञ्च-र्ष <sub>शर</sub>, सुभगे।द्यपद्धति तथा नाना देवतात्रों के स्तात्र बनाये (२।२५-२६) । ी हो आवार्य बद्री आश्रम में गीये और भगवान् ने बालक शङ्कर के ऊपर ता है ब्रुप्रह कर वहाँ एक कुएड के जल की गरम बना दिया (२।२८)। यहीं स्रिं प शङ्कर की वेदव्यासजी से भेंट हुई। त्रिवेगी के तट पर भट्टपाद मारिल से भेंट होने पर उन्हीं की प्रेरणा से शङ्कर मगध में रहनेवाले हे स विश्वहप के पास्त शास्त्रार्थ के लिये गये (२।४५)। शङ्कर ने प्रस्थान के ला हो समय मगडन मिश्र केा, जिन्होंने कुमारिल से इक़ीस बार शाबर भाष्य हेत हैं। या, अद्वेत का उपदेश दिया ( २।४९ ) [इस प्रकार प्रन्थकार की दृष्टि त इत में विश्वरूप और मएडन भिन्न भिन्न व्यक्ति थे ]। विश्वरूप का ही नाम लिए हिरेश्वर हुआ जिन्होंने आचार्य के कहने पर अनेक वार्तिकों का निर्माण क्या (रे। ५९)। शङ्कर माता के पास गये और उन्हें शिवसुजंग तथा विणुमुजंग स्तेत्र सुनाया (२।६४)। शङ्कर के। उनके जाति-भाइयो माता के अग्नि-संस्कार के समय किसी प्रकार की सहायुता न दी जिससे कि वन्हें शाप दिया। (२-६६) केरलाधिपति राजशेखर के तीनों विविविद्या किया । (२।६८) किन भाष्यवृत्ति छनके मामा ने जला दी थी। उन्हें विष भी या, पर श्राचाय ने जितना सुना था चतना (श्रादिस ५ पादें। की विका ) जल्होंने युना दिया। उतनी ही 'प्रज्वपादिका' निख्यात हुई।

(३।१-५) शङ्कर तब शिष्यों के साथ 'मध्यार्जुन' नामक स्थान (३।४-५) राक्षर पान सहादेवजी से उपनिषद् के रहस्य के विषय में हु। शिव ने रमणीय मूर्ति धारण कर भुजा ऊँची चठाकर तीन वार कहा 'अद्वैत ही अति का सत्य तत्त्व है' (३।७)। शंकतः अनन्तशयन, सेतुका धनुष्कोटि आदि तीर्थों का दर्शन कर तौलव प्रामों में श्रेष्ठ शिए है पीठ' नामक नगर में गये जहाँ उन्होंने अनन्तेश्वर और चन्द्रेश्वर ही एवं की। (३।१०) यहीं पर छन्होंने 'हस्तामलक' के। अपना शिष्य वनाया (३।१३) शंकर की अगन्दर रोग हो जाने पर एक शिष्य ने क्लं गर बड़ी सेवा की। आगे चलकर यही शिष्य 'तेाटकाचार्य' के नाव वे प्रसिद्ध हुआ । (३।१६) योगवल से शंकर ने अधिनीकुमारो । त्रावाहन किया जिन्होंने इन्हें इस रोग से मुक्त कर दिया (३।१९)। क्रि

गोकर्ण की यात्रा के बाद वे तुङ्गभद्रा के उद्गम-स्थान में गवे। क्र भद्रा के तट पर विभारडक मुनि के आश्रम में साँप के। अपना फार्क ए

कर मेढकों की रचा करते देखा। (३।२१) भे एवं दिग्विजय शैल, शेषाचल, नरसिंह गिरि तथा जगनानां का

यात्र की । (३।२२) वहाँ से वे काशी आये और शिब्धें के म अपने लिये पाँच मठों की स्थापना यहाँ की। (३। २३) काशी से कार्य गये श्रौर शारदा के मन्दिर में प्रवेश कर सर्वज्ञ पीठ पर श्रिधरोहण के स श्राकाशवाणी हुई कि श्रपनी सर्व ज्ञता दिखलाकर पीठ पर वहो। सामा से ज्याचार्य का शास्त्रार्थ हुआ। कामशास्त्र के प्रश्नों के उत्तर्ग के इन्होंने अवकाश माँगा; फिर अमरुक के मृतकाय में प्रवेश किया। क्ष उकशतक' (कृति' चामरुकं-3। २८) बनाया। शारदा के हराया उन्हें शृ'गेरी में अपने साथ ले आये। शारदा की प्रतिष्ठा की क्र चन्द्रमौलीरवर लिङ्ग, जिसे रेवण महायोगी ने दिया था, रत्ताम वि यक तथा शारदा की पूजा का भार सुरेश्वर पर रखकर वे काज्वी

शिवकाञ्ची तथा विष्णुकाञ्ची के बसाया और कामाची की सुन

की प्रतिष्ठा करे। (३।३५) काञ्ची से आचार्य बद्री गरे

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

साता विष्णु भगवान् ने उन्हें स्वप्न दिया कि मेरी मूर्ति जलमग्न है, आप उसे निका-ह्या विष् । शङ्कर ने अप्लकनन्दा के भीतर से उस मूर्ति के निकाला, प्रतिष्ठित क्या और वैदिक रीति से पूजन के लिये अपने देश के ब्राह्मण्का नियत नारायण का एक मन्दिर बनवाने के लिये अपने शिष्य पद्मपाद वेतुवन् किया। श्रीरे के रख दिया और आप काशी चले आये। (३।३७-४०) पद्मपाद की एवं है मन्दिर बनवा दिया। एक बार वे श्रीनगर के राजा के पास भिन्नार्थ वनाया । घर में श्राद्ध के निमित्त भोजन तैयार था, राजा स्नानार्थ बाहर क्षं गया था। जैठी रानी ने पद्मपाद से कहा—स्नान करके पधारिए, तब नाव है आपकी भिन्ना हे। गी। क्षुधा से पीड़ित पद्मपाद नदी में नहाने न गये, मारों । ह्युत अपने द्रांड के दें। प्रहारों से जल की दो धाराएँ वहीं उत्पन्न कर दीं ! । की रानी ने श्राद्धात्र में से इनके लिये भिन्ना दी। (३। ४४) छोटी रानी । क्र हे चुराली खाने पर जत्र राजा ने तलवार डठाकर इन्हें मारना चाहा, तब न के खुपाद ने नरसिंह का रूप धारण कर उसके हाथ का स्तम्भित कर दिया। १) के एवं। ने प्रसन्न हो मुनि को अपना समय राज्य दे डाला। (३।४७) बार्वं बारी-निवास के समय एक भैरव नामक कापालिक आचार्य का चेला के स नाया। उसकी इच्छा थी कि शङ्कर की सिर काटकर भैरव के बिल कार्य काउँ। पद्मपाद ने बद्री के पास नृसिंह-मन्दिर में ध्यान के समय के सा । एक्स को जान लिया और स्वयं उपस्थित होकर उस कापालिक के गाउँ मतक के। काट गिराया, जब वह एकान्त में शङ्कर के ऊपर प्रहार के जिल्ला चाहिता था। (३।४८-५४) आचार्य अपनी शिष्यमगडली के कि नारायण के मिन्द्र की देखने के लिये बद्री-आश्रम में गये। वे वा विविद्य तथा भगवद्विमह के। देखकर नितान्त प्रसन्न हुए और उन्होंने कि केरलदेशीय ब्राह्मण ही नारायण की पूजा किया करे। कि जा के यहाँ गये और श्रीचक्रू के क्रमानुसार उन्होंने 'श्रीनगर' का क्यों किया तथा राजा का वहीं पट्टाभिषेक किया। (३। ५५-५८) रिहर ने अपने चारों शिष्यों का भारतवर्ष की चार दिशाओं में कित्तसम्प्रदास्यप्रवर्तकं 'लोकगुरु' बना दिया—(१) सुरेश्वर क्रो शृ गेरी मठ

का अध्यत्त बनाकर द्त्रिण भारत के धार्मिक निरीत्तण का कार्य का का अन्य प्रचार के। पद्मपाद के। पूर्वी भारत के लिये जीतिय के का अध्यत्त बनायाः; (३) हस्तामलक का पश्चिम दिशा में द्वाका में मठ बनाकर रख दिया; (४) तोटकाचार्य केंद्र उत्तर दिशा में वद्यी पास ज्योतिर्मेठ का अधीरवर बना दिया (३। ५९-६२)। शिल्यों के ह स्थानों पर रखकर शङ्कराचार्य 'सिद्धेश्वरी' के दर्शन के लिये स्वयं के देश में गये। सिद्धेश्वरी ने उन्हें श्रपनी गोद में बैठाकर स्वामी का केय के समान उन्हें मधुर वचनों से अभिनन्दित किया। इस परना है देखकर सिद्ध लोग रुष्ट हो गये श्रौर उन्होंने इन दोनों के ऊपर पर्वां वृष्टि की। त्राचार्य ने त्रापनी त्रालौकिक शक्ति से इस शिला वृष्टि के के दिया (३।६३-६५)। शङ्कर ने अपभी ण्यास बुमाने के लिये हों। थोड़ा तक माँगा। तब देवी ने वहाँ तक की नदी उत्पन्न कर हैं त्राज भी इसी नाम से प्रसिद्ध है। (३।६६) मुनि ने त्रपना काम म सम्पूर्ण माना। वे द्तात्रेय के आश्रम में (जो हिमालय में कैलाएं) पास था ) गये । उनके पास केवल दगड और कमण्डल ही वर्ष थे। " पुस्तकों के। त्रौर शिष्यीं के। वे छोड़ ही चुके थे। मा दोनों चीजों के। छोड़ दिया। द्राड ते। वृत्त बन गया और माह का जल तीर्थ-रूप में परिगात हो गया। (३।६९) शङ्कर स्ताने। मिले श्रौर श्रपना समस्त कार्य कह सुनाया। दत्तात्रेय ने बड़ी प्रा प्रकट की और आचार्य के कार्य की मूरि मूरि प्रशंसा की। इस कारी देशों सिद्ध पुरुषों ने बहुत दिनों तक एकत्र निवास किया (३। 🕬 🖪

CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

्र शिल्

मिन्न देखि

# ेपरिशिष्ट (ख)

र्थ ज्यो

त्राय क

का है।

वद्री वं के ह

व्वासं व

वचत

# १ — 'कला'-विषयक टिप्पणी

द्विविजय के प्रसङ्ग में शङ्कराचार्य के मूकान्त्रिका के मन्दिर में जाने यं ने व्या भगवती की स्तुति करने का वर्णन इस प्रन्थ के १२वें सर्ग में क्षि ह्या गया है। भगवती की स्तुति में निम्नलिखित पद्य त्राता है जिसके वरना है इर्थ के। ठीक ठीक समम लेने के लिये तन्त्रशास्त्र की कुछ बातों के जानने विशं हे आवश्यकता है। पद्य यह है-के से

श्रष्टोत्तर त्रिशति याः कलास्तास्वर्ध्याः कलाः पञ्च निवृत्तिमुख्याः। त्रों तासामुपर्यम्ब तवांघिपद्में विद्योतमानं विद्युघा भजन्ते ॥१२।३१॥ विहे तन्त्रशास्त्र के अनुसार तीन रत्न हैं-शिव, शक्ति और बिन्दु। ये का । तीनों तत्त्व समस्त तत्त्वों के अधिष्ठाता और उपादान रूप से प्रकाश-मान होते हैं। शिव शुद्ध जगत् के कर्ता हैं, बिन्दु

शक्ति करण है तथा बिन्दु उपादान है। पाञ्च-विशुद्ध सत्व' शब्द से ज़िस तत्त्व का अर्थ सममा जाता

क्स (विन्दु' इसी का द्योतक है। इसी का नाम 'महामाया' है। यही तात्री विन्दु राब्द्ब्रह्म, कुएडलिनी, विद्याराक्ति तथा व्योम—इन विचित्र सुवन मा भोग्य रूप में परियात होकर शुद्ध जगत् की सृष्टि करता है। जब

कारि के आधात से इस बिन्दु का स्फुरण होता है, तब उससे 'कला'. अ)। का चंद्य होता है। 'कला' शब्द का अर्थ है अवयव, दुकड़े, हिस्से।

भतः कला वे भिन्न भिन्न अवयव हैं । जिनमें सृष्टि-काल में बैन्दव रपादात ं विक के आयात से अपने का विभक्त करता है। सृष्टि-काल में मूल प्रकृति

मित्र अभिव्यक्त ह्रपों का आरण करती है—श्रंशरूपिणी, कला-विभा तथा कलांशरूपिखी। दुर्गा, तदमी, सरस्वती अंशरूपिया हैं,

, उष्टि और अन्य देवियाँ कलारूपिणी हैं। जगत् की समस्त सियाँ

लांशक्रिया। हैं जा महामाया की साज्ञात् अभिव्यक्ति होने से हमारी

समधिक श्रद्धा के पात्र हैं (क्षिय: समस्ता: सकला जगत्सु—सामे ११।६)। इन कलाओं की उत्पत्ति वर्णों से होती है, अतः वर्णनिक विचार यहाँ आत्रश्यक है।

मूलाधार में स्थित शब्दब्रह्ममयी विसु कुएडलिनी शिंक ही की मालिका की सृष्टि करती है। इसका विस्तृत वर्णन तन्त्रप्रन्थों में अक्ष होता है। . शारदातिलक (प्रथम पटल श्लोक १०८-११३ तथा कि पटल ) त्रौर मातृकाचक्रविवेक में इस विषय का सांगापांग विक किया गया है। कुएडलिनी शक्ति के। उत्पन्न करती है जो गुहार्ववीक कार के अनुसार मूलकारणभूत शब्द के उन्मुख होने की अवस्या। नामान्तर है (शक्तिनीम मूलकारग्रस्य शब्दस्यान्मुखीकरणावत्येत ग्रा दीपिकाकार: )। इसी शक्ति से ध्वनि की उदय होता है, ध्वनि से स का, नाद से निरोधिका का, उससे अर्धन्द्र 🛚 वर्ण की उत्पत्ति उससे बिन्दु का और इस बिन्दु से परा, परते मध्यमा तथा वैखरी-रूप चतुर्विध शब्दों का जन्म होता है। पाक के उदय का स्थान मूलाधार है। आगे चलकृर स्वाधिष्ठात-क में 'पश्यन्ती' कहते हैं, हृद्य में उसे 'मध्यमा' कहते हैं और मुख से ह तालु त्रादि स्थानों का त्राश्रय लेकर त्र्यसिव्यक्त होनेवाली वाषी 'वैखरी' कहते हैं :-

स्वात्मेच्छाशक्तिचातेन प्राण्वायुस्वरूपतः।

मूलाधारे समुत्पन्नः पराख्या नाद उत्तमः॥

स एवार्ष्वं तथा नीतः स्वाधिष्ठाने विजृम्मितः।

पर्यन्त्याख्यामवाप्नाति तयैवोर्ध्वं शनैः शनैः॥

श्रनाहते बुद्धितत्त्वसमेता मध्यमाभिधः।

तथा तथेर्ध्वं नुन्नः सन् व्रिगुद्धौ क्र्यठदेशतः॥

वैखर्याख्यस्ततः क्रयठशीर्षताल्वाष्टद्न्तगः।

जिह्वामूलाश्रपृष्ठंस्थस्तथा नासाप्रतः क्रमात्॥

कण्ठताल्वोष्ठकएठोष्ठा दन्तीष्ठा द्वयतस्तथा।

Q. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri

समुत्पन्नान्यचराणि क्रमादादिचकावि ॥ श्रादिचान्तरतेत्येषामचरत्वमुदीरितम्॥

R

H

ù

P

3

R

1

—राघवभट्ट की शारदातिलक टीका में उद्भृत पृष्ठ ६० वर्ण तीन प्रकार के हैं —(१) सौम्य (चन्द्रमासम्बन्धी), (२) सौर (सूर्यसम्बन्धी) तथा (३) आग्नेय (अग्निसम्बन्धी)। स्वर सौम्य वर्ण

वर्णप्रकार हैं जो संख्या में १६ हैं—अ आ, इई, र ऊ, ऋ ऋ, लु लू, ए ऐ, ओ औ, अं अ:। प्रपञ्च-

सार ( तृतीय पटल श्लोक ४ — ७ ) के अनुसार इन स्वरों में हस्व अ, इ, इ तथा बिन्दु ( ं ) पुछिङ्ग हैं, दीर्घ स्वर आ, ई, ऊ तथा विसर्ग (:)

श्रीतिङ्ग हैं त्र्यौर ऋ ऋ, ल ल नपुंसक होते हैं। हस्त खरों की स्थिति पिङ्गला नाड़ी में, दीर्घ स्वरों की इडा में तथा नपुंसक स्वरों की स्थिति युषुम्ना नाड़ी में रहती है—

पिङ्गलायां स्थिता हत्वा इडायां सङ्गता परे॥ सुषुम्नामध्यगा ज्ञेयाश्चत्वारो ये नपुंसकाः॥

—शारदातिलक २।७
स्पर्श व्यक्तनों के। सौर वर्ण कहते हैं। ककार से लेकर मकार तक
के २५ वर्ण तत्तत् स्थानों के। स्पर्श कर उत्पन्न होते हैं। अतः उन्हें
स्पर्श कहते हैं।

व्यापक वर्गा आग्नेय हैं। ये संख्या में दस हैं—

य र ल व, श ष स ह, छ, च

इन्हीं तीन प्रकार के वर्णों से ३८ कलाओं की उत्पत्ति होती है। खरां से सौम्य (चन्द्र की) कला (१६), स्पर्शे युग्में से सूर्यकला

क्षाओं के प्रकार (१२) तथा यकारादि व्यापक क्यों से अमिकला (१०) का उदय होता है :—

तत् त्रिभेदसमुद्भूता श्रष्टात्रिंशत् कला मताः । स्वरैः सोन्याः स्पर्शयुग्मैः सौरा याद्याश्च वह्निजाः ॥११॥ श्रोडश द्वादश दश्रसंख्याः स्युः क्रमशः कलाः । सौम्य कलाएँ वोडश हैं छोर उनका जन्म अलग अलग वोडग लो से होता है। उसी प्रकार १० आग्नेय कलाएँ १८ क्यापक वर्षों के पृथक पृथक उत्पन्न होती हैं, परन्तु सौर कलाओं का उदय एक एक लो वर्षा से नहीं होता, प्रत्युत दो स्पशों के। मिलगकर होता है। यह ल विचारणीय विषय है। रिव स्वयं अग्नि-सोमात्मक है। शिला का वह सामरस्य है। साम्यावस्था में जो सूर्य है वही वेषस्यावस्था के अग्नि तथा चन्द्रमा है। सोभ होते ही सूर्य एक ओर अग्नि-हर क जाता है तथा दूसरी ओर चन्द्र बन जाता है। 'योगिनीहृदय तन के दीपिका में (पृष्ठ १०) अमृतानन्दनाथ ने इसे स्पष्ट कर लिखा है-अग्निकोमात्मक: कामाख्या रिवः शिवशक्ति-सामरस्य वाच्याला बहा तदुक्तं चिद्गगनचन्द्रिकायां—

भेक्न्रमेगमयगोविमर्शनाद् देवि मां चिदुदधौ दृढां द्शाम्। अर्पयन्ननलसेगमिश्रयां तद् विमर्श इह भानुनृम्मयम्। अतः सीर कलात्रों में अग्नि तथा सेगम चमय कलात्रों का मिन्नर देव स्पर्शों से मिलकर एक एक सूर्यकला का उदय मानना युक्तिका मकार स्वयं रविरूप है (तदन्त्यश्चात्मा रविः स्मृतः—प्रपञ्चसार राष्ट्र अतः मकार के। छोड़ देने पर २४ स्पर्शों से १२ कलाएँ उत्पन्न होती किया जाता, प्रत्युत एक अच्चर आत्म अर्थर दूसरा अच्चर अन्त का लिया जाता है। इस प्रकार १२ सीर इतं उत्पन्न होती हैं।

अब इन ३८ कलाओं के नाम शारदातिलक (२।१३-१६) म प्रयञ्चसार (३।१५-२०) के अनुसार नीचे दिये जाते हैं—

| १६ चन्द्रकलाएँ | (कामदायिनी) |     | 1      | -61             |
|----------------|-------------|-----|--------|-----------------|
| (१) 對          | श्रमृता ू   | (4) | ) ಕ    | पुष्टि<br>रवि + |
| (२) आँ         | मानदा       | (4  | ) 5    |                 |
| (३) इ          | •पूषां      | (0) | ) 亚"和) | जिल्ली          |
| (8) ई          | तुष्टि      | (6) | ) 邪    |                 |

Ì

P

ĥ

Ti ti

| (९) लूँ चन्द्रिका           | (११३) श्री प्रीति             |  |  |
|-----------------------------|-------------------------------|--|--|
| (१०), खु, कान्ति            | (१४) औँ अंगदार                |  |  |
| (११) एँ ज्यातस्न            | (.१५) श्रं पूर्ण              |  |  |
| (१२) ऐँ श्ली                | (१६) यः पूर्णीमृता            |  |  |
| १२ स्तैर कछाएँ (वसुदा)      | <b>阿州</b> 阿斯斯斯 [李朝]           |  |  |
| १ कं भं—तिपनी               | ७ इं दं—सुषुम्ना              |  |  |
| २ खं बं—तापिनी              | ८ जं थं—भागदा                 |  |  |
| ३ गं फं—धूम्रा .            | ९ मां तं—विश्वा               |  |  |
| ४ घं पं—मरीचि               | १० वं गां—बोधिनी              |  |  |
| ५ इं नं—ज्वालिनी            | ११ टं ढं <sup>२</sup> —धारिणी |  |  |
| ६ चं घं — रुचि              | १२ ठं डं भ—चमा                |  |  |
| १० आग्नेय कळाएँ । (धर्मपदा) |                               |  |  |
| १ यं—धूम्राचि               | ६ पं—सुत्री                   |  |  |
| २ रं—चन्मा                  | ७ सं—सुरूपा                   |  |  |
| ३ लं—बद्गलिनी               | ८ हं—कपिला                    |  |  |
| . ४ वं—क्वालिनी             | ९ छंहन्यवहा                   |  |  |
| ५ शं—विस्फुलिङ्गिनी         | १० इं-कव्यवहा                 |  |  |
|                             |                               |  |  |

१—धनपति सूरि की टीका में निर्दिष्ट 'गदा' नाम अशुद्ध है। २ है — टीका में 'रं ह' तथ 'यां वं' अशुद्ध हैं। इनके स्थान पर टं ढं तथा ठंडं होना चाहिए।

४—प्रपञ्चसार की ब्राँगरेज़ी भूमिका (पृष्ठ २१) में लेखक ने 'धूमाचिं' को दो तहम मान लिया है तथा मूलप्रत्य में (पृष्ठ ४१, रहोक १६) 'इन्यकन्यवहें' दिवचनान्त होने पर भी उन्होंने इसे एक ही (दसवीं) कला का नाम निर्देश कि है। यह ठीक नहीं, है।

्य चनपित सूरि की टीका में इन कलाओं के नाम देने में बड़ी भारी राजती की ग़ाई है। ७वीं कला थे। नाम 'स्पाया' नहीं, सुरूपा है। दवीं श्रीविद्यार्णवतन्त्र (भाग र्, पृष्ठ ८९४) में इन कलाशों के का तथा रूप का उल्लेख भी ठीक इसी प्रकार से किया स्या है। का ने मूकाम्बिका की जो स्तुति लिखी है वह श्रीविद्या के सम्प्रताय रेश मिलती है। श्रीविद्यार्णवतन्त्र में उसका उपलब्ध होना नितान पोक प्रमाण है। श्राव इस रत्नोक से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्राचीन परमा के श्रनुसार श्राचार्य राङ्कर 'श्रीविद्या' सम्प्रदाय के साधक माने को थे। एतद्विषयक श्रन्य प्रमाणों में इस प्रमाण का भी उल्लेख के श्रावर्थक है।

का नाम 'कविता' नहीं, कपिला है; ९वीं कला का नाम ही विल्कुल के नाम है। '१०वीं कला की उत्पत्ति 'ह' से न होकर 'च' से होती है। 'श्रुद्ध करके पर्दना चाहिए।

# परिशिष्ट (ग)

### १—दिप्पणी के विशिष्ट पदों की सूची

ब्रद्वैतराजलक्ष्मी २०० ब्रहेतं—गुरु-परम्परा १५६ ब्रद्वेतवाद २७० श्रिधिकान ३२६-२७ अनाहत चक्र ४०४ श्रतुबन्ध २३३ अपच्छेद न्याय २८४-८५ ब्रमाव ५५७ 🕫 श्रमिनवगुप्त १९६, ५३३ अष्टमृति ४९ श्रस्तिकाय ५६१ आग्नेयू वर्गा ५९३ श्राज्ञाच्क्र ४०४ श्रात्म-ब्रह्म सम्बन्ध १९२-९३ श्रात्म-हत्या २६०-६१ आत्मा ६४, २१० आश्रयासिद्धि २९१ किय ३४८ ति,२८ इंबरसिद्धित्रप्रदे, ३०५

उच्च-प्रह ५४ **उद्यनाचार्य** ५०४ चपमन्यु ४४.४५ डपाधि २८७-८८ ऊमिं ४०८ ऋग्।त्रय ३२ कर्म ५२८ कर्मफल ३०३-३०४, ३२७ कला ४०१; ५९३ कहोल.५६४ कानीफनाथ ३२३ कापालिक ९०, ३७१-७२ कामशास्त्र ३३७-३८ कामसूत्र ३३७-३८ काल्पनिक भेदः २८५-८६ खरहनकार ५३३ गार्गी ३१७, ५६४ गुरु-महिमा ३६३ गृहस्थ नियम २६१ -गोकर्ष ३९०-९१ 490

गोरखनाथ ३२२ गीतम २२०-२१ चतुरुयूंह ५०६ चार्वाक दशेन ६४ जनक ३२९ जालन्धर ३२२ जैबलि २२०-२१ जैमिनिंसूत्र १८ ज्ञानमुद्रा १०४ तुतातित ३७० ताटक छन्द ४१४ त्रयणुक (त्रसरेणु) ५५७ त्रिशिरा ३२८ द्रव्य (जैनमत ) ५६१ द्वतवाद ४९९ द्वचणुंक ५५७.५८ धनपतिसूरि २०० नाथ सम्प्रदाय ३२२ नारायण २२८ नीलकएठ १९६,४९२ पतःजलि १५५-५६ प्रदार्थ ५५७ पद्मपाद् १०१ परमात्मा ३८७ परमार्थभेद २८५-८६ पाञ्चरात्र ५०५-०६ पाशुपत ९०-३०४

पुराण २२५
पुरुष ३४९
पुर्यष्टक १६३
पूर्वरङ्ग १६८-१९
पीर्ग्डक राजा ३६९
प्रत्यभिज्ञा ४०२
प्रभाकर १९६
बगलामुखी ११५
बिन्दु ५९१
ब्रहस्पति ( श्राचार्य ) ६४
ब्रह्म ( चतुष्पाद ) १६२
ब्रह्मज्ञान ३५०
भट्टभास्कर ११४, १९६
भवनाथ २०७
भागवृत्ति लच्चणा ३४९

मेद-विभाग २८५-८६
मधुसूदन सरस्वती ५०३
मणिपूर चंक्र ४०४
मण्डन मिश्र १९७
मत्स्यावतार ३९३-९४
मत्स्योन्द्रनाथ ३२२-२३
मत्स्योन्द्रसंहिता ३२३
मन ( ग्रानिन्द्रिय ) २८३
मनीषापश्चक १९१-९२

भाव-पदार्थ ५५७

मेद-पञ्चक ५२१

मिलकार्जुन ३६८ महामाया ५९१ महावाक्य १५८-५९ माया ५११ मुक्ति—५५८-५९, ५५९-६० मुद्राएँ ३७० मुरारि मिश्र २०७ मूर्च्छना ३४५ मूल तस्व २८० मूलाधार चक्र ४०३ मैत्री १७२-७३ मेनावती ३२३ मोच-५०३ ययाति ३४ याज्ञवल्क्य — ५६४ गतिसत्र २७७-७८ **硕一968-6**米 लिङ्गशरीर ३३० बोकालेक १२५ बजोली है। २५ वनदुगों २९९ वर्ण ५९३ नातसायन ३३७ वार्तिक ४१९ बाह्यिमन्थ ४३३ गाः (चतुर्विधा ) ५९२

नियाएँ ४१४

विद्यातीर्थ १-२ विवरग्ग-प्रस्थान १९४ विशुद्ध चक्र ४०४ . विश्वरूप ७१ विषयवासना ३४ वीरहत्या २६० वेदकाएड १६०,१९५ वेद-तात्पर्य २७१ वेदार्थं समीचा २०९ वेद-प्रामाएय-विचार २४४-४५,२५५ वेदान्तकल्पलतिका ५०३ व्योमवती ४९५ व्योमशिव ४९५ शब्द-माहात्म्य १९४ शरारि ५० शिवसुजङ्गस्तोत्र ४४७, ४९१ शुकदेव ५५१-५२ श्वंगेरी मठ ४११ श्रीकराठभाष्य ४९२ श्रीकएठाचार्य ४९२ श्रीपर्वत ३६६ श्रीहर्ष ८७, ५३३ श्वेतकेतु २७५ षट्चक्र ४०३ सत्प्रतिपच्च २८९ -सप्तमङ्गिनय ५३१-३२ सक्रिकषे २८२

स्वाधिष्ठानचक ४०३
साचात्कारोपाय १९०-९१
साव मौम १९८
सुरेश्वर ४३३
सुलभा ३१८
सोग्याधिक हेतु २८८
सोन्दर्यलहरी २१३

सौम्यकला ५९४ ,, वर्षो ५९३० सौर कला ५९४-९५ ,, वर्हा ५९३ संन्यास २५९ स्मृति-प्रामाएय ५०१

### अरिशिष्ट (घ)

#### मठाम्नायसेतुं

श्री शङ्कराचार्य के द्वारा विरचित एक विशिष्ट मन्य है जिसका नाम मठाम्राय', 'मठाम्नायसेतु' या मठेतिवृत्त है। प्रन्थ मठों की स्थापना, मठाधीशों की व्यवस्था त्रादि अनेक त्रावश्यक परिचय विषयों का वर्णन करता है और इस विषय है। परन्तु खेद है कि इसकी होई शुद्ध तथा पूर्ण प्रति उपलब्ध नहीं होती। गोवर्धन सठ के प्रिविकारी के द्वारा प्रकाशित पुस्तक अञ्जुद्ध है तथा अपूर्ण भी है। इसमें चारों आम्नायों का वर्णन तो है, परन्तु 'शेषाम्नाय' का वर्णन बिल्कुल छोड़ि दिया गया है। इससे अधिक गुद्ध 'मठाम्नाय' श्रवह संस्करण है जिसे उज्जयिनोनिवासी दाजी नागेश घर्माधिकारी ने मिर्णयसागर प्रेस में छापकर १९४८ विक्रमी में प्रकाशित किया था। परन्तु समें कतिपय रलोक अधूरे हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ भी उपलब्ध हैं। हीं सब प्रतियों की तुलना कर यह प्रन्थ अनुवाद के साथ छापा जाता मिला, कर अशुद्धियों की शुद्ध करने का भी उद्योग किया गया है। गशा है मठों की व्यवस्था से परिचय पानेवाले व्यक्तियों के लिये यह वान्त उपयोगी सिद्ध होगा ।

#### शारदामठास्नाय

्रियमः पश्चिमाम्नायः शारदामठ उच्यते । विशेष्ट्रवारः सम्भदायस्तस्य तीर्थाश्रमौ ग्रुभौ ॥ १॥ ७६ द्वारकापुरी के शारदामठ का आस्राय यहाँ ।प्रारम्भ किया जाता पहला आस्राय पश्चिमास्राय है जहाँ के मठ का नाम शारदा को सम्प्रदाय का नाम कीटवार है। तीर्थ और आश्रम वहाँ के श्री पद हैं।। १॥

द्वारकारूयं हि क्षेत्रं स्याद् देवः सिद्धेश्वरः स्पृतः।
भद्रकाली तु देवी स्यात् हस्तामलकदेशिकः॥२॥
क्षेत्र का नाम द्वारका है, वहाँ के अधिष्ठात देव का नाम सिद्धेला
देवी का नाम भद्रकाली है। आचार्य का नाम हस्तामलक है॥२॥
गोमतीतीर्थममलं ब्रह्मचारी स्वरूपकः।

सामवेदस्य वक्ता च तत्र घर्मं समाचरेत्॥३॥ तीर्थं का नाम गोमती तीर्थं है। त्रहाचारी का नाम सक्कारी सामवेद के वक्ता हैं। वहाँ पर धर्म का आचरण करना चाहिए॥॥

जीवात्मषरमात्मैक्यबेाधो यत्र भविष्यति ।

तत्त्वमसि महावाक्यं गोत्रोऽविगत उच्यते ॥ ४॥

यहाँ का महावाक्य 'तत्त्वमिस' ( छान्दोग्य उपनिषद् ६।८।०) है। जीवात्मा और पर्मात्मा में एकता की बतलानेवाला है। गोत्र बर्व छाविगत है।। ४।।

सिन्धुसौवीरसौराष्ट्रा महाराष्ट्रास्तथान्तराः।
देशाः पश्चिमदिक्स्था ये शारदामठभागिनः॥ पे॥
सिन्धु, सौवीर, सौराष्ट्र (काठियावाड़ ), महाराष्ट्र तथा इन हो।
बीच में होनेवाले देश जो भारत की पश्चिम दिशा में विद्यमान है।
शारदा मठ के शासन के अन्तर्गत आते हैं॥ ५॥

त्रिवेणीसङ्गमे तीर्थं तत्त्वमस्यादिदाश्र्णे।
स्नायात्तत्त्वार्थभावेन तीर्थन्त्रम्ना स उत्त्यद्रे॥ ६॥

शारदा मठ के दो श्रङ्कित पद हैं—तीर्थ और श्राश्रम। यहाँ इन दोनों पदों के श्रश्नं का विवेचन किया जा रहा है। तत्त्वमिस श्रादि महावाक्य त्रिवेगी-सङ्गम रूप हैं। ये तीर्थ रूप हैं। इस तीर्थ में जो स्नान करता है श्रर्थात् पूर्वोक्त महावाक्य के श्रर्थ के। भली माँति सममता है उसे तीर्थ कहते हैं।। ६॥

### आश्रमग्रहणे मौढ आशापाशविवर्जितः। यातायातविनिर्मुक्त एष आश्रम उच्यते॥ ७॥

जो आश्रम (संन्यास) के प्रहण करने में दृढ़ है, जिसे संसार की कोई भी आशा अपने बन्धन में बाँध नहीं सकती, जो इस संसार में आवागमन, जन्म-मरण से बिल्कुल मुक्त है ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के आश्रम कहते हैं।। ७।।

#### कीटाद्यो विश्लेष वार्यन्ते जीवजन्तवः।

भूताजुकम्पया नित्यं कीटवारः स उच्यते ॥ ८॥

यहाँ के सम्प्रदाय का नाम काटवार है। उसकी यहाँ विशिष्ट व्याक्या की जा रही है। जो व्यक्ति प्राणियों के ऊपर नित्य द्या करता है तथा कीट आदिक जीव-जन्तुओं के। विशेष रूप से हानि नहीं पहुँचाता, अपने व्यवहार से इन चुद्र जीवों के। भी जें। तिनक भी क्लेश नहीं पहुँचाता उसको नाम है कीटवार ॥ ८॥

#### क्ष्यस्यरूपं विजानाति स्वधर्मपरिपालकः।

स्वानन्दे क्रीडितो नित्यं स्वरूपो वडुरुच्यते ॥ ९ ॥

्षो अपने स्वरूप को भली भाँ ति जानता है, अपने धर्म को सदा पालन किया करता है, और अपने खरूप का ज्ञान कर आनन्दरूप ब्रह्म से सुदा रमग्रा किया करता है उसका नाम है स्वरूप ब्रह्मचारी॥ ९॥ शारदामठाण्नाय समाप्त.

# गावर्धन मठाम्नाम

पूर्विस्नामो द्वितीयः स्याद्ध् गोवर्द्धनमटः स्पृतः।
भोगवारः सम्प्रदायो वनारण्ये पदे स्पृते॥१॥
दूसरे आम्नाय का नाम ह पूर्वाम्नाय जहाँ गोवर्धन महि।
के सम्प्रदाय का नाम भोगवार है और वन तथा अराय यहाँ के महि
पद हैं ॥१॥

पुरुषोत्तमं तु क्षेत्रं स्याज्जगन्नायोऽस्य देवता।
विमलारूया हि देवी स्यादाचार्यः पद्मपादकः॥२॥
चेत्रं का नाम पुरुषोत्तम है और यहाँ के देवता जगन्नाथ है। व की देवी विमला है। आचार्य का नाम पद्मपाद है॥२॥
तीर्थं महोद्धिः प्रोक्तं ब्रह्मचारी प्रकाशकः।
महावाक्यं च तत्र स्यात् प्रज्ञानं ब्रह्म चोच्यते॥३॥
यहाँ का तीर्थं महोद्धि (समुद्र) है। प्रकाशकल्ब्रह्मचारी।
यहाँ का तीर्थं महोद्धि (समुद्र) है। प्रकाशकल्ब्रह्मचारी।
यहाँ का नाम प्रकानं ब्रह्मं (ऐतरेय उपनिषद् ५)है॥३॥

> ऋग्वेद्पठनं चैव काश्यपो गोत्रप्रच्यते । श्रङ्गचङ्गकतिङ्गाश्च मगघोत्कत्तवब्वराः । गोवर्द्धनमठाधीना देशाः प्राचीव्यवस्थिताः ॥ ४॥/

ऋग्वेद यहाँ का वेद है। गोत्र का नाम कारयप है। प्रागलपुर), वङ्ग ( बङ्गाल ), कलिङ्ग ( उड़ीसा तथा मद्रास के बीवर्ग प्रान्त ), मगध ( बिहार ), उत्कल ( उड़ीसा ), बर्बर ( जङ्गली ग्री प्राव्य के ये देश गोवर्धन मठ के शासन के अधीन हैं ॥ ४॥

सुरम्ये निर्ज़ने स्थाने वने वासं करेति यः। आशाबन्धविनिर्भुक्तो वननामा स उच्यते॥ ५॥ वन की विशिष्ट व्याख्या की जा रही है। जो सुन्दर, एकान्त, निर्जन वन में वास्र करता है तथा आशा के बन्धन से विलग है उसे वन' कहते हैं।। ५॥

ग्ररण्ये संस्थिते वित्यमानन्दे नन्दने वने । त्यर्वत्वा सर्व्विमदं विश्वमारण्यं परिकीर्त्यते ॥ ६ ॥ भागो विषय इत्युक्तो वार्व्यते येन जीविनाम् । सम्प्रदायो यतीनाश्च भोगवारः स उच्यते ॥ ७ ॥

जै। सम्पूर्ण संसार के। छोड़ देता है उसे आरएय कहते हैं। यहाँ के सम्प्रदाय भोगवार की ज्याख्या की जा रही है। जे। प्राणियों के मेग अर्थात् विषय के। सब प्रकार से निवारण करता है उस यितयों के सम्प्रदाय के। भोगवार कहते हैं॥ ६—७॥

स्वयं ज्योतिर्विजानाति योगयुक्तिविशारदः। तत्त्वज्ञानप्रकाशेन तेन प्रोक्तः प्रकाशकः॥८॥

प्रकाशक का, विशिष्ट अर्थ—जो क्योति:स्वरूप अपने आत्मा का मली गॅित जानता है, योग-साँधन करने में श्रुक्तियों का जानता है, बत्तव-शान से प्रकाशित हो रहा है ऐसे व्यक्ति का प्रकाशक कहते हैं ॥ ८॥ गोवधनमठाम्नाय समाप्त

### ज्योतिर्मठ

त्र्सीयस्तूत्तराम्नायो ज्यातिर्नाम मठो भवेत् । श्रीमठश्चेति वा तस्य नामान्तरमुदीरितम् ॥ १ ॥ जोसरे त्राम्नाय का नाम ज्यातिर्माठ है जो उत्तर में स्थित है। इसका रूपरा नाम श्रीमठ भी है॥ १॥

े आनन्दवारो विद्धेयः सम्प्रदायोऽस्य सिद्धिदः। पद्मित तस्य रूयातानि गिरिपर्वितसागराः॥ २॥ सम्प्रदाय का नाम श्रानन्दवार है जो सिद्धि के। देनेवाला है। के श्राङ्कित पद का नाम गिरि, पर्वत तथा सागर है। तथा

बदरीकाश्रमः क्षेत्रं देवो नारायणः स्मृतः। पूर्णागिरी च देवी स्यादाचार्यस्तोटकः स्मृतः॥३॥

यहाँ के चेत्र का नाम बद्रिकाश्रम है। देवता का नाम नीरायकों देवी का नाम पूर्णागिरि है। यहाँ के आचार्य तेटक हैं॥३॥

्र तीर्थं चार्लकनन्दारूयं आनन्दो ब्रह्मचार्यभूत्।

अयमात्मा ब्रह्म चेति महावाक्यमुदाहृतम् ॥ ४ ॥ यहाँ के तीर्थं का नाम अलकनन्दा है तथा ब्रह्मचारी का नाम क्षत्र है। यहाँ का महावाक्य 'अयं आत्मा ब्रह्म' (माएडूक्य स्पनिषद्) है॥।

श्रयर्ववेदवक्ता च भृग्वारूयो गोत्रप्रुच्यते। कुरकार्यीरकाम्बोजपाञ्चालादिविभागतः।

ज्यांतिर्भववशा देशा उदीचीदिगवस्थिताः॥ ५॥

्यहाँ का वेद अथवें वेद हैं। गोत्र का नाम भृगु हैं। इर कि का प्रान्त ), कार्रमीर, काम्बोज (पञ्जाब), पाञ्चाल (संयुक्त प्रार्थ परिचमी भाग) आदि ज्योतिर्भठ के अन्तर्गत देश हैं जो स्तरी ह

वासा गिरिवने नित्यं गीताध्ययनतत्परः। गम्भीराचलबुद्धिश्च गिरिनामा स उच्यते॥ ६॥

गिरि का विशिष्ट अर्थ—जो पहाड़, वन में सदा निवास कर्ण गीता के अध्यर्थन में सर्वदा लगा रहता है, जिसकी बुद्धि गर्मी निश्चल है उसे गिरि कहते हैं॥ ६॥

वसन् पर्व्यतमृतोषु मौढं ज्ञानं विभक्ति यः। सारासारं विज्ञानाति पर्व्यतः परिकीर्त्यते॥ ७॥ । पर्वत का विशिष्ट अथ — पहाड़ के मूंलों में रहकर जा हुढ़ ज्ञान धारण करता है, संसार की वस्तुओं के सार और असार की। मली माँति जातता है, वह 'पर्वत' कहलाता है॥ ७॥

तत्त्वसागरगम्भोको ज्ञानरत्नपरिग्रहः । मर्च्योदां न वै लङ्घेत सागरः परिकीर्त्यते ॥ ८॥

जो तत्त्वरूपी समुद्र की गम्भीरता के जानता है, उसमें डुवकी लगा-कर ज्ञानरूपी रत्न के प्रहर्ण करता है तथा अपने आश्रम की मूर्यादा का कथमपि लङ्कनं नहीं करता वह 'सागर' कहलाता है ॥ ८॥

त्रानन्दो हि विलासश्च वार्य्यते येन नीविनाम्। सम्प्रदायो यतीनां च नन्दवारः स उच्यते॥ ९॥

श्रानन्द का अर्थ है सांसारिक भोग श्रौर विलास। जिसके द्वारा यह श्रानन्द निवारण किया जाता है श्रर्थात् जा इस जगत् के भोग-विलासों के सदा छोड़ देता है संन्यासियों के उस सम्प्रदाय का 'श्रानन्दवार' कहते हैं ॥ ९॥

सत्यं ज्ञीनमनन्तं या नित्यं ध्यायेत् तत्त्ववित् । स्वानन्दे रमते चैव त्रानन्दः परिकीर्त्तितः ॥ १०॥

ब्रह्म सत्य, अनन्त तथा ज्ञानरूप है। तत्त्वों का जानकर जा व्यक्ति ऐसे ब्रह्म का सदा ध्यान करता है तथा अपने आत्मा के आनन्द में सदा रमण करता है इसे 'आनन्द' कहते हैं।। १०॥

ज्योतिम ठाम्नाय समाप्त

### श्रुहोरी मठ

चतुर्थो दक्षिणाम्नायः शृङ्गेरी तु मठे। भवेत्।
सम्भदाया भूरिवारो भृभु वे। गोत्रमुच्यते ॥ १ ॥
भित्रोथा त्राम्नाय द्जि्य में स्थित है जिसे शृङ्गेरी मठ कहते हैं। यहाँ
सम्भदाय का नाम भूरिवार है तथा गोत्र का नाम मूर्यु वः है ॥ १ ॥

पदानि त्रीणि रूपातीनि सरस्वती भारती पुरी।

रामेश्वराह्यं क्षेत्रमादिवाराहदेवता ॥ २ ॥

यहाँ के श्रद्धित पद तीन हैं जे। सरस्वती, भारती, पुरी के नाम विख्यात हैं। यहाँ का चेत्र रामेश्वर हैं। श्रादिवाराह गहाँ। देवता हैं॥ २॥

कामाश्री तस्य देवी स्यात् सर्वकामफलपदा।

पुरेश्वराख्य आचार्यस्तुङ्गभद्रेति तीर्थकम् ॥ ३॥

यहाँ की देवी कामाची हैं जो सम्पूर्ण इच्छा के। देनेवाली हैं। बं के आचार्य पुरेश्वर हैं। तीर्थ का नाम तुङ्गभद्रा है॥३॥

वैतन्याख्या ब्रह्मचारी यजुर्वेदस्य पाठकः।

श्रहं ब्रह्मास्मि तन्नेव सहावाक्यं समीरितम् ॥ ४॥ ब्रह्मचारी का नाम चैतन्य है तथा यहाँ का वेद यजुवंद है। ॥ का महावाक्य 'श्रहं ब्रह्मास्मि' (बृहदारण्यक उप० १।४।१०) है॥॥

्यान्ध्रद्राविडकणीटकेर् लादिमभेदतः ।

शृङ्गेर्यघीना देशास्ते ह्यवाचीदिगवस्थिताः ॥ ५॥ शृङ्गेरी मठ के अधीन आन्ध्र, द्रविड्, कर्णाटक, केरल आदि हो। जो दिल्ला दिशा में स्थित हैं॥ ५॥

स्वरज्ञानरते। नित्यं स्वरवादी कवीरवरः।
संसारसागरासारहन्तास्ती हि सरस्वती ॥ ६॥
सरस्वती का विशिष्ट अर्थ — जी व्यक्ति स्वर के ज्ञान में नित्तं ।
जो स्वर के विषय का विशेष रूप से विवेचन करता है, पिंखतों में किं
है, संसाररूपी सागर की असारता की दूर करनेवाला है अर्थात असी संसार में रहकर भी सारभूत ब्रह्म का साज्ञातकार करनेवाला है सरस्वती कहते हैं॥ ६॥ १० १

बिद्याभारेण स्म्पूर्णः सर्वभारं परित्यजन् ।

दुः खभार न जानाति भारती परिकीर्त्यते 1। ७॥

भारती का विशिष्ट अथ — जो विद्या के भार से सम्पूर्ण है, संसार है सब अन्य पुत्र-कलर्जीद के भारों की छोड़कर, दु:ख के बेक्स की नहीं जानता है उसकी संज्ञा भारती है।। ७।।

ज्ञानतत्त्वेन सम्पूर्णः पूर्णतत्त्वपदे स्थितः। परं ब्रह्मरते। नित्यं पुरीनामा स उच्यते॥ ८॥

पुरी का विशिष्ट अथ—जो ज्ञान के तत्त्व से पूर्ण है, जो ब्रह्म के पद में स्थित है अर्थात् पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, जो परम ब्रह्म में सदा रमण करता है उसे पुरी कहते हैं॥८॥

भूरिशब्देन सै।वएर्यं वार्यते येन नीविनाम् । सम्मदाया यतीनां च भूरिवारः स उच्यते ॥ ९ ॥

भूरि शब्द का अर्थ है अधिकता, सुवर्ण को या धन-धान्य की अधि-कता। जो र्ट्येक्ति सम्पन्ति की अधिकता को छोड़ देता है अर्थात संसार की धन-दौलत से किसी तरह का सम्बन्ध नहीं रखता, नितान्त विरक्त रहता है उस सम्प्रदाय का नाम 'भूरिवार' है।। ९॥

चिन्मात्रं चेत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्।

ेया जानाति स वै विद्वान् चैतन्यं तद्विधीयते ॥ १०॥

त्रही चिन्मांत्र है। अनुभूयमान विषयों से वह सदा रहित है। उसका अन्त नहीं है। वह जरा-मरण आदि विकारों से हीन है, स्वयं जग़त् का कल्याण करनेवाला शिवरूप है, ऐसे ब्रह्म का जा विद्वान् जानता है उसे चैतन्य कहते हैं॥ १०॥

🏎 मर्यादैषा सुविद्येया चतुर्मठविधायिनी ।

्रतामेतां सम्रपाश्रित्य श्राचार्याः स्थापिताः क्रमात् ॥ ११ ॥

00

चारों मठों के। स्थापित कर्रनेवाली इस मर्यादा के। मली मिली जानना चाहिए। इसी मर्यादा के अनुसार इन मठों में आवार्य के। नियुक्त किये गये हैं।। ११।। श्रङ्गेरीमठाम्नाय समाप्तत

### शेषाम्नाय

श्रयोध्व शेषश्राम्नायास्ते विज्ञानैकविग्रहाः। पृथ्वमस्तृध्व श्राम्नायः सुमेरुमठ उच्यते।

सम्प्रदायाऽस्य काशी स्यात् सत्यज्ञानिमदे पदे ॥१॥ इसके अनन्तर शेषाम्नायों का वर्णन है। वे संख्या में तीन हैं के उनका शरीर केवल विज्ञान ही है। पश्चम आम्नाय का नाम उसे म्नाय, मठ सुमेरु, सम्प्रदाय काशी । सत्य और ज्ञान-वे वे पद हैं ॥१॥

कैलासे। क्षेत्रमित्युक्तं देवताऽस्य निरञ्जनः । देवी माया तथाचार्य ईश्वरोऽस्य प्रकीर्तितः ॥ २ ॥ क्षेत्र का नाम कैलास, यहाँ के देवता 'न्निरक्जन' हैं, देवी का व माया, त्र्राचार्य का नाम ईश्वर हैं ॥ २ ॥

तीर्थं तु मानसं प्रोक्तं ब्रह्मतत्त्वावगाहि तत्। तत्र संयोगमार्गेण संन्यासं समुपाश्रयेत्॥ ३॥

तीर्थं का नाम मानस तीर्थं जी ब्रह्मतत्त्व का भली भाँति अक्षारि करनेवाली है। उसके संयोग होते ही पुरुष संन्यास की प्रश्चिष

सूक्ष्मवेद्र्य वक्ता च तत्र धर्म समाचरेत्।
पच्ठः स्वात्मारूय आम्नायः परमात्मा मठा महान्॥ १॥
यहाँ सूक्ष्म वेद् के वक्ता हैं। वहाँ धर्म का आवरण विवाहिए। छठे ध्राम्नाय का नाम 'आत्माम्नाय' है, मठ है महिए। परमात्मा॥ ४॥

सम्वतेषः सम्प्रदायः पदं ये।गमनुस्मरेत् । नभः सरोवरं क्षेत्रं परहंसे।ऽस्य देवता ॥ ५ ॥ सम्प्रदाय का नाम सत्त्वतोष है। पद का नाम येगा है। चेत्र का नाम नभःसरोवर है। इसके देवता परमहंस हैं॥ ५॥

देवी स्यान्मानसी माया आचार्यश्चेतनाह्यः। त्रिपुटी तीर्थम्रुत्कष्टं सर्वपुण्यप्रदायकम् ॥ ६ ॥

यहाँ की देवी का नाम मानसी माया है। आवार्य का नाम चेतन

। सब पुगयों का देनेवाला उत्कृष्ट तीर्थ त्रिपुटी है।। ६।।

भवपाश्विनाशाय संन्यासं तत्र चाश्रयेत्। वेदान्तवाक्यवक्ताः चन्तत्र धर्मः समाचरेत्॥ ७॥

संसार के पाशों — बन्धनों का दूर करने के लिये उस तीर्थ में संन्यास का प्रहण करना चाहिए। वेदान्त के वाक्यों का उपदेश देते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए॥ ७॥

सप्तमो विषकताम्नायः सहस्रार्केष्यतिर्मेवः। सम्प्रदायोऽस्य सिच्छन्यः श्रीगुरोः पादुके पदे॥ ८॥

धाववें त्राम्नाय का नाम है निष्कल त्राम्नाय। मठ का नाम है सहस्रार्कचुति मठ। सम्प्रदाय का नाम है सत्शिष्य। गुरु की दोनों पादुकाएँ ही पद हैं।। ८॥

सच्छास्त्रश्रवणं तीर्थं जरामृत्युविनाशकम्। पूर्णानन्दप्रसादेन संन्यासं तत्र चाश्रयेत्॥१०॥ श्चन्छे शास्त्रों का अवण ही तीर्थ है, जिसके सेवन करने थे हैं। वस्था और मृत्यु दोनों का नाश हो जाता है। वहाँ पर पूर्ण श्राह की प्राप्ति होती है। वहाँ पर पूर्णीनन्द के प्रसाद से संन्यास का श्राह लेना चाहिए ॥ १०॥

शेषास्राय समाप्त

### महानुशासनम्

त्राम्नायाः कथिता हाते यतीनाञ्च पृथक् पृथक् ।
ते सर्वे चतुराचार्या नियोगेन यथाक्रमम् ॥१॥
प्रयोक्तव्याः स्वधर्मेषु शासनीयास्ततोऽन्यया।
कुर्वन्तु एव सत्ततमटनं धरणीतले॥२॥

संन्यासियों के लिये ये आझाय पृथक पृथक कहे गरे हैं। हे चार आचार्यों को क्रम के अनुसार अपने धर्मों में लगान की यदि ये लोग अपने धर्मों का विधिवत पालन न करें हो इन्हें हही चाहिए—इनके ऊपर शासन करना चाहिए। इनका धर्म है । पृथ्वीतल पर सदा अमग्र किया करें।। १-२।

विरुद्धाचारणप्राप्तावाचार्याणां समाइया।

लोकान संशीलयन्त्वेव स्वधर्माप्रतिरोधतः॥३॥

मठ के इन आचार्यों के। चाहिए कि अपने धर्म का विकित्त करें। लोकिंग करें। किसी प्रकार अपने धर्म का निषेध न करें। लोकिंग धर्म कितना कर रहे हैं, इस बात की जानकारी के लिये उन्हें वृति अपने निर्दिष्ट प्रान्तों में सदा अमण किया करें।।३॥

स्वस्वराष्ट्रपतिष्ठित्यै संचारः सुविधीयताम् । मृद्रे तु नियतो वास आचार्यस्य न युज्यते ॥ ४ ॥ अपने राष्ट्र की प्रतिष्ठा करने के लियें उन्हें अमग्र अच्छी तरह करना चाहिए। सठ में आचार्य के नियत रूप से कभी निवास नहीं करना चाहिए॥ ४॥

वर्णाश्रमसदाचारा श्रस्माभिये प्रसाधिताः। रक्षंणीयास्तु पवैते स्वे स्वे भागे यथाविधि ॥ ५ ॥

हम लोगों ने वर्णाश्रम के जिन सदाचारों के। शास्त्र के द्वारा डिचत सिद्ध कर दिया है डनकी रहा अपने अपने भाग में विधिपूर्वक किया करें।। ५॥

यते। विनिष्टर्महती धर्मस्यात्र प्रजायते।

मान्द्यं संत्याज्यप्नेवात्र दाक्ष्यमेव समाश्रयेत् ॥ ६ ॥ इस लोक में धर्म का नाश विशेष रूप से होता जा रहा है। इस-तिये ज्ञालस्य के। छोड़कर उद्योगशील होना चाहिए॥ ६॥

परस्परविभागे तु प्रवेशो न कदाचन ।

परस्परेण कर्त्व्या श्राचार्येण व्यवस्थिति: ॥ ७ ॥

एक दूसरे के विभाग में आचार्यों का कभी भी प्रवेश ने करना चाहिए । आपस में भिल-जुलकर धर्म की व्यवस्था कर बेनी चाहिए ॥ ७ ॥

• मर्यादाया विनाशेन खुप्तेरिश्वयमाः शुभाः।

अकलहाङ्गारसम्पत्तिरतस्तां परिवर्जयेत् ॥ ८॥

मर्थादा यदि नष्ट हो जायेगी तो समस्त अच्छे नियम लुप्त हो सकते हैं और सर्वत्र कलह की वृद्धि होने लगेगी। अदः कलह की वृद्धि के हमेशा रोकना चाहिए॥८॥

परिव्रार्ड् चार्यमर्थादी मामकीनां यथाविधि । चतुःपीठाधिगां सत्तां प्रयुक्त्याच्च पृथक् पृथक् ॥ ९॥ 10

संन्यासी को चाहिए कि मेरी इस मर्थादा का भली महिल करें तथा चारों पीठों की सत्ता और अधिकार झला-संलाक

शुचिर्जितेन्द्रिया वेदवेदाङ्गादिविशाहदः। योगज्ञः सर्वशास्त्राणां स मदास्थानमाप्नुयात्॥१०॥

पवित्र, इन्द्रिय की जीतनेवाला, वेद और वेदाङ्ग का विद्वान, के विद्वान, के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान कि विद्वान के कि विद्वान कि विद्वान के कि विद्वान के कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान के कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद्वान कि विद

उक्त लक्षणसम्पन्नः स्याचेन्मत्पीठभाग् भवेत्। स्रन्यया रूढपीठोऽपि निग्रहाही मनीषिणाम्॥ ११॥

इन लच्चणों से सम्पन्न होनेवाला पुरुष मेरे पीठ का अभिनी स् सकता है। यदि इन गुणों से विहीन हो तो यद्यपि वह पीठ पाना हो गया हो तो भी विद्वानों के। चाहिए कि उसका निमह करें की गुणहीन व्यक्ति को मठाधीश होने पर भी स्थान से चुत करें।

> न जातु मटम्रुच्छिन्द्याद्धिकारिययुपस्थिते । विद्यानामपि बाहुस्यादेष धर्मीः सनातनः ॥ १२॥

श्रिषकारी के उपस्थित होने पर मठ का उच्छेद कभी भी वैस्ति व चाहिए। यद्यपि बहुत से विझ उपस्थित हों तो भी उनका तिर्देशी इस नियभ का पालन करे। यह धर्मे सनातन है।। १२॥

श्रस्मत्पीठसमारूढः परिव्राहुक्तलक्षणः। श्रहमेवेति विज्ञेया यस्य देव इति श्रुतेः॥ १३॥

उक्त लच्चा से युक्त यदि संन्यासी मेरे प्रीठ पर अधि

उसे मेरा ही रूप सममता चाहिए ॥ १३॥

एक एवाभिषेच्यः स्यादन्ते लक्षणसमतः।

तत्तत्पीठे क्रमेखैव न बहु युज्यते क्वचित्।। १४॥

क्र संन्यासी के अन्त हो जानें पर लच्च से युक्त एक ही व्यक्ति इस पीठ पर अभिषिक्त करना चाहिए। किसी स्थान पर बहुत इसियों को नियुक्त करना डचित नहीं है।। १४॥

मुधन्वनः समीत्सुक्यनिवृत्त्ये धर्महेतव ।

Ą

देवराजापचारांश्च यथावदनुपालयेत् ॥ १५ ॥

राजा सुधन्वा के श्रौत्सुक्य की निवृत्ति के लिये तथा धर्म के लिये,

केवलं धम्मेमुद्दिश्य विभवो बाह्यचेतसाम्।

विहितश्चापकाराय पद्मपत्रनयं त्रजेत्।। १६॥

धर्म के उद्देश्य से वैभव का प्रदर्शन न्याय्य है। बाहरी वस्तुओं में का चित्त रहता है ऐसे व्यक्तियों के उपकार के लिये ऐसा किया गया। स्वयं संन्यासी की पद्म-पत्र के समान वैभव में रहने पर भी

सुधन्वा हि महाराजस्तदन्ये च नरेश्वराः।

वर्म्भपारम्परीमेतां पालयन्तु निरन्तरम् ॥ १७॥

इन नियमों का पालन करना केवल संन्यासियों का ही काम नहीं है महाराजा सुधेन्वा तथा दूसरे नरेश भी इस धर्म-परम्परा का वत् पालन करें।। १७॥

, चातुर्वएर्यं यथायाग्यं वाङ्गनःकायकर्मभः।

गुरोः पीठं समर्चेत विभागानुक्रमेण वै ॥ १८॥

विभाग के अनुसार वाणी, के कि विभाग के अनुसार वाणी, के कर्मी के द्वारां गुरु के पीठ की भली भाँति पूजा करें ॥ १८॥

The same

धरामालम्बय राजानः प्रजाभ्यः करभागिनः । कृताधिकारा॰ आचार्या धमतस्तद्वदेव हि॥ १९॥ जिस प्रकार राजा लोग प्रथ्वी की रचा करते हुए अपनी मा

मालगुजारी लेने के अधिकारी होते हैं उसी प्रकार पीठ पर है आवार्य का यह धार्मिक अधिकार है कि वह भी अपनी प्रजामों वसूल करें।। १९॥

धर्मी मूलं पनुष्याणां स चाचार्यावतम्बनः।
तस्मादाचार्यसुमणोः शासनं सर्वते।धिकम्॥२०॥
धर्म मनुष्यां का मूल है और वह धर्म आचार्य के उत्तर क्रिक् रहता है। इसलिये श्रेष्ठ आचार्य का शासन ही सब शास्त्रीहे

कर है ॥ २० ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन शासनं सर्वसम्मतम् ।

श्राचार्यस्य विशेषेण ह्यौदार्यभरभागिनः ॥ २१॥

इसिलिये सर्वसम्मत् शासनों के प्रयत्नों के द्वारा पत्ना
चाहिए, विशेष करके उस आचार्य का जे। अतिशय उदार है।॥

श्राचार्याक्षिप्तद्ण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवा। पित्रमेला स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथा॥११ पाप करनेवाले मनुष्य भी श्राचायं के द्वारा दिख्डत होते हैं होकर उसी प्रकार स्वर्ग में जाते हैं जिस प्रकार पुरायकमीं कि

सन्जन पुरुष ॥ २२ ॥

इत्येवं मनुरप्याह गौतमोऽपि विशेषतः।
विशिष्टशिष्टाचारोऽपि मूलादेव प्रसिद्ध्यिति॥ श्री
यह बाल मनु ने भी कही है स्त्रीर विशेषकर गौतम ने क्यी
कर शिष्ट लोगों का आचार भी मूल से ही प्रसिद्धि पार्वा है।

्यदि इ. चिर्यः सदाचारों का पालन करनेवाला होता है तो उसके। सित्र देश की प्रजा शी निश्चय है। सदाचारी होतो है ॥ २३॥

ब्रानाचाच्योपदेशाँश्च राजदएडाँश्च पालयेत्।

तस्मादाचार राजानीवनवद्यौ न निन्द्येत् ॥ २४ ॥ ।
प्रजाद्यों का पालन दे। हो वस्तुएँ किया करती हैं—एक तो त्राचार्य

वर्षिश श्रीर दूसरा राजा का द्राड । यही कारण है कि राजा तथा वार्य ये दोनों सम-भाव से माननीय तथा श्लाघनाय हैं॥ २४॥

धर्मस्य पद्धतिहाँ वा जगतः स्थितिहेतवे।

Ì

सर्व वर्णाश्रमाणां हि यथाशास्त्रं •विधीयते ॥ २५ ॥

यह धमें की पद्धति हैं। संसार की स्थिति के लिये तथा वर्णे और

अमों की रक्ता के लिये शास्त्र के अनुसार यह पद्धति बनाई गई है।

का पालन करना प्रत्येक आचार्य का धर्म होना चाहिए॥ २५॥

कृते विश्वगुएर्ब्रह्मा त्रेत्।यामृषिसत्तमः।

द्वापर व्यास एव स्यात् कलावत्र भवाम्यहम् ॥ २६ ॥ सत्ययुग में संसार के गुरु थे स्वयं ब्रह्मा, त्रेता में थे ऋषि सत्तम, पर में थे व्यासजी खौर कलियुग में स्वयं मैं (शङ्कराचार्य) हूँ ॥२६॥

महानुशासन समाप्त

्राम् भवन वेद वेदांस विद्याचन प्रत्यालन

दिप्पानि भगवान् श्राचार्यं शङ्कर ने श्रपने पीठों के श्राचार्यों के लिये भग्निशासन की व्यवस्था की है कि पीठाध्यच् लोग इसके श्रनुसार कार कर













